

# विष्णुमहापुराणम्

श्रीधरस्वामिकृतात्मप्रकाशाख्य-व्याख्यया टिप्पण्यादिभिश्च संयुतम्



Vol. 2

**HPD** 

### VIȘŅUMAHĀPURĀŅAM

E-mail: parimalional vani not in 70

#### MAHARŞI VEDAVYĀSA

WITH SANSKRIT COMMENTARY "ĀTMAPRAKĀŚA" OF ŚRĪDHARĀCĀRYA

(4 to 6 amsas)

Price : Rs. 600.00 (1-2 Vol II . JOV

EDITED BY
PT, THANESHACHANDRA UPRETI

PARIMAL PUBLICATIONS
DELHI

Published by
Parimal Publications
27/28, Shakti Nagar
Delhi 110007

**Edition 2011** 

Printed By
Himanshu Printers, Main Yamuna Vihar Road
Maujpur Delhi-92

#### महर्षिवेदव्यासप्रणीतं

## विष्णुमहापुराणम्

श्रीधरस्वामिकृतात्मप्रकाशाख्यव्याख्यया भूषितम्

चतुर्थांशतः ग्रन्थपरिसमाप्तिपर्यन्तो द्वितीयो भागः

> सम्पादक पं० थानेशचन्द्र उप्रैति सांख्य-योग-पुराणेतिहासाचार्य

परिमल पब्लिकेशन्स्

प्रकाशक:

परिमल पब्लिकेशन्स २७/२८, शक्ति नगर दिल्ली - ११०००७

संस्करण २०११

मुद्रक : हिमांशु प्रिन्टर्स मेन यमुना विहार रोड़ मौजपुर, दिल्ली-९२

## विष्णुपुराणस्य विषयानुक्रमणी द्वितीयो भागः

|                                    | पतुषारा.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| प्रथमोऽध्याय:                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| वंशविस्तारकथनम्, ब्रह्म            | णो दक्षादीनाञ्चोत्पत्तिः, पुरूरवसो |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                                    | र्वजमद्रतासस्य वसुदेवस्य च स       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| द्वितीयोऽध्याय:                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ईक्ष्वाकोर्जन्मः ककुत्स्थस         | य युवनाश्वस्य सोमरेश्चोपाख्यानम्   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| तृतीयोऽध्याय:                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| सर्पविनाशमन्त्रवर्णनम्, अ          | अनरण्यवंशस्य सगरोत्पत्तेश्च कथनग   | ج <sub>ال</sub> المان |    |
| चतुर्थोऽध्याय:                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| सागरस्याश्वमेधयज्ञः भगी            | रथस्य गङ्गानयनम्, रामचन्द्रादजी    | नामुत्पत्तिश्च २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| पञ्चमोऽध्याय:                      | HILLIA                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| निमियज्ञविवरणम्, सीताय             | या उत्पत्तिः, कुशध्वजवंशकथनञ्च     | ह्याचित्राः अध्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3  |
| षष्ठोऽध्याय:                       |                                    | पुनवंशकथनम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,  |
| चन्द्रवंशकथनम्, ताराहरण            | गम्, अग्नित्रयोत्पत्तिश्च।         | इशोऽध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E  |
| सप्तमोऽध्याय:                      |                                    | क्रद्वंशवर्णम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •  |
| पुरूरवसो जह्रोश्च वंशकथ            | नम्                                | ४ विशोऽध्यादाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  |
| अष्टमोऽध्याय:                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| आयुर्वंशकथनम्, धन्वन्तरे           |                                    | अर्थ संभाग स्थाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E. |
| नवमोऽध्याय:                        |                                    | भाव-कालोनेहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | `  |
| रजेर्दैत्यानाञ्च युद्धम्, क्षत्रवृ |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,  |
| दशमोऽध्याय:                        |                                    | : व्यावशाप्रवाचि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •  |
| नहुषवंशवर्णनम्, ययातेरुप           | गख्यानञ्ज                          | मगयवश्ववश्वम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| एकादशोऽध्याय:                      |                                    | ं व्याच्यावायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,  |
| यदुवंशस्य सहस्रहस्तार्जुन          | चरित्रस्य च त्यांत्रम              | कतिकालस्थित न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| "3 THE HOLLOWING"                  | नारमान प पणनम्                     | ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  |

|             | 44                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                           |
|             | 49                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                           |
|             | ७२                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                                           |
|             | ८१                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                           |
|             | 63                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                                           |
|             | 68                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                           |
|             | 97                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                           |
|             | N 13 1 1                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                                                                                           |
|             | 98                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                           |
| ोपसंहारश्च। | 94                                                                                                                                                        |
|             | वंशिक्षतारवं<br>वर्गराम् मनोप<br>वर्गेऽध्यायः<br>वर्गेऽध्यायः<br>वर्गेऽध्यायः<br>वर्गेऽध्यायः<br>वर्गेययः<br>वर्गेययः<br>वर्गेययः<br>वर्गेययः<br>वर्गेययः |

#### पञ्चमांश:

| प्रथम: अध्याय:                                        |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| वसुदेव-देवक्योर्विवाहः, ब्रह्मणः समीपे पृथिव्या गमनम् | , विष्णोः स्तोत्रम्,       |
| कंसादीन् हन्तुं विष्णोरङ्गीकारश्च                     | ००१ महासाम वास्त्र         |
| द्वितीयोऽध्याय:                                       |                            |
| यशोदगर्भे योगमाया देवकीगर्भे भगवतश्च प्रवेश:। देवानां | देवकीस्तुतिः। १२२          |
| तृतीयोऽध्याय:                                         |                            |
| भगवत आविर्भावः, योगमायाद्वारा कंसस्य वञ्चना च         | सिम्बर्गा म्यूनिश्च        |
| चतुर्थोऽध्यायः                                        |                            |
| कारागाराद् वसुदेव-देवक्योर्मुक्तिलाभः।                | क्षेत्राचितः अभिगास्य म    |
| पञ्चमोऽध्याय:                                         |                            |
| पूतनावधः                                              | 1835                       |
| षष्ठोध्याय:                                           |                            |
| शकटभञ्जनम्, बलदेव-कृष्णयोर्नामकरणञ्च                  | हम्मान्यक स्थापना १३५      |
| सप्तमोऽध्यायः                                         |                            |
| कालियदमनम्।                                           |                            |
| अष्टमोऽध्याय:                                         |                            |
| धेनुकासुरवधः                                          | किरिक क्लिनाना ६५३         |
| नवमोऽध्याय:                                           |                            |
| प्रलम्बासुरवधः                                        | मार्गिकारिका है स्वाप      |
| दशमोऽध्याय:                                           |                            |
| शरद्वर्णनम् गोवर्द्धनपूजा च वाहरू हारामहरू सन         | स्त्र स्वन्ति स्वत्र प्रस् |
| एकादशोऽध्याय:                                         |                            |
|                                                       | ्राह्म व्याचनायाः          |
| द्वादशोऽध्यायः                                        |                            |
| इन्द्रस्यागमनम्, इन्द्रेण श्रीकृष्णस्य अभिषेकश्च      | १७२                        |
| त्रयोदशोऽध्यायः                                       |                            |
| गोपानां श्रीकृष्णप्रभाववर्णनम्, गोपिभि: सह तस्य रास्  | क्रीडा च १७६               |

| चतुर्दशोऽध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वृषभासुरवध:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३८१ अध्यास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पञ्चदशोऽध्याय: विकास अनुमार विकास वि | phase had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE PERSONS TO SERVICE STATES AND SERVICE STATES AN |
| षोडशोऽध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १९ केशिवधः विकासका विकास । अर्थ हा हा विकास है। सिकास है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हितीबोऽध्यादाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सप्तदशोऽध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अत्रूरस्य गोकुलयात्रा 🕞 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सुनायाऽध्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अष्टादशोऽध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र रहागवत आवसायः<br>स्तर्योऽस्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| भगवतः श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्, गोपीनां विरहवर्णनम्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अऋरस्य मोहश्र २०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| एकोनविश: अध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्रश्री कृष्णस्य रजकवधः, मालाकारगृहे प्रवेशश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०५ तुनाव्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| विंशोऽध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पशुष्टवाय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| श्रीकृष्णस्य कुब्जानुग्रहः धनुःशालाप्रवेशः, कंसवधश्च।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| एकविंशोऽध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सम्बोध्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ु उग्रसेनस्य राज्यभिषेकः, भगवतो वासुदेवस्य विद्याध्ययनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 444 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| द्वाविंशोऽध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आष्ट्रमोडायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| जरासन्धस्य पराजयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 355 Harland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| त्रयोविंशो:ऽध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| द्धारकाया दुर्गनिर्माणम्, कालयवनदहनम् मुचुकुन्दस्य भगव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वस्तिश्र २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| चतुविंशोऽध्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तपसे मुचुकुन्दस्य प्रस्थानम्, बलरामस्य व्रजयात्रा च।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | द्रशमोऽख्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पञ्चविशोऽध्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एकादशोऽध्याय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ्रबलभद्रस्य व्रजविहारः यमुत्राकर्षणञ्च<br>ष <b>ड्विंशोऽध्यायः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 版 : 181年 日至 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्र राक्मणाहरणम्<br>सप्तविशोऽध्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 11-1-11 5-583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सतावशाउट्याय:<br>ः प्रद्युम्नहरणं शम्बरवधश्च स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रयुन्तिर्भ राम्बरववश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JXC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| अष्टाविंशोऽध्याय:                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| प्रमुद्द रुक्मिवधः मानाह ह एक्सार्का स्ट्रीमी व्यवस्थाता हुन           |                      |
| made Combine                                                           |                      |
| ्डह् नरकासुरवधः                                                        |                      |
| निमोद्द्याम.                                                           | estinish<br>estinish |
| पारिजातहरणम् का हार्व हार्वा हार्वाप्य सम्माणकानाव हार्वा हार्वाप्य    |                      |
| एकत्रिंशोऽध्याय:                                                       |                      |
| श्रीभगवतो द्वारकापुरीप्रत्यावर्त्तनं शताधिकषोडशसहस्ररमणीभि: सह विव     |                      |
| द्वात्रिंशोऽध्यायः                                                     |                      |
|                                                                        | २६९                  |
| त्रयस्त्रिंशोऽध्याय:                                                   |                      |
|                                                                        | २७२                  |
| चतुस्त्रिशोऽध्यायः                                                     |                      |
|                                                                        | २७८                  |
| पञ्चत्रिंशोऽध्याय:                                                     |                      |
| कृष्णपुत्र-शाम्बस्य विवाह:।                                            | 268                  |
| षट्त्रिंशोऽध्याय:                                                      |                      |
| द्विविदवध:                                                             | 269                  |
| सप्तत्रिंशोऽध्याय:                                                     |                      |
| ऋषीणां शापः, यदुवंशविनाशः, भगवतः स्वधामप्रत्यावर्त्तनञ्च               | 292                  |
| अष्टत्रिंशोऽध्याय:                                                     |                      |
| यादवानामन्त्येष्टिसंस्कारः, परीक्षितो राज्याभिषेकः, पाण्डवानां वनगमनङ् | 300                  |
|                                                                        |                      |
| षष्ठांशः                                                               |                      |
| प्रथमोऽध्याय:                                                          |                      |
| कलिधर्मनिरूपणम्                                                        | 388                  |
| द्वितीयोऽध्याय:                                                        |                      |
| वेदव्यासेन कलियुगस्य, शूद्राणाम्, स्त्रियाञ्च महत्वस्य वर्णनम्         | 388                  |
|                                                                        |                      |

ततीयोऽध्यायः 328 निमेषादिकालमानस्य नैमित्तिकप्रलयस्य च वर्णनम् चतर्थोऽध्यायः 330 प्राकृतप्रलयवर्णनम् पञ्जमोऽध्याय: आध्यात्मिकादित्रिविधतापवर्णनम्, भगवान् वासुदेवश्चेति शब्दद्वयस्य व्याख्या, भगवतः पारमार्थिकस्वरूपवर्णनञ्च षष्ठोऽध्याय: 340 केशिध्वज-खाण्डिक्ययोर्विवरणम् सप्तमोऽध्यायः 340 ब्रह्मयोगनिर्णयः अष्टमोऽध्याय: शिष्यपरम्पराकथनम्, विष्णुपुराणस्य माहात्म्यमुपसंहारश्च।

3194-888

संक्षिप्तार्थ

### विष्णुपुराणम्

#### चतुर्थांश:

#### प्रथमोऽध्याय:

(वंशविस्तारकथनम्, ब्रह्मणो दक्षादीनाञ्चोत्पत्तिः, पुरूरवसो जन्म, रेवत्या सह बलरामस्य विवाहश्च)

मैत्रेय उवाच

भगवन्! यन्नरै: कार्यं साधुकर्मण्यवस्थितै:। तन्मह्य गुरुणाख्यातं नित्यनैमित्तिकात्मकम्॥ १॥ वर्णधर्मास्तथाख्याता धर्मा ये चाश्रमेषु वै। श्रोतुमिच्छाम्यहं वंशान् तांस्त्वं प्रबूहि मे गुरो॥ २॥

पराशर उवाच

ब्रह्माद्यं यो मनोर्वंशमहन्यहिन संस्मरेत्। तस्य वंशसमुच्छेदो न कदाचिद्धविष्यिति॥३॥ तदस्य वंशानुपूर्वीमशेषपापप्रक्षालनाय मैत्रेयैतां शृणु। तद् यथा सकलजगतामनादिरादिभूत ऋग्यजु:-सामादिमयो भगविद्वष्णुमयं ब्रह्मणो मूर्तिरूपं हिरणयगर्भो ब्रह्माण्डतो भगवान् ब्रह्मा प्राग्बभूव॥४॥

धर्मोपधर्मयोः पर्वमुक्तयोरनुवर्ण्यते। मनुवंशश्चतुर्थांशे प्रवर्त्तक निवर्त्तकः। नेदिष्ठवंशं प्रथमेऽकथयद् .यत्र रैवतः। रैवतीं हलिने प्रादात् स्वसुतां दुहिणाज्ञया। उक्तानुवादपूर्वकं मनुवंशं पृच्छति, 'भगवित्र' ति। गुरुणा त्वया आख्यातम्॥१॥

वीर उत्साहवान्, शूरः पराभिभावी। ब्रह्मा आदिर्मलकारणं यस्य सः। मानवो वैवस्वतस्य मनोः सम्बन्धी। तत्र प्रथमं वंशस्मणादिफलमाह— 'ब्रह्माद्यमि'ति॥३॥

ब्रह्माण्डतो ब्रह्मा प्राग् बभूव। किंविशिष्टः जगतामादिर्मलकारणं स्वयञ्चानादिः दृष्टकारणशून्यः। भगवद् विष्णुमयस्य भगवद् विष्णोमूर्तिः। मूर्तिरूपं परिच्छिनं स्वरूपम्। हिरणयस्य ब्रह्माण्डस्य गर्भरूपश्येत्यर्थः॥४॥

ब्रह्मणश्च दक्षिणाङ्गुष्ठजन्मा दक्षः प्रजापतिः, दक्षस्याप्यदितिः, अदितेर्विवस्वान्, विवस्वतो मनुः, मनोरिक्ष्वाकु-नृग-धृष्ट-शर्याति-नरिष्यन्त-प्रांशु-नाभा-गनेदिष्ठ-करूष-पृषधाख्याः पुत्रा बभूवुः॥५॥ इष्टिश्च मित्रावरुणयोर्मनु पुत्रकामश्चकार॥६॥

तत्रापहते होतुरपचारादिला नाम कन्या बभूव॥७॥

सैव च मित्रावरुणप्रसादात् सुद्युम्नो नाम मनोः पुत्रो मैत्रेयासीत्। पुनश्चेश्वरकोपात् स्त्री सती सोमसूनो-र्बुधस्याश्रमसमीपे बभ्राम॥८॥

सानुरागश्च तस्यां बुधः पुरूरवसमात्मज-मुत्पादयामास॥९॥ ।

जाते च तस्मित्रमिततेजोभिः परमर्षिभिरिष्टिमय ऋङ्मयो यजुर्म्मयः साममयोऽथर्व्वमयः सर्वमयो मनो मयो ज्ञानमयोऽकिञ्चिन्मयो भगवान् यज्ञपुरुषस्वरूपी सुद्युम्नस्य पुंस्त्वमभिलषद्भिर्यथावदिष्टः॥ १०॥ तत्प्रसादादिला पुनरिप सुद्युम्नोऽभवत्॥ ११॥

तत्र तावत् 'अदितिर्ह्यजिनष्ट जिनष्ट दक्षस्य दुहिता, तां देवा अनुजायन्त इत्यादिश्रुतिसिद्धां वंशानुपूर्वीमाह 'ब्रह्मण' इति। दक्षस्य अदितिः कन्येति शेषः। नाभाग-नेदिष्ठेति नाभागस्य पिता नेदिष्ठ इत्यर्थः । क्वचित्रेदिष्ठस्यैव दिष्टः इत्यपि संज्ञा।।५॥

इष्टिञ्च पुत्रोत्पत्तेः पूर्वमेव चकार। यथाह वायुः, ' अकरोत् पुत्रकामस्तु मनुरिष्टिं प्रजापति:। अनुत्पन्नेषु नवसु पुत्रेष्वेतेषु सुव्रत'। इति॥६॥

सुद्युम्नस्य प्रथमं कन्यात्वाद् राज्यानर्हत्वं दर्शयन्नाह तत्र, तस्मिन् कर्मणि मनुपत्नया कन्यार्थं प्रार्थितस्य होतुरपाचारात् कन्यासङ्कल्परूपादपहते विकल्पे जाते सित कन्याभूत। अपकृतेरिति पाठे अपकृष्टान् होमाद्धेतोरित्यर्थः॥७॥ विव्यविकृतिकान्त्रिकार्याः

ईश्वरकोपादिति,—महादेवः किल इलावृते पार्वत्या सह रममाणः केनचित्रिमित्तेनाशपत्—योऽस्मिन, स योषिद् भविष्यति इति। सुद्यु-म्नस्तं शापमजानन् तत्र प्रविष्टो योषिद् बभूवेति॥८॥ शर प्राणिभावी। ब्रह्म

तस्यां स्त्रियां पुरूरवसमुत्पादयामासेत्यतः सूर्यवंश एव चन्द्रवंशसमुद्भवः सूचित:॥९॥

तस्मिश्च जाते परमर्षिभिर्भगवान् यथावदिष्ठः व्यवहारत इष्ट्यादिमयः । तस्त्विकञ्चिन्मयः ॥ १०॥

तस्याप्युकल-गयत्-विनतसंज्ञास्त्रयः पुत्रा बभूवुः।
सुद्युम्नस्तु स्त्रीपूर्वकत्वाद् राज्यभागं न लेभे॥ १२॥
तत् पित्रा तु विसष्ठवचनात् प्रतिष्ठानं नाम नगरं सुद्युम्नाय दत्तम्।
तद्यासौ पुरूरवसे प्रादात्। पृषध्रस्तु गुरुगोवधात् शूद्रत्वमगमत्॥ १३॥
करूषात् कारूषा महाबलाः क्षत्रिया बभूवुः॥ १४॥
नाभागो नेदिष्ठपुत्रस्तु वैश्यतामगमत्॥ १५॥

तस्माद् भलन्दनः पुत्रोऽभवत्। भलन्दनाद्वत्सप्रि-रुदारकोर्तिः, वत्सप्रेः प्रांशुरभवत्, प्रजानिश्च प्रांशोरेकोऽभवत्, ततश्च खनित्रः, तस्माच्च क्षुपः, क्षुपाच्च अतिबलपराक्रमोऽविविंशोऽभवत्। ततो विविंश, तस्माच्च खनीनेत्र, ततश्चातिविभूतिः, अतिविभूतेर्भुरिबलपराक्रमः करन्धमः पुत्रोऽभवत्। तस्मादप्यविक्षिः, अविक्षेरप्यतिबलः पुत्रो मरुत्तोऽभवत्॥ १६॥ यस्येमावद्यपि श्लोकौ गीयेते—

मरुत्तस्य यथा यज्ञस्तथा कस्याभवद् भुवि:। सर्वं हिरण्मयं यस्य यज्ञ वस्त्वितशोभनम्॥

अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातयः (च)।

स्त्रीपूर्वकत्वात् पूर्व स्त्रीत्वादित्यर्थः॥१२॥

पृषधस्यापि राज्यानर्हत्वं प्रसङ्गादाह—'पृषध' इति। वशिष्ठेन गोरक्षणे नियुक्तो रात्रौ व्रजे प्रविष्टं व्याधं जिघाासुः प्रमादात् तां जघानेति गुरुणा शप्तः शूद्रत्वमवापेत्यर्थः॥१३॥

अत्र पाठक्रमो न विवक्षितः सूचीकटाहन्यायेनाल्पस्य पूर्वकथनादित्यत आह—'करूषादि' ति॥१४॥

नेदिष्ठपुत्रो नाभागो वैश्यतां गतः। 'नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः' इति शुकोक्तेः॥१५॥

तस्य च पुत्रोत्पत्तेरुत्तरकालमेव वैश्यत्वप्राप्तया तत् पुत्रस्य भलन्दनस्य क्षत्रियत्वम् अविरुद्धमेव। अत एव तदन्वयस्य मरुत्तस्य चऋवर्तित्वं सङ्गच्छते। अविक्षेरेव क्वचिदविक्षिदित्यपि नाम॥१६॥ मरुतः परिवेष्टारः सदस्याश्च दिवौकसः॥१७॥

मरुत्तश्चक्रवर्ती निरुध्यन्तनामानं पुत्रमवाप। तस्माद्य दमः, दमस्य पुत्रो राज्यवर्द्धनो जज्ञे। राज्यवर्द्धनात् सृधृतिरभूत्। ततश्च नरः, तस्माद्य केवलः केवलाद् बन्धुमान्, बन्धुमतो वेगवान्, वेगवतो बुधः, ततः तृणिबन्दुः, तस्याप्येका कन्या इलिबिला नाम। तञ्चालम्बुषा नाम वराप्सरा तृणिबन्दुं भेजे। तस्यामस्य विशालो जज्ञे; यः पुरीं वैशालीं नाम निर्म्ममे। हेमचन्द्रश्च विशालस्य पुत्रोऽभवत्। तस्माद्य सुचन्द्रः, तत्तनयो धूम्राश्चः, तस्यापि सृञ्जयोऽभूत्। सृञ्जयात् सहदेवः, ततः कृशाश्चो नाम पुत्रोऽभूत्। सोमदत्तः कृशाश्चाञ्ज्ञे; यो दशाश्चमेधानाजहार। तत्पुत्रश्च जनमेजयः जनमेजयात् सुमितः। एते वैशालका भूभृतः॥ १८॥

तृणविन्दोः प्रसादेन सर्वे वैशालका नृपाः। दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तोऽतिधार्मिकाः॥ १९॥

शर्याते: कन्या सुकन्या नामाभवत्; यामुपयेमे च्यवनः। आनर्तश्च नाम धार्म्मिकः शर्यातिपुत्रोऽभवत्। आनर्त्तस्यापि रेवतो नाम पुत्रो जज्ञे, योऽसावानर्त्तविषयं बुभुजे, पुरीञ्च कुश स्थलीमध्युवास। रेवतस्यापि रैवतः पुत्रः ककुद्मी नाम धर्मात्मा भ्रातृशतज्येष्ठोऽभवत्। तस्य च रेवती नाम कन्या। तामादाय कस्येयमर्हतीति भगवन्तमब्जयोनि प्रष्टुं ब्रह्मलोकं जगाम। तावच्च ब्रह्मणोऽन्तिके हाहाहूहू संज्ञाभ्यां गन्थर्वाभ्यामिततानं नाम दिव्यं गान्थर्वमगीयत॥२०॥

तावच त्रिमार्गपरिवर्त्तेरनेकयुगपरिवृत्ति तिष्ठन्नपि रैवतकः शृण्वन् मुहूर्त्तमिव मेने॥२१॥५

अमाद्यत् सोमपानेनातितृप्तया हृष्टो बभूवेत्यर्थः। मरुतो देवाः। परिवेष्टारः अन्नादिपरिवेशकाः॥१७॥

अतितानं गेयविशेषः। दिव्यं दिवि भवं, पृथिव्यां तदभावात्। गान्धर्वं गन्धर्वाणां कर्म गीतम्। गान्धारमिति पाठे गान्धारग्रामबहुलम्॥ २०॥

त्रयो मार्गाः षड्ज-मध्यम-गान्धाराख्याश्चित्रदक्षिणवर्त्तिकाख्या वा, तेषां परिवर्त्तेरावर्त्तनैरनेकेषां युगानां परिवृत्तिर्यथा भवति, तथा अनेकयुगपरिवृत्ति तिष्ठत्रपि तत् श्रृण्वन् मुहूर्त्तमिव मेने इत्यर्थः। परिवर्त्तीति पाठे गान्धर्व-विशेषणम्॥ २१॥

गीतावसाने भगवन्तमब्यजयोनि प्रणम्य रैवतकः कन्यायोग्यं वरमपृच्छत्। तञ्चाह भगवान्, कथय योऽभिमतस्ते वर इति। पुनश्च प्रणम्य भगवते यथाभिमतानात्मनः स वरान् कथयामास, क एषां भगवतोऽभिमतः? कस्मै कन्यामिमां प्रयच्छामीति। ततः किञ्चिदवनतिशराः सिस्मितो भगवान् अब्जयोनिराह॥ २२॥

ये एते भगवतोऽभिमताः नैतेषां साम्प्रतमपत्यापत्य-सन्तितरप्यवनीतलेऽस्ति। बहूनि हि तवात्रैतद् गान्धर्वं शृण्वतश्चतुर्युगा यतीतानि। साम्प्रतं भूतलेऽष्टाविंशतितमस्य मनोश्चतुर्युगमतीतप्रायम्, आसन्नो हि तृत्किलः। अन्यस्मै कन्यारलिमदं भवतैकािकना देयम्॥ २३॥

भवतोऽपि मित्र-मन्त्रि-भृत्य-कलत्र-बन्धु-बल-कोषादयः कालेनैतेनात्यन्त-मतीताः॥

पुनरप्युत्पन्नसाध्वसः स राजा भगवनं प्रणम्य पप्रच्छ, भगवन्! एवमवस्थिते ममेयं कस्मै देयेति। ततः स भगवान् किञ्चिदवनतकन्धरं कृताञ्जलिभूतं सप्तलोकगुरुरब्जयोनि- राह॥ २५॥

#### ब्रह्मोवाच

न ह्यादिमध्यान्तमजस्य यस्य विद्मो वयं सर्व्वगतस्य धातुः। न च स्वरूपं न परं स्वभावं न चैव सारं परमेश्वरस्य॥२६॥ कलामुहूर्त्तीदमयश्च कालो न यद् विभूतेः परिणामहेतुः।

अवनतिशराः चिन्तयैवावनतमुखः। अवनतिशरिमिति पाठे रैवतिवशेषणम्॥ २२॥ अस्य रैवतस्य मनोरष्टाविंशतितमं चतुर्युगं गतप्रायम्॥ २३॥ एकाकिना देयमित्यत्र हेतुमाह—'भवत' इति॥ २४॥ कन्याया वराभावादुत्पन्नसाध्वसः॥ २५॥

पूर्व चिन्तितेभ्योऽन्येभ्योऽप्ययमेव वरः श्रेष्ठ इति वदन बलदेवाय कन्यां देहीत्याह— 'न ह्यादिमध्यान्तिम' ति दशिभः. पूर्वयच्छब्दानां स विष्णुः धरित्र्यां स्वाशेनावतीर्ण इत्यष्टमेनान्वयः । आदिमध्यान्त्यज्ञानहेतुः कारणतया सर्वगतस्य स्वरूपं तत्त्वं परं स्वभावम् असाधारणं धर्मसारं बलम्॥ २६॥

अजन्मनाशस्य समस्तमूर्ते रनामरूपस्य सनातनस्य॥२७॥ यस्य प्रसादादहमच्युतस्य

मिक भूतः प्रजासृष्टिकरोऽन्तकारी। प्राप्ताक मार्गिक मार्गिकानिमानीवाक

क्रोधाच रुद्र: स्थितिहेतुभूतो

यस्माच मध्ये पुरुषः परस्मात्॥ २८॥ ॥ ५ ६ ॥ आहानिकास्ट

मदूरमास्थाय मृजत्यजो यः अनुसम्भ क्रिकी आनुम्मी सिन्नम् हुए ह

स्थितौ च योऽसौ पुरुषस्वरूपी।

रुद्रस्वरूपेण च योऽत्ति विश्वं

धत्ते तथानन्तवपुः समस्तम्॥२९॥ एक । स्क्रीक्रिकेट हार्गेक्साकत

मर्केन्दुरूपश्च तमो हिनस्ति।

पाकाय योऽग्नित्वमुपेत्य लोकान् स्वापास अस्य स्वापास स्

बिभर्त्ति पृथ्वीवपुरव्ययात्मा॥३०॥

चेष्टां करोति श्वसनस्वरूपी लोकस्य तृप्तिञ्च जलस्वरूपी। ददाति विश्वस्थितिसंस्थितस्तु सर्वावकाशञ्च नभ:स्वरूपी॥ ३१॥

यः मृज्यते सर्गकृदात्मनैव यः पाल्यते पालयिता च देवः।

विश्वात्मनः संह्रियतेऽन्तकारी पृथङ् न यस्यास्य च योऽव्ययात्मा॥ ३२॥

यस्य विभूतरवाताररूपायाः परिणामस्य सद्भावविकारस्य कालो न हेतुः। अत्र हेतुः 'अजन्मेति' ॥२७॥

यस्याच्युतस्य प्रसादादहं ब्रह्मा प्रजासृष्टिकरो भूतः। ऋोधाद्यान्तकारी रुद्रः मध्ये च यस्मात् स्थितिहेतुः पुरुषो विष्णवाख्यो भूतः॥ २८॥

ति। अनन्तवपुः शेषमूर्तिः॥२९॥

शक्रादीत्यादिशब्दात् स्थितिहेतवो ज्ञेयाः. पञ्चमहाभूतरूपेणापि पालकत्वमाह— '**पाकाये'** ति साद्धेन॥३०॥

तर्हि किं सृज्यादयस्ततो भिन्ना इत्याशंक्य सृष्टीदीननूद्य सृज्यादिभिः सहाभेदेनाह— 'यः सृज्यत' इति द्वाभ्याम्। विश्वात्मनो विश्वस्य अन्तकारी संहियते च। अस्य स्रष्टादित्रयस्य च यः पृथक् शुद्धचिद्रूपः पृथग् यस्येति पाठे यस्मात् पृथगन्यो नास्तीत्यर्थः॥३२॥

यस्मिन् जगद् यो जगदेतदाद्यो

यश्चाश्रितोऽस्मिन् जगित स्वयम्भूः।

स सर्वभूतप्रभवो धरित्र्यां

स्वांशेन विष्णुर्नृपतेऽवतीर्णः॥३३॥

कुशस्थली या तव भूप! रम्या पुरी पुराभूदमरावतीव।

सा द्वारका सम्प्रति तत्र चास्ते स केशवांशो बलदेवनामा॥३४॥

तस्मै त्वमेनां तनयां नरेन्द्र! प्रयच्छ मायामनुजाय जायाम्।

श्लाघ्यो वरोऽसौ तनया तवेयं स्त्रीरत्नभूता सदृशो हि योगः॥३५॥

पराशर उवाच

इतीरितोऽसौ कमलोद्भवेन भुवं समासाद्य पति: प्रजानाम्।
ददर्श हस्वान् पुरुषानशेषानत्यौजसः स्वल्पविवेकवीर्य्यान्॥ ३६॥
कुशस्थलीं ताञ्च पुरीमुपेत्य दृष्टान्यरूपां प्रददौ स्वकन्याम्।
सीरध्वजाय स्फटिकाचलाभ वक्षःस्थलायातुलधीनरेन्द्रः॥ ३७॥
उच्चप्रमाणामित तामवेक्ष्य स्वलाङ्गलाग्रेण स तालकेतुः।
विनामयामास ततश्च सापि बभूव सद्यो वनिता यथान्या॥ ३८॥
तां रेवतीं रैवतभूपकन्यां सीरायुधोऽसौ विधिनोपयेमे।
दत्त्वा च कन्यां स नृपोजगाम हिमाचलं वै तपसे धृतात्मा॥ ३९॥

॥इति विष्णुपुराणे चतुर्थांशे प्रथमः अध्यायः॥

अस्मिन् जगत्याश्रितः एतद्व्याप्य स्थितः। 'तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' इति श्रुतेः॥३३॥

अल्पौजसोऽल्पसामर्थ्यान्॥३६॥

अन्यरूपां कृष्णेन समुद्रात् द्वादशयोजनपरिमितां भूमिं गृहीत्वा विश्वकर्मद्वारा अन्यथानिर्मितत्वात्। सीरध्वजाय हलिन॥ ३७॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायां स्वप्रकाशाख्यामात्मप्रकाशाभिधायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थांशे प्रथमोऽध्याय:।

#### द्वितीयोऽध्यायः

(ईक्ष्वाकोर्जन्म: ककुत्स्थस्य युवनाश्वस्य सोमरेश्चोपाख्यानम्)

पराशर उवाच

यावच ब्रह्मलोकात् ककुद्मी रैवतो नामाभ्येति तावत् पुण्यजनसंज्ञा राक्षसास्तामस्य पुरीं कुशस्थलीं जघ्नुः॥ १॥

तावद्यास्य भ्रातृशतं पुण्यजनत्रासाद् दिशो भेजे। तदन्वयाश्च क्षित्रयाः सर्वदिक्षु अभवन्। धृष्टस्यापि धार्ष्टकं क्षत्रं समभवत्। नभागस्यात्मजो नाभागः, तस्याम्बरीषः, अम्बरीषस्यापि विरूपोऽभवत्। विरूपात् पृषदश्चो जज्ञे। ततश्च स्थीतरः। तत्रायं श्लोकः।

एते क्षत्रप्रसूता वै पुनश्चाङ्गिरसः स्मृताः। रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः॥२॥

क्षुवतश्च मनोरिक्ष्वाकुर्प्राणतः पुत्रो जज्ञे। तस्य पुत्रशतप्रवरा विकुक्षिनिमि-दण्डाख्यास्त्रयः पुत्राः। शकुनिप्रमुखाः पञ्चाशत् पुत्रा उत्तरापथरिक्षतारो बभूवः। चत्वारिशदष्टौ च दक्षिणापथे भूपालाः॥३॥२

स च इक्ष्वाकुरष्टकायामुत्पाद्य श्राद्धार्हमांसमानयेति विकुक्षि-माज्ञापयामास॥४॥

धृष्टादिमनुपुत्राणां वंशांस्तचरितानि च। द्वितीये तत् प्रसङ्गेन सौभर्य्याख्यानमुक्तवान् । रैवतस्य भ्रातृशतमध्ये किन्तावत् कोऽपि राजा नाभवदित्याशङ्क्याह— 'यावचे' ति। पुण्यजनसंज्ञा इति विशेषणं सोपालम्भं राक्षसजाति विशेषपरं वा॥१॥

एते क्षत्रप्रसूता इति। एते रथीतरस्य प्रवर-गोत्रजाः क्षत्रप्रसूताः क्षत्रिया अप्रजस्य रथीतरस्य भार्य्यायामङ्गिरसा जातत्वात्। तथापि तयोर्योगात् पुनरङ्गिरसो ब्राह्मणाः स्मृताः, अतः क्षत्रोपेता द्विजातयः इत्यन्वः॥२॥

इक्ष्वाकुनामनिरुक्तिपूर्वकं तस्य वंशमाह, — क्षुवतः क्षुतं कुर्वतः मनोर्घ्राणतः। पुत्रतस्यैकाधिकपुत्रशतस्य प्रवरा॥३॥

विकुक्षेरेव शशादसंज्ञां वक्तुमाह-'स चे' ति। उत्पाद्य क्रियादिकं विना स्वयं मृगान् हत्वेत्यर्थ:॥४॥ स तथित गृहीताज्ञो वनमभ्येत्यानेकान् मृगान् हत्वा अतिश्रान्तोऽतिक्षुत्परीतो विकुक्षिरेकं शशमभक्षयत्, शेषञ्च मांसमानीय पित्रे निवेदयामास। इक्ष्वाकुणापि इक्ष्वाकुकुलाचार्व्यस्तत्प्रोक्षणाय विशष्टः प्रचोदितः प्राह-अलमनेनामेध्येनामिषेण। दुरात्मनानेन ते पुत्रेण एतन्मांसमुपहतम्, यतोऽनेन शशको भक्षितः। ततश्चासौ विकुक्षिः गुरुणैवमुक्तः शशादसंज्ञामवाप, पित्रापि च परित्यक्तः। पितर्व्युपरते चाखिलामेतां पृथ्वीं धर्मतः शशास। शशादस्य च परञ्जयो नाम पुत्रोऽभवत्॥५॥

इदञ्जान्यत्, पुरा हि त्रेतायां दैवासुरमतीव भीषणं युद्धमासीत्। तत्र चातिबलिभिरसुरैरमराः पराजिता भगवन्तं विष्णुमाराधयाञ्चक्रः॥६॥

प्रसन्नश्च देवानामनादिनिधनः सकलजगत्परायणो नारायणः प्राह, ज्ञातमेव मया युष्पाभिर्यदभिलिषतम् तदर्थमिदं श्रूयताम्॥७॥

परञ्जयो हि नाम शशादस्य च राजर्षेस्तनयः क्षत्रियवर्यः। तच्छरीरेऽहमंशेन स्वयमेवावतीर्य्य तानशेषानसुरान् निहनिष्यामि, तद्भवद्धिः। परञ्जयोऽसुरवधार्थाय इह कार्योद्योगः कार्य्य इति। एतछुत्वा प्रणम्य भगवन्तं विष्णुममराः परञ्जयसकाशमाजग्मुः॥८॥

ऊचुश्चैनं भोः भोः क्षत्रियवर्य्यं! अस्माभिरभ्यर्थितेन भवता अस्माकमराति वधोद्यतानां साहायकं कृतमिच्छामः॥९॥

तद्भवता अस्माकमभ्यागतानां प्रणयभङ्गो न कार्यः।

इत्युक्तः परञ्जयः प्राह, - सकलत्रैलोक्यनाथो योऽयं युष्पाकमिन्द्रः शतक्रतुः, अस्य यद्यहं स्कन्धमारूढो युष्पदरातिभिः सह योत्स्ये, तदाह भवतां सहायः। इत्याकपर्य समस्तदेवैरिन्द्रेण च बाढमित्येव-मन्वीप्सितम्॥ १०॥

एवं शशादोऽयमिति गुरुणोक्तः शशादसंज्ञामवापेत्यन्वयः॥५॥

परजडय एव ककुत्स्थसंज्ञामवापेति वक्तुमितिहासमाह— 'इदञ्चे' त्यादिना 'संज्ञामवापे' त्यन्तेन। इदञ्चचन्यत् तस्य नामेति शेष:॥६॥

सकलं जगदेव परं श्रेष्ठम् अयनमाश्रयो यस्य, नारायणस्य सर्वान्तर्यामित्वात्। तदर्थं तन्निष्पत्तये॥७॥

अवतीर्य्य प्रविश्य, कार्यः अवश्यम् विधेयः उद्योगो युद्धारम्भो येन परञ्जयेन स तथाविधः कार्यः सम्पाद्यः॥८॥ ततश्च शतक्रतोर्वृषभरूपधारिणः ककुत्स्थो हर्षसमन्वितो भगवतश्चराचरगुरोरच्युतस्य तेजसाप्यायितो देवासुरसङ्ग्रमे समस्तानेवासुरान् निजधान। यतश्च वृषभककुत्स्थेन राज्ञा निसूदितमसुरबलम्, ततश्चासौ ककुत्स्थसंज्ञामवाप॥ ११॥

ककुत्स्थस्याप्यनेनाः पुत्रोऽभूत्। अनेनसः पृथुः, पृथोर्विश्वगश्वः, तस्य चार्द्रोऽभूत्, अर्द्रस्य युवनाश्वः तस्य श्रावस्तः, यः श्रावस्तीं पुरीं निवेशयामास। श्रावस्तस्य बृहदश्वः, बृहदश्वस्यापि कुवलयाश्वः, योऽसावुतङ्कस्य महर्षेरपकारिणं धुन्धुनामानमसुरं वैष्णवेन तेजसाप्यायितः पुत्रसहस्रैरेकविंशतिभिः परिवृतो जघान्, धुन्धुमारसंज्ञामवाप। तस्य च समस्ता एव पुत्रा धुन्धुमुखनिःश्वासानिन विप्लुष्टा विनेशुः॥ १२॥ ३

दृढाश्च-चन्द्राश्च-किपलाश्चास्त्रयः केवलमवशेषिताः। दृढाश्चाद् वार्य्यश्चः, तस्माद् निकुम्भः, निकुम्भात् संहताश्चः, ततश्च कृशाश्चः, तस्मात् प्रसेनजित्, ततो युवनाश्चोऽभवत्।

तस्य चापुत्रस्यातिनिर्वेदाद् मुनीनामाश्रममण्डले निवसतः कृपालुभिस्तैर्मुनिभिरपत्योत्पादनाय इष्टिः कृता। तस्याञ्च मध्यरात्रे निवृत्तायां मन्त्रपूतजलपूर्णकलसं वेदिमध्ये निवेश्य ते मुनयः सुषुपुः॥ १३॥

तेषु त सुप्तेषु अतीव तृट्परीतः स भूपालस्तमाश्रमं विवेश, सुप्तांश्च तानृषीन् नैवोत्यापयामास॥ १४॥

तद्य कलसजलमपरिमेयमाहात्म्यं मन्त्रपूतं पपौ प्रबुद्धाश्च ऋषयः पप्रच्छुः, केनैतन्मन्त्रपूतं वारि पीतम्? अत्र हि पीते राज्ञोस्य युवनाश्चस्य पत्नी महाबलपराक्रमं पुत्र जनयिष्यति। इत्याकण्यं स राजा अजानता मया पीतिमित्याह॥१५॥

बाढ़ं तथेत्यन्वीप्सितम् अनुमतमित्यर्थः॥१०॥ विप्लुष्टा दग्धाः॥१२॥ मध्यरात्रे निवृत्तायां समाप्तायाम्॥१३॥ सुप्तांश्च नोत्थापयामास 'शयानं न प्रबोधये' दिति निषेधाद्य॥१४॥ अत्रैतत् कलसस्थे जले पीते सित॥१५॥

गर्भश्च युवनाश्चोदरेऽभवत् ऋमेण च ववृद्ये। प्राप्तसमयश्च दक्षिणं कुक्षिमवनीपतेर्निर्भिद्य निश्चक्राम न चासौ राजा ममार॥ १६॥

जातो नामैष कं धास्यतीति ते मुनयः प्रोचुः। अथागम्य देवराडब्रवीत्- मामयं धास्यतीति। ततो मान्धाता नामतोऽभवत्, वक्ते, चास्य प्रदेशिनी देवराजेन न्यस्ता, तां पपौ। ताञ्चामृतस्राविणीमासाद्य पीत्वा चाह्नैव व्यवर्द्धत। स तु मान्धाता चऋवर्ती सप्तद्वीपां महीं बुभुजे। भवति चात्र श्लोक:-

यावत् सूर्य्य उदेति स्म यावच प्रतितिष्ठति। सर्वं तद् यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते॥ १७॥

मान्धाता च शशबिन्दुदुहितरं बिन्दुमतीमुपयेमे, पुरुकुत्समम्बरीषं मुचुकुन्दञ्च तस्यामपत्यत्रयमुत्पादयामास। पञ्चाशच दुहितरस्तस्य नृपतेर्बभूवुः॥ १८॥

बह्वृचश्च सौभरिर्नाम ऋषिरन्तर्जले द्वादशाब्दं काल-मुवास॥ १९॥

तत्र चान्तर्जले सम्मदनामातिबहुप्रजोऽतिप्रमाणो मीनाधिपतिरासीत्। तस्य पुत्र-पौत्र-दौहित्राः पार्श्वतः पृष्ठतोऽत्रतो वक्षः-पुच्छ-शिरसाञ्चोपरि भ्रमन्तस्तेनैव सहाहर्निशमतिनिर्वृता रेमिरे। स चापि तत्स्पर्शोपचीयमान- हर्षप्रकर्षो बहुप्रकारं तस्यर्षे: पश्यतस्तैरात्मज-पौत्र-दौहित्रादिभि: सहानुदिवसं बहुप्रकारं रेमे। अथान्तर्जलावस्थितः स सौभिरिरे काग्रतासमाधान-मपहायानुदिनं तत् तस्य मत्स्यस्यात्मजपौत्रदौहित्रादिभिः सहातिरमणीयं ललितमवेक्ष्याचिन्तयत्॥२०॥

्राध्वस्यमाक्षण्यं स् राजा

मुनीनां प्रभावादेव न ममार॥१६॥ कं धास्यति पातव्यस्तनाभावात्॥

यावदिति साकल्ये, मेरोः सर्वतः सूर्य्यस्य उदयास्तमनोपलक्षितं सर्वं मान्धातुः क्षेत्रमधिष्ठेयदेश उच्यते॥१७॥

मान्धातुः कन्यावंशं स्वल्पत्वादत्याश्चर्यत्वाच प्रथमं वक्तुं सौभरिचरितमुच्यते बह्वृच इत्यादिना। द्वादशाब्दरूपं कालं व्याप्य॥१८॥

ललितं ऋीडासुखम्॥२०॥

अहो धन्योऽयमीदृशमपि अनिभमतं योन्यन्तरमवाप्य एभिरात्मजपौत्रादिभिः सह रममाणोऽतीवास्माकं स्पृहामुत्पादयति। वयमप्येवं पुत्रादिभिः सह रमियष्यामः।

इत्येवमभिसमीक्ष्य स तस्मादन्तर्जलान्निष्क्रम्यः निर्वेष्टुकामः कन्यार्थं मान्धातारं राजानमगच्छत्॥ २१॥

अथागमनश्रवणसमनन्तरं चोत्थाय तेन राज्ञा सम्यग् अर्घ्यादिना पूजितः

कृतासनपरिग्रहः सौभरिकवाच।

निर्वेष्टुकामोऽस्मि नरेन्द्र कन्यां

प्रयच्छ मे मा प्रणयं विभाङ्गीः।

न ह्यर्थिनः कार्य्यवशाभ्युपेताः

ककुत्स्थगोत्रे विमुखाः प्रयान्ति॥२२॥

अन्येऽपि सन्त्येव नृपाः पृथिव्यां

क्ष्मापाल येषां तनयाः प्रभूताः।

किन्त्वर्थिनामर्थितदानदीक्षा-

कृतव्रतं श्लाध्यमिदं कुलं ते॥२३॥

शतार्द्धसङ्ख्यास्तव सन्ति कन्यास्तासां ममैकां नृपते! प्रयच्छ। यत् प्रार्थनाभङ्गभयाद् बिभेमि तस्मादहं राजवरातिदु:खात्॥२४॥

परांशर उवाच

इति ऋषिवचनमाकण्यं स राजा जराजर्ञ्जरितदेहं तमृषिमालोक्य प्रत्याख्यानकातरस्तस्माद्य भगवतः शापतो बिभ्यत् किञ्चिदधोमुखश्चिरं दध्यौ।

निर्वेष्टुकाम उद्वोढु कामः। मा प्रणयं विभांक्षीः प्रणयभङ्गं मा कार्षीः॥२२॥ अर्थितदाने या दीक्षा सङ्कल्पः तत्र कृतं व्रतम् आर्थिवैमुख्याभावरूपं येन कुलेन तत्॥२३॥

यद् यस्मात् प्रार्थनाभङ्गाद् यद्भयं शङ्का तस्माद् यदितदुःखं तस्माद् बिभेमि। तस्मात् त्वमेकां कन्यां प्रयच्छेत्यन्वयः॥२४॥

ऋषिरुवाच

नरेन्द्र! कस्मात् समुपैषि चिन्ता-मशक्यमुक्तं न मयात्र किञ्चित्। याऽवश्यदेया तनया तयैव कृतार्थता नो यदि किं न लब्धम्॥२५॥

पराशर उवाच

अथ तस्य शापभीतः सप्रश्रयमुवाचासौ राजा। राजोवाच

भगवन्! अस्मत्कुलस्थितिरियम्, य एव कन्याया अभिरुचितोऽभिजनवान् वर:, तस्मै कन्या प्रदीयते। भगवद्याञ्चा चास्मन्मनोरथानामप्यगोचरवर्त्तनी कथमप्येषा सञ्जाता। तदेवमवस्थिते न विद्यः किं कुर्म इति, तन्मया चिन्त्यत इत्यभिहिते तेन भूभुजा मुनिरचिन्तयत्। अहो अयमन्योऽस्मत्रत्याख्यानोपायः। वृद्धोऽयमनभिमतः स्त्रीणां किमुत कन्यानामिति अमुना सच्चिन्त्यैवमभिहितम्॥ २६॥

एवमस्तु तथा करिष्यामीति सिचन्य मान्धातार-मुवाच॥२७॥ यद्येवं तदादिश्यतामस्माकं प्रवेशाय कन्यान्तःपुर-वर्षवरः॥२८॥ यदि कन्यैव काचिन्मामिभलषित, तदाहं दारपिरग्रहं करिष्यामीति। अन्यथा चैतदलमस्माकम् एतेनातीत-कालारम्भेणेत्युक्त्वा विरराम।

यस्मै कस्मैचिदवश्यं या कन्या देया, तया यदि नोऽस्माकं कृतार्थता स्यात् तिहं किं न लब्धं लाभाभावः किं स्यात्? किन्त्वस्माकं लाभः स्यादेव. यद्वा तिहं त्वया किं न लब्धं मन्मनोरथपूरणमेव तव महान् लाभ इत्यर्थः। न लब्धेति पाठे सा कन्या किं न लब्धा लब्धेविति सिद्धवित्रर्देशः॥२५॥

प्रत्याख्यानोपायमेव दर्शयति— वृद्धोऽयमित्यादिना। एतत् सिंघन्त्य अमुना राज्ञा एवमभिहितम् इत्यन्वयः॥२६॥

तत्र प्रतीकारं विचिन्त्य स्वगतमाह— 'एविम' ति॥ २७॥ कन्यान्तःपुरस्य रक्षको वर्षवरः शण्ढः॥ २४॥

ततश्च मान्धात्रा मुनिशापशिद्धतेन कन्यानः पुरवर्षवरः समाज्ञप्तः। कन्यानः पुरं प्रविशन्नेव भगवानिखलिसिद्ध-गन्धर्व-मनुष्येभ्योऽतिशयेन कमनीयं रूपमकरोत्। प्रवेश्य च तमृषिमन्तः पुरवर्षवरस्ताः कन्यकाः प्राह, भवतीनां जनियता महाराजः समाज्ञापयित, अयमस्मान् ब्रह्मिष्टः कन्यार्थी समभ्यागतः, मया चास्य प्रतिज्ञातं, यद्यस्मत् कन्यका काचिद् भगवनं वरयित, तत्कन्यायाश्चन्दे नाहं परिपन्थानं करिष्यामः; इत्याकण्यं सर्व्वा एव ताः कन्यकाः सानुरागाः समन्मथाः क रेणव

इवेभयूथपति तमृषिमहमहमिकया वरयाम्बभूवुरूचुश्च॥२९॥ अलं भगिन्योऽहमिमं वृणोमि

वृतो मया नैष तवानुरूप:। ममैव भर्त्ता विधिनैष सृष्ट:

सृष्टाहमस्योपशमं प्रयाहि॥ ३०॥ वृतो मयायं प्रथमं मयायं गृहं विशन्नेव विहन्यसे किम्। मया मयेति क्षितिपात्मजानां तदर्थमत्यर्थकलिर्बभूव॥ ३१॥ यदा तु सर्वाभिरतीव हार्हाद् धृत: स कन्याभिरनिन्द्यकीर्त्त:। तदा स कन्याधिकृतो नृपाय यथावदाचष्ट विनम्रमुर्त्ति:॥३२॥ तदवगमात् किमेतत् कथय, करोमीति मयाभिहितमित्याकुलमितरिनच्छन्नपि कथमपि राजानुमेने। कृतानुरूपविवाहश्च महर्षि: सकला एव ताः कन्यकाः स्वमाश्रममनयत। चाशेषशिल्पिशिल्पप्रणेतारं विधातारिमवान्यं विश्वकर्म्माणमाहूय सकलकन्याना-

तत् तदा कन्यायाश्छन्दे इच्छायां परिपन्थानं प्रातिकूल्यं नाहं करिष्यामीति प्रतिज्ञात्म् इत्याकण्येतीति शब्दः इत्यङ्गीकृतम् इत्याकण्येति, काकक्षिगोलकवदुभयत्र योज्यः। एवमग्रेऽपि। अहं पूर्वमहं पूर्वमिति संरम्भित्रया अहमहिमका तया॥ २९॥

तामेवाह—'अलं भिगन्य' इति द्वाभ्याम्। सृष्टाहमस्य पत्नीति शेषः। उपशमं व्रज एतदर्थं यत्नं मा कुरु इत्यर्थः॥३०॥

विहन्यसे विहंसि विघातं किं कुरुषे। किल: कलह:॥३१॥ अतिहार्द्दात् स्नेहात्। कन्यानामेवं पत्यर्थ कलहोऽनुचित इति विनम्रमूर्तिराचष्ट॥३२॥

मेकैकस्याः प्रोत्फुल्लपङ्कजकूजत्कलहंसकारण्वादि-विहमङ्गाभिरामजलाशयाः सोपवनाः सविकाशाः साधुशय्यासन परिच्छदाः प्रासादाः क्रियन्तामि-त्यादिदेश॥ ३३॥

तद्य तथैवानुष्ठितमशेषशिल्पविशेषाचार्य्यस्त्वष्टा दर्शितवान्॥३४॥ ततश्च परमर्षिणा सौभरिणाज्ञप्तस्तेषु गृहेष्वनपायानन्दनामा

महानिधिरासाञ्चक्रे॥ ३५॥

ततोऽनवरतभक्ष्यभोज्यलेह्याद्यपभोगैरागतानुगतभृत्यादीनहर्निशमशेषगृहेषु ताः क्षितीशदुहितरो भोजयामासुः॥ ३६॥

एकदा तु दुहितृस्त्रेहाकृष्टहृदयः स महीपतिरति-दुःखितास्ताः सुखिता वा इति विचिन्त्य तस्य महर्षेराश्रममुपेत्य स्फुरदंशुमालां स्फटिकमयीं प्रासादमालामितरम्योपवनजलाशयां ददर्श॥३७॥

प्रविश्य चैकं प्रासादमात्मजां परिष्वज्य कृतासनपरिग्रह: प्रवृत्तस्त्रेहनयनाम्वुगर्भनयनोऽब्रवीत्॥३८॥

अप्यत्र वत्से भवत्याः सुखमुत किश्चिदसुखम् अपि ते महर्षिः स्नेहवान्, उत संस्मर्यतेऽस्मद्गृहवासस्य? इत्युक्ता तत्तनया पितरमाह- तात! अतिशयरमणीयः प्रासादोऽत्र-अतिमनोज्ञमुपवनम् अतिकलवाक्य विहगाभिक्ताः प्रोत्फुल्लपद्माकर-जलाशयाः, मनोऽनुकूलभक्ष्यभोज्यानुलेपन-वस्त्रभूषणादि-भोगोपभोगः, मृदूनि

सोपवनाः उपवनसिहताः, परिच्छदाः भोगोपकरणानि॥३३॥ तद्य विशिष्ट-प्रासादरूपं कार्यं तथैवानुष्ठितं दर्शितवान्॥३४॥ आसाञ्चके अवस्थिवान्॥३५॥ आगता अतिथयः अनुगतभृत्यादयश्च तान्॥३६॥ स्फुरन्त्योऽंशुमाला यस्यास्ताम्॥३७॥

प्रवत्तो यः स्नेहस्तेन यानि नयनाम्बूनि तान्येव गर्भे ययोस्तादृशे नयने यस्य सः। प्रवृतस्नेहाम्बुगर्पनयन इति पाठे प्रवृत्तस्नेहेनाम्बुगर्भे नयने यस्य इति विग्रहः।।३८।। शयनानि:सर्व्वसम्पत्समवेतमेतद् गार्हस्थ्यम्, तथापि केन वा जन्मभूमिन स्मर्च्यते? त्वत्रासादादिदमशेष-मतिशोभनम्॥३९॥

किन्तु एतन्ममैकं दुःखकारणम्, यदस्मद्धर्त्तास्मद्गेहान्न निःसरित। ममैव केवलमितप्रीत्या समीपवर्त्ती, नान्यासां मद्धिगिनीनाम्, एवञ्च मम सहोदरा दुःखिता इत्येवमितदुःखकारणम्, इत्युक्तस्तया द्वितीयं प्रासादमुपेत्य स्वतनयां परिष्वज्योपिवष्टस्तथैव पृष्टवान्। तयापि तथैव सर्व्वमेतत् प्रासादाद्युपभोगसुखमाख्यातम्। ममैव केवलं पार्श्ववर्ती नान्यासामस्मद्धिगिनीनामित्येवमादि श्रुत्वा समस्तप्रासादेषु राजा प्रविवेश। तनयां तनया तथैवापृच्छत्, ताभिश्च तथैवाभिहितः परितोषिवस्मयनिर्भरविवशहदयो भगवन्तं सौभिरिमेकान्तावस्थितमुपेत्य कृतपूजोऽब्रवीत्॥४०॥

दृष्टस्ते भगवन् सुमहानेष सिद्धिप्रभावो नैवंविधमन्यस्य कस्यचिदस्माभिर्विभूतिविलसितमुपलक्षितम्। कियदेतद्भगवंस्तपसः फलिमित्यभिपूज्य तमृषिं तत्रैव तेन ऋषिवर्य्येण सह किञ्चित् कालमभिमतोपभोगं वभुजे, स्वपुरञ्च जगाम॥ ४१॥

कालेन गच्छता तस्य राजतनयासु तासु पुत्रशतं सार्द्धमभवत्। तदनुदिनारूढस्त्रेहः स तत्रातीव ममताकृष्टहृदयोऽभवत्॥४२॥

अप्येतेऽस्मत्पुत्राः कलभाषिणः पद्भ्यां गच्छेयुः। अत्येते यौविननो भवेयुः, अपि कृतदारानेतान् पश्येयम्, अप्येतेषां पुत्रा भवेयुः, अथ तत्पुत्रान् पुत्रसमित्रतान् पश्ययम्? एवमादिमनोरथमनुदिनकालसम्पत्तिवृतिमवेत्यैतत् सिञ्चन्तयामास॥४३॥

प्रोत्फुल्लानि यानि पद्मानि तदाकारभूता जलाशयाश्च। भोगो भक्ष्यादेरूपभोगोऽनुलेपनादे:॥३९॥

परितोषो दुहितृणां सुखेन योगैश्वर्येण च विस्मयः तयोर्निभरेण विवशं हृदयं यस्य सः। कृता पूजा येन सः। अब्रवीत् स्तुतिरूपाञ्च पूजामकरोदित्यर्थः॥४०॥

कियदेतत् इतोऽप्यधिकं सम्भाव्यत इत्यर्थः॥४१॥

तत्र तेषु पुत्रेषु॥४२॥

ममताकृष्टत्वमेवाह— 'अप्येत' इति. अनुदिनं कालस्य सम्पत्तिराधिक्यं तस्या वृत्तिरनुवर्त्तनं यत्र मनोरथे तमवेत्य ज्ञात्वा अचिन्तयत् एतद् वक्ष्यमाणम्॥४३॥ अहो मे मोहस्यातिविस्तार:। मनोरथानां न समाप्तिरस्ति वर्षायुतेनापि तथाब्दलक्षैः। पूर्णेषु पूर्णेषु पुनर्नवानाम् उत्पत्तयः सन्ति मनोरथानाम्॥४४॥ पद्भ्यां गता यौवनिनश्च जाता दारैश्च संयोगमिताः प्रसूताः। दृष्टाः सुतास्तत्तनयप्रसूतिं द्रष्टुं पुनर्वाञ्छति मेऽन्तरात्मा॥४५॥ द्रक्ष्यामि तेषामपि चेत् प्रसूति मनोरथो मे भविता ततोऽन्यः। पर्णेऽपि तत्राप्यपरस्य जन्म निवार्य्यते केन मनोरथस्य॥४६॥ आ मृत्यतो नैव मनोरथाना-मन्तोऽस्ति विज्ञातिमदं मया च। मनोरथासिकपरस्य चित्तं न जायते वै परमात्मसङ्गि॥४७॥ स मे समाधिर्जलवासिमत्र-मत्स्यस्य सङ्गत् सहसैव नष्टः। परिग्रह: सङ्गकृतो ममायं परित्रहोत्याश्च महाविधित्सा:॥४८॥ दुःखं यदेवैकशरीरजन्मशतार्द्धसङ्ख्यं तदिदं प्रसूतम्। परिग्रहेण क्षितिपात्मजानां सुतैरनेकैर्बहुलीकृतं तत्॥४९॥ सुतात्मजैस्तत्तनयैश्च भूयो भूयश्च तेषां स्वपरिग्रहेण। विस्तारमेष्यत्यतिदुःखहेतुः परिग्रहो वै ममतानिधानम्॥५०॥

प्रसूता जातापत्याः। तेषाञ्च सुता दृष्टाः। तस्य पौत्रवर्गस्य तनयप्रसूतिम् अपत्यजन्म॥४५॥

महत्यो विधित्सा इति कृत्येच्छा:॥४८॥ एकशरीरजन्म दु:खं दु:खहेतु:॥४९॥

चीर्णं तपो यनु जलाश्रयेण तस्यद्धिरेषा तपसोऽन्तरायः।

मत्स्यस्य सङ्गदभवद्य यो मे सुतादिरागो मुष्तितोऽस्मि तेन॥५१॥

निःसङ्गता मुक्तिपदं यतीनां सङ्गदशेषाः प्रभवन्ति दोषाः।

आरूढयोगोऽपि निपात्यतेऽधः सङ्गेन योगी किमुताल्पिसिद्धः॥५२॥

अहं चरिष्यामि तथात्मनोऽर्थे परिग्रहग्राहगृहीतबुद्धिः।

यथा हि भूयः परिहीणदोषो जनस्य दुःखैर्भविता न दुःखी॥५३॥

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमणोरणीयांसमितप्रमाणम्।

सितासितञ्जेश्चमीश्चराणामाराधियघ्ये तपसैव विष्णुम्॥५४॥

तस्मिन्नशेषौजिस सर्वरूपिण्यव्यक्तविस्पष्टतनावनन्ते।

ममाचलं चित्तमपेतदोषं सदास्तु विष्णावभवाय भूयः॥५५॥

समस्तभूतादमलादनन्तात् सर्वेश्वरादन्यदनादिमध्यात्।

यस्मान्न किश्चित् तमहं गुरुणां परं गुरुं संश्रयमेमि विष्णुम्॥५६॥

॥इति विष्णुपुराणे चतुर्थांशे द्वितीयः अध्यायः॥

एषाम् ऋद्धिस्तस्य तपसोऽन्तरायो विघ्नः। मूषितो वञ्चितः॥५१॥ आरूढो जातः योगः समाधिर्यस्य सः॥५२॥

इदानीं परिग्रहग्राहगृहीतबुद्धिरिप जनस्य परिजनस्य दुःखैर्दुःखी यथाहं न भविता, तथा चरिष्ये। ५३।।

अतिप्रमाणं महतां महीयांसं, प्रमाणं ज्ञापकमतिऋम्य वर्त्तमानं स्वप्रकाशत्वादिति वा। सितम् बद्धं जीवरूपेण, असितञ्च तद् विपरीतमीश्वररूपेण॥५४॥

अशेषौजिस सर्वशक्तौ, अव्यक्तं प्रधानं, विस्पष्टं महदादि ते तनुरूपाधिर्यस्य तस्मिन् भूयोऽभवाय पुनर्जन्माभावाय॥५५॥

यस्मादन्यत् किञ्चित्रास्ति तमाश्रयं शरणमेमि गच्छामि॥५६॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायां स्वप्रकाशाख्यामात्मप्रकाशख्यायां वा श्री विष्णुपुराणटीकायां चतुर्ताशे द्वितीयोऽध्याय: समाप्त:॥

#### वृतीयोऽध्यायः

#### (सर्पविनाशमन्त्रवर्णनम्, अनरण्यवंशस्य सगरोत्पत्तेश्च कथनम्)

पराशर उवाच

इत्यात्मानमात्मनैवाभिधायासौ सौभिररपहाय पुत्रगृहासन-परिवर्हादिकमशेषमर्थजातं सकलभार्च्यासमवेतो वनं प्रविवेश। तत्राप्यनुदिनं वैखानसनिष्पाद्यमशेषं क्रियाकलापं निष्पाद्य क्षयितसकलपापः परिपक्वमनोवृत्ति-रात्मन्यग्नीनारोप्य भिक्षुरभवत्॥ १॥

भगवति आसज्याखिलं कर्म्मकलापमजमविकार-ममरणादिधर्ममवाव परं परवतामच्युतपदम्॥२॥

इत्येतन्मान्धातुर्दुहितृसम्बन्धाद्व्याख्यातम्॥ ३॥

यश्चैतत् सौभरिचरितमनुस्मरित पठित शृणोत्यवधारयित, तस्याष्टौ जन्मान्यसन्मितरसद्धर्म्मो वा मनसोऽसन्मार्गाचरण-मशेषहेयेषु वा ममत्वं न भवतीति। अतो मान्धातुः पुत्रसन्तितरिभधीयते॥४॥

अम्बरीषस्य मान्धातुस्तनयस्य युवनाश्वः पुत्रोऽभूत्। तस्मात् हरितः, यतोऽङ्गिरसो हारिताः॥५॥

तृतीये सौरभेः सिद्धिर्मान्धादृतनयान्वयः। वर्ण्यते सगरस्यापि चरितं रिपुघातिनः। परिपक्वा रागादिहीना मनोवृत्तिर्यस्य सः भिक्षुर्यतिरभवत्॥१॥

भगवत्यशेषकर्मकलापमासज्य समर्प्य अच्युतपदामवापेति सम्बन्धः। परवतां परम्। 'इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनास्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः। महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरषात्र परं किञ्चित् सा काष्टा सा परा गतिः।' इत्युक्त्या परवतामिन्द्रियादीनां परमान्तरमित्यर्थः॥२॥

राजवंशप्रस्तावे उक्तसौभरिचरितस्यासङ्गतिम् अपाकरोति,—'**इत्येत दि'** ति॥३॥ अतः अतः परम्॥४॥

अम्बरीषस्य युवनाश्वः प्रपितामहसनामा यतो हारिताद्धारिता अङ्गिरसो द्विजा हरितगोत्रप्रवराः । अथ हरितानामार्षेय आङ्गिरसाम्बरीष-युवनाश्वाश्चेति प्रवरपाठात्॥५॥ रसातले च मौनेया नाम गन्धर्वाः षट्कोटिसङ्ख्यास्तैरशैषाणि नागकुलानि अपहृतप्रधान-रत्नाधिपत्यान्यक्रियन्त॥६॥

तैश्च गन्धर्ववीर्य्यावधूतैरुरगेश्चरैर्भगवान् अशेषदेवेश-स्तवश्रवणोन्मीलितोद्धिन्न-पुण्डरीकनयनो जलशयनो निद्रावसानाद् विबुद्धः प्रणिपत्याभिहितो भगवन्! अप्यस्माकमेतेभ्यो गन्धर्वेभ्यो भयमुपशममेष्यतीत्याह भगवानादिपुरुषः पुरुषोत्तमो यौवनाश्चस्य मान्धातुः पुरुकुत्सनामा पुत्रस्तमहमनुप्रविश्यैतानशेषदुष्टगन्धर्वानुपशमं नियष्यामि॥७॥

इत्याकण्यं भगवते कृतप्रणामाः पुनर्नागलोकमागताः पन्नगपतयो नर्म्मदाञ्च परुकत्सानयनाय चोदयामासुः॥८॥

सा चैन रसातले नीतवती। रसातलगतश्चासौ भगवत्तेजसाप्यायितात्मवीर्घ्यः सकल-गन्धर्वान् जघान, पुनश्च स्वभवनमाजगाम। सकलपन्नगपतयश्च नर्म्मदायै वरं ददुः। यस्तेऽनुस्मरणसमवेतं नामग्रहणं करिष्यति, तस्य सर्पविषभयं न भविष्यतीति॥९॥

अत्र श्लोकः।

नर्म्मदायै नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि। नमोऽस्तु नर्म्मदे तुभ्यं रक्ष मां विषसर्पतः॥

इदानी मान्धातृतनयस्य पुरुकुत्सस्य वंशं वक्तुं प्रस्तौति, — 'रसातल' इत्यादिना 'वरं ददुरि' त्यन्तेन। मुनेः कश्यपपत्नयाः पुत्राश्चित्रसेनाद्याः। अपहृतानि प्रधानरत्नानि आधिपत्यञ्च येषां तान्यक्रियन्त॥६॥

तैर्भगवान् स्तुत इति शेषः। अर्थात् तेषां स्तवश्रवणेन उन्मीलिते उद्भित्रे पुण्डरीके इव नयने यस्य। जलशयनः क्षीराब्धिशायी। ऐकपद्यपाठे जलशयनरूपा या निद्रा तस्या अवसानात्। अवसाने इति वा पाठः। बिवुधः सन्। अपि किं गन्धर्वेभ्यो यद्भयं तदुपशममेष्यतीति प्रणिपत्य तैरिभिहितो भगवान् मान्धातुः पुरुकुत्सः पुत्रस्तमहमनुप्रविश्य गन्धर्वानुपशमं नियष्यामीत्याहेत्यन्वयः। नयतेरिडागम आर्षः। नेष्यामीति वा पाठः॥७॥

नर्मदां स्वभगिनीं पुरुकुत्सस्य भार्य्याम्। ''नार्मदा भातृभिर्दत्ता पुरुकुत्साय योरगै:। तया रसातलं नीतो भुजगेन्द्रप्रयुक्त्वा''। इति शुकोक्ते:॥८॥

आप्यायित आत्मा देहो वीर्य्यञ्च बलं यस्य सः॥९॥

इत्युद्यार्घ्याहर्निशमन्धकारप्रवेशे वा न सपैर्दश्यते॥१०॥ अत्र च नामग्रहणप्रकारे पुनर्नम्मदेत्यादि । अह्नि निशि वा उद्यार्घ्यम्, गर्भगृहे अन्यत्र रा अन्यकारे प्रवेशे वापि सपैंर्न दश्यते॥१०॥

न चापि कृतानुस्मरणभुजो विषमिप सुभुक्तमुपघाताय भविष्यति॥ ११॥ पुरुकुत्साय च भवतः सन्ततिविच्छेदो न भविष्यतीत्युरगपतयो वरं ददुः॥ १२॥

पुरुकुत्सो नर्मदायां त्रसदस्युमजीजनत्।

त्रसदस्युसुतः सम्भूतः, ततोऽनरण्यः, तं रावणो दिग्विजये जघान। अनरण्यस्य पृषदश्चः, पृषदश्चस्य हर्ष्यश्चः पुत्रोऽभवत्। ततश्च सुमनाः, तस्यापि त्रिधन्वनस्त्र्यय्यारुणः॥ १३॥

तस्मात् सत्यव्रतः। सोऽसौ त्रिशङ्कु संज्ञामवाप, चण्डालतामुपगतश्च द्वादशवार्षिक्यामनावृष्ट्यां विश्वामित्रकलत्रापत्यपोषणार्थं चाण्डालप्रति-ग्रहपरिहरणाय च जाह्नवीतीरे न्यग्रोधे मृगमांसमनुदिनं बबन्ध॥ १४॥

परितुष्टेन च विश्वामित्रेण सशरीरः स्वर्गमारोपितः।

त्रिशङ्कोर्हरिश्चन्द्र:, तस्मात् रोहिताश्व:, ततश्च हरित:, हरिताचञ्चः, चञ्चोर्विजय-सुदेवौ। रुरुको विजयात्, रुरुकस्य च वृकः, ततो बाहुः। योऽसौ हैहयतालजङ्घादिभि-रवजितोऽन्तर्व्वल्या महिष्या सह वनं प्रविवेश॥ १५॥

कृतानुस्मरणं नर्मदास्मरणपूर्वकम् अन्नादि भुञ्जानस्य॥११॥ पुरुकुत्सस्य सन्ततिं वक्ष्यन् तदुपयुक्तं वरदानमाह—'पुरुकुत्साये' ति॥१२॥

अप्रोक्षितभक्षणगुरुधेनुवधिपत्राज्ञालङ्घनरुपैस्त्रिभिः शङ्कुभिरिव हृदि व्यथाहेतुभिस्त्रिशङ्कु संज्ञामवाप। तथा च हरिवंशे— 'पितुश्चापरितोषेण गुरोर्दोग्द्योवधेन च। अप्रोक्षितोपयोगाच त्रिविधस्ते व्यितिक्रमः। एवं त्रीण्यस्य शङ्किन तानि दृष्ट्वा महायशाः। त्रिशङ्कुरिति होवाच त्रिशङ्कुस्तेन स स्मृतः। इति'। परिणीयमानविप्रकन्याहरणात् कुद्धेन पित्रा शप्तश्चाण्डालतामुपगतश्च। विश्वामित्रकलत्रापत्यपोषणार्थं कलत्रादिपोषणनिमित्तं साक्षात् चाण्डालप्रतिग्रहपरिहरणाय वन्यन्यग्रोधे वटवृक्षे बबन्ध॥१३॥

तत् श्रुत्वा परितुष्टेन स्वर्गमारोपितस्त्रिशङ्कः॥१४॥ अन्तर्वत्नया गर्भिण्याः॥१५॥ तस्याश्च सपल्या गर्भस्तम्भनाय गरो दत्तः। तेनास्या गर्भः स सप्तवर्षाणि जठर एव तस्थौ। स च बाहुर्वृद्धभावदौर्व्वाश्रमसमीपे ममार॥१६॥

सा तस्य भार्या चितां कृत्वा तमारोप्यानुमरण-कृतिनश्चयाभूत्। अथैनामतीतानागतवर्त्तमानकालवेदी भगवानौर्वः स्वस्मादाश्रमान्निर्य्यायाव्रवीत्, अलमेतेना-सद्ग्रहेण, अखिलभूमण्डलपितरितवीर्य्यपराक्रमोऽनेकयज्ञकृदराति-पक्षक्षयकर्त्ता तवोदरे चक्रवर्ती तिष्ठति। मैवं मैवं साहसाध्यवसायिनी भवती भवतु, इत्युक्ता च सा तस्मादनुमरणनिर्वन्धाद् विवराम्॥ १७॥

तेनैव भगवता स्वाश्रममानीयत। कतिपयदिनान्तरे च सहैव तेन गरेणातितेजस्वी बालको जज्ञे। तस्यौर्वो जातकर्म्मादिकां क्रियां निष्पाद्य सगर इति नाम चकार। कृतोपनयनञ्जैनमौर्वा वेदान् शास्त्राण्यशेषाणि अस्त्रञ्चाग्नेयं भार्गवाख्य-मध्यापयामास।

उत्पन्नबुद्धिश्च मातरमपृच्छत्, अम्ब! कथमत्र वयम्? क्व वा तातः? तातोऽस्माकं कः? इत्येवमादि पृच्छतः तन्माता सर्वमवोचत्। ततः पितृराज्यहरणामर्षितो हैहयताल-जङ्घादिवधाय प्रतिज्ञामकरोत्। प्रायशश्च हैहयान् जधान। शकयवनकाम्बोज-पारद पह्लवा हन्यमानास्तत्कुलगुरुं विशिष्ठं शरणं ययुः॥ १८॥

अथैतान् विशिष्ठो जीवन्मृतकान् कृत्वा सगरमाह, वत्स! वत्स! अलमेभिरतिजीवन्मृतर्करनृसृतै:॥१९॥

एते च मयैव त्वत्प्रतिज्ञापरिपालनाय निजधर्मां द्विजसङ्गपरित्यागं कारिता:॥२०॥

गरो विषम्। वृद्धभावाञ्चराया हेतो:॥१६॥

चऋवर्त्तीते आशंसायं सिद्धवन्निर्देशः। साहसेऽविचारितकर्मणि। अध्यवसायिनी निश्चयवती॥१७॥

तत्कुलगुरुं सगरकुलगुरुम्॥१८॥

अनुसृतैरनुगतै:। अनुमृतैरिति पाठे अनु पश्चयात् देहत्यागलक्षणमरणवद्भिरलं त्वया पुनहैतैरलमित्यर्थ:॥१९॥

स तथेति तद्गुरुवचनमभिनन्द्य तेषां वेशान्यत्वमकारयत्। यवनान् मुण्डितशिरसः अर्द्धमुण्डान् शकान्, प्रलम्बकेशान् पारदान्, पह्नवांश्च शमश्रुधरान् निःस्वाध्यायवषट्कारान् एतानन्यांश्च क्षत्रियांश्चकार। ते च निजधर्मपरित्यागाद् ब्राह्मणैश्च परित्यक्ता म्लेच्छतां ययुः। सगरोऽपि स्वमधिष्ठानमागम्य अस्खिलितचकः सप्तद्वीपवतीिममामूर्वी प्रशशास॥ २१॥

इति विष्णुपुराणे चतुर्थांशे तृतीयः अध्यायः।

जीवन्मृतत्वं विवृणोति—'एते ते'. 'यः स्वधर्मात् परिभ्रष्टो विप्रैश्चेव बहिष्कृतः। स जीवन्नेव लोकेऽस्मिन् मृत इत्यभिधीयते' इति स्मृतेः। अस्खलितम् अप्रतिहतं चऋं सैन्यामाज्ञा वा यस्य सः॥२०-२१॥

इति श्रीधरस्वामिकृताया स्वप्रकाशाख्यामात्मप्रकाशाख्यायां रा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थाशे तृतीयोऽध्याय: समाप्त:।

#### जन्म चतुर्थोऽध्याय:

(सागरस्याश्वमेधयज्ञ: भगीरथस्य गङ्गानयनम्, रामचन्द्रादजीनामुत्पत्तिश्च) पराशर उवाच

कश्यपदुहिता सुमितिविदर्भराजतनया च केशिनी द्वे भार्य्ये सगरस्यास्ताम्॥ १॥ ताभ्याञ्चापत्यार्थमाराधित और्व्यः परमेण समाधिना वरमदात्॥ २॥ एका वंशधरमेकं पुत्रम् अपरा षष्टिं पुत्रसहस्राणि।

जनियध्यतीति, यस्या तदिभमतं गृह्यताम्। इत्युक्ते केशिनी पुत्रमेकम्, सुमितः पुत्रसहस्राणि षष्टिं वद्रे। तथेति च ऋषिणाभिमते अल्पैरेवाहोभिरेकमसमञ्जसं नाम वंशधरं पुत्रमसूत केशिनी। विनतातनयायास्तु सुमत्याः षष्टीः पुत्रसहस्राण्यभवन्। तस्मादसमञ्जसोऽंशुमान् नाम कुमारो जज्ञे॥३॥

अथ तत्रापि वयस्यतीते तद्यरितमेवैनं पिता तत्याज॥४॥ तान्यपि षष्टिः कुमारसहस्राणि असमञ्जसश्चरित-मनुचक्रुः॥५॥

ततश्चासमञ्जसश्चरितानुकारिभिः सागरैरपध्वस्तयज्ञादि- सन्मार्गे जगित देवाः सकलिवद्यामयमसंस्पृष्टमशेष-दोषैर्भगवतः पुरुषोत्तमस्यांशभूतं किपलिषि प्रणम्य तदर्थमूचुः॥६॥२

भगवन्! एभि: सगरतनयेरसमञ्जसश्चरितमनुगम्यते, कथमेवेभिरनुसरिद्ध-र्जगद्भविष्यतीत्यार्त्तजगत्परित्राणाय च भगवतोऽत्र शरीरग्रहणम्। इत्याकण्यं भगवान् 'अल्पैरेव दिनैरेते विनङ्क्षयन्ति' इत्युक्तवान्॥७॥

कपिलः सागरान् षष्टि-सहस्राणि यतादहत्। सौदासरक्षोभवश्च तथा तुर्येऽनुण्येते। 'कश्यपदुहिते' ति। कश्यपस्य मरीचिपुत्रस्य विनतातनयाया इत्यग्ने वक्ष्यमाणत्वात्॥१॥ समाधिना चित्तैकाग्र्येण॥२॥

अपवृत्तो दुर्वृत्तः, अतीतवाल्यो गतबालत्वः। तत्र बाल्ये अतीतेऽपि तदेव दुष्टं चरितं यस्य तम्॥४॥

अनुचक्रुः अनुसृताः॥५॥ अपध्यस्ता निराकृताः यज्ञादयः सन्मार्गाः यस्मिन् तथाभूते जगति सति तदर्थं यज्ञादिलोकरूपमर्थम्॥६॥

भगवन्नित्यादिना आर्त्तस्वरूपकथनम्॥७॥

तत्रान्तरे च सगरो हयमेधमारेभे। तत्र च तत्पुत्रैरिधष्ठितमस्याश्चं कोऽप्यपहत्य भुवो विवरं प्रविवेश॥८॥

ततश्चश्वान्वेषणाय तनयान् युयोज। ततस्तत्तनयाश्चाश्चखुरपदवी-मनुसरन्तोऽतिनिर्बन्धेन वसुधा-तलमेकैको योजनं योजनमवनेश्चखान॥९॥

पाताले चाश्वं परिभ्रमन्तमवनीपतिनन्दनास्ते ददृशुः। नातिदूरस्थितञ्च भगवन्तमपघने शरत्कालेऽर्कमिव तेजोभिरनवरतमूर्द्धवमधश्चाशेषदिश-श्चोद्धासयमानं कपिलर्षिमपश्यन्॥ १०॥

ततश्चोद्यतायुधा 'दुरात्मायमस्मदपकारी यज्ञविघातकर्त्ता हयहर्त्ता हन्यतां हन्यतां मित्यधावन्। ततश्च तेनापि भगवता किञ्चिदीषत्परिवर्त्तितलोचनेन विलोकिताः स्वशरीरसमुत्थेनाग्नि दह्यमाना विनेशुः॥ ११॥

सगरोऽप्यनुगम्याश्वानुसारि तत् पुत्रबलमशेषं परमर्षिकपिलतेजसा दग्धमंशुमन्तमसञ्जसः पुत्रमश्वानयनाय चोदयामास॥ १२॥

स तु सगरतनयखातमार्गेण कपिलमुपगम्य भक्तिनम्रस्तथा तथा च तुष्टाव, यथैनं भगवानाह, – गच्छैनं पितामहायाश्चं प्रापय, वरं वृणीष्व च। पुत्र! पौत्रश्च ते स्वर्गाद् गङ्गामानयिष्यतीति॥ १३॥

अधिष्ठितं संरक्षितम्॥८॥

ततोऽनन्तरं तत्तनयाः सगरतनयाः। अतिनिर्बन्धेन खुरचिह्नानुसारेण वसुधातलं विविशुरिति पूर्वोक्तस्यैव विशतेर्वचनविपरिणामेनान्वयः। तेषांश्चैकैको योजनं योजनमेकैकं चखान गर्तञ्चकार इत्यर्थः. चखनुरित्ति पाठे तत्तनया भुवस्तलम् चखनुरित्येकं वाक्यम्. तत्रेयत्तामाह, —एकैकः अर्थात् तेषामेव, योजनं योजनं चखानेत्यन्यद्वाक्यम्॥९॥

अपघने अपघतमेघे॥१०॥

ईषत् परिवर्त्तिनं तिर्यक्कृतं लोचनं तेन किञ्चित् विलोकिताः सन्तो विनेशुः॥११॥ कपिलेन निमित्तेन यत् स्वदेहजं तेजस्तेन दग्धम्॥१२॥

हे पुत्र! तव पौत्रो गङ्गामानयिप्यतीति इडा गमश्छान्दसः। भुविमिति तत्रार्थादुक्तम्॥१३॥ अथांशुमानिप ब्रह्मदण्डहतानामस्मित्पतृणां स्वर्गाय स्वर्गायोग्यानां स्वर्ग प्राप्तिकरं वरमस्माकं भगवान् प्रयच्छतु इत्याह।। १४॥

तञ्चाह भगवान् उक्तमेवैतन्मया पौत्रस्ते त्रिदिवाद् गङ्गां भुवमानयिष्यतीति। तदम्भसा संस्पृष्टेष्वस्थिभस्मस्वेते स्वर्गमारोक्ष्यन्ति। भगविद्वष्णुपादाङ्गुष्ट-विनिर्गतजलस्य हि तन्माहात्म्यं यन्न केवलमिभसन्धिपूर्व्वकं स्नानाद्युपभोगे-पूपकारकम्, अनिभसंहितमप्यपेतत्प्राणस्यास्थि-चर्म्म-स्नयु-केशाद्युत्हसृष्टं शरीरजं यद्भूपतितं सद्यः शरीरिणं स्वर्गं नयतीत्युक्तः प्रणम्य च भगवतेऽश्व मादाय पितामहयज्ञमाजगाम॥ १५॥

सगरोऽस्याश्वमादाय तं यज्ञं समापयामास। सागरञ्चात्मजप्रीत्या पुत्रत्वे कल्पयामास॥१६॥

तस्याप्यंशुमतो दिलीप: पुत्रोऽभवत्। दिलीपस्यापि भगीरथ:, योऽसौ गङ्गां स्वर्गादिहानीय भागीरथीसंज्ञां चकार॥ १७॥

भगीरथात् श्रुतः, तस्यापि नाभागः ततोऽप्यम्बरीषः, तस्मात् सिन्धुद्वीपः, तस्याप्ययुताश्वः, तत् पुत्र ऋतुपर्णो नलसहायोऽक्षहृदयज्ञोऽभूत्॥ १८॥

ऋतुपर्ण-पुत्रः सर्वकामः। तत्तनयः सुदासः। सुदासात् सौदसो मित्रसहनामा॥ १९॥

ब्रह्मदण्डः अचिरात् विनङ्क्ष्यन्तीति कपिलोक्तो ब्रह्मशापः ब्राह्मणवधोद्यमो वा, तद्बलेन हतानां पितृणां पितृणां स्वर्गाय स्वर्गभोगाय तत्प्राप्तिहेतुं वरं स्वर्गं वब्रे॥१४॥

अभिसन्धिपूर्वकं स्नानाद्यु परभोगेषूपकारकं स्वर्गप्रापकमिति यत् तत् केवलं माहात्म्यमिति न किन्तु अपेतप्राणस्य मृतस्यास्थ्यादि यत्रोत्संष्टं क्षिप्तं संसृष्टं वा अनिभसंहितमिप शरीरिणं स्वर्गं नयतीति यत्, तदिप माहात्म्यमित्युक्त इत्यन्वयः। यस्य गङ्गाजलस्य सम्बन्धि भूपतितमस्थ्यादि इति वा॥१५॥

सागरं सगरसुतैः खननाद् वर्द्धितम्, अत एवात्मजप्रीत्या पुत्रत्वे कल्पयामास। स्थापयामास तस्मिन् पुत्रबुद्धिं कृतवान् इत्यर्थः॥१६॥

निलस्य सहायः सखा, अक्षहृदयज्ञः द्युतादौ गणनानिपुणः॥१८॥ मित्रं विशष्ठं प्रतिशासुं समर्थोऽपि सहते स्म, तेन मित्र-सह नामा॥१९॥

योऽसावटव्यां मृगयागतो व्याघ्रद्वयमपश्यत्॥२०॥ ताभ्याञ्च तद् वनमपमृगं कृतम्॥२१॥ स चैकं तयोर्वाणेन जघान॥२२॥

म्रियमाणश्चासावतिभीषणाकृतिरतिकरालवदनो राक्षसोऽभवत्॥ २३॥ द्वितीयोऽपि प्रतिक्रिया ते करिष्यामीत्युक्तवान्तर्धानं जगाम्॥ २४॥

कालेन गच्छता स सौदासो यज्ञमयजत्। परिनिष्ठितयज्ञे चाचार्य्यविशिष्ठे निष्कान्ते तद्रक्षो विशिष्ठरूपमास्थाय यथावसाने मम समांसं भोजनं देयम्, तत् संष्क्रियतां क्षणादिहागिमध्यामीत्युक्त्वा निष्कान्तः॥ २५॥

भूयश्च सूदवेशं कृत्वा राजाज्ञया मानुषमांसं संस्कृत्य राज्ञे न्यवेदयत्। असाविप हिरण्यपात्र स्थितं मांसमादाय विशिष्ठागमनप्रतीक्षोऽभवत्॥ २६॥

आगताय च विशष्ठाय निवेदितवान्, स चाचिन्तयत्, अहो! राज्ञोऽस्य दौ:शील्यम् येनैतन्मांसमस्माकं प्रयच्छिति। किमेतद् द्रव्यजातिमितिध्यानपरोऽभूत्, अपश्यच तन्मानुषमांसम्। ततश्च क्रोधकलुषीकृतचेता राजानम्प्रति शापमुत्ससर्ज्ञ, यस्मादभोज्यमस्मद् विधानां तपस्विनाम् अवगच्छन्नपि भवान् महां ददाति तस्मात्तवैवात्र लोलुपा बुद्धिर्भविष्यतीति॥ २७॥

तस्यैव कल्माषपादसंज्ञां वक्तुं कथां प्रस्तौति, 'योऽसावि' ति॥२०॥ अपमृगं निर्मृगम्॥२१॥

तयोर्व्याघ्रयोः॥२२॥

अतिकरालं दन्तुरं वदनं यस्य सः॥२३॥

प्रतिक्रियाहं वैरनिर्यातनम्॥ २४॥

परिनिष्ठितः समापितो यज्ञो येन तस्मिन् निष्क्रान्ते सित॥ २५॥

असावपि राजापि॥ २६॥ वहा विकासीलील स्वाह क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र का हार विकास विकास

अत्र नरमांसे लोलुपा सस्पृहा बुद्धिः राक्षसो भविष्यसीत्यर्थः बुद्धिपदं विना लोलुपेति पाठे सस्पृहतेत्यर्थः॥२७॥ अनन्तरञ्च तेनापि भगवतैवाभिहितोऽस्मीत्युक्तः किं किं मयैवाभिहितम् इति पुनरपि समाधी तस्थी॥२८॥

समाधिविज्ञानावगतार्थश्चास्यानुग्रहं चकार, नात्यन्तमेतत्, द्वादशाब्दं भवतो भोजनं भविष्यतीति॥२९॥

असाविष तु प्रगृह्योदकाञ्चलि मुनिशापप्रदानायोद्यतो 'भगवानस्मद्गुरुः नार्हस्येवं कुलदेवताभूतमाचार्यं शप्तु' मिति स्वपत्या मदयन्त्या प्रसादितः। शस्याम्बुदरक्षार्थं तच्छापाम्बु नोर्व्या नाकाशे चिक्षेप, तेनैव स्वपादौ सिषेच॥३०॥

तेन क्रोधशृतेनाम्भसा दग्धच्छायौ तत्पादौ कल्माषता-मुपगतौ॥ ३१॥

ततश्च स कल्माषपादसंज्ञामवाप, विशष्ठशापाच षष्ठे काले राक्षसभावमुपेत्याटव्यां पर्य्यटन्ननेकशो मानुषान-भक्षयत्॥ ३२॥

एकदा तु कञ्चिन्मुनिमृतुकाले भार्यया सह सङ्गतं ददर्श॥३३॥

तयोश्च तमतिभीषणं राक्षसमवलोक्य त्रासात् प्रधावितयोर्दम्पत्योर्ब्राह्मणं जग्राह॥३४॥

तेन राज्ञा मांसभोजनार्थ भगवतैवाभिहितोऽस्मीत्युक्तः। मयैवाभिहितमिति किञ्च किमिति सम्भ्रमात् समाधौ तस्थौ॥२८॥

समाधिज्ञानेनावगतार्थः राक्षसकृतमेवैतत् नास्यापराध इति ज्ञातार्थः, एतन्मांसभोजन द्वादशाब्दं भवतु इति, नात्यन्तं न यावजीवमित्यर्थः॥२९॥

भगवानस्मद् गुरुरित्यादि सोपपत्तिवचनेन मदयन्त्या प्रसादितः तच्छापाम्बु विशष्ठशापार्थं यत्तत् शस्यरक्षार्थं नोर्व्याम्, अम्बुदरक्षार्थं नाकाशे च चिक्षेप, किन्तु तेन अम्बुना स्वपादौ सिषेच॥३०॥

क्रोधशृतेन क्रोधाग्नितसेन दग्धा च्छाया कान्तिः ययोः। कल्माषतां कृष्णपाण्डुताम्॥३१॥

राक्षसभावमुपेत्य अत एव षष्ठे षष्ठे काले तृतीयदिनान्ते।।३२।। अधारीकार विवास

इदानीं तस्यैव राज्ञ औरसपुत्राभावं वक्तुं कथा प्रस्तौति—'एकदे' त्यादिना 'स्त्रीसम्भोग तत्याजे' त्यन्तेन॥३३॥ ततः सा ब्राह्मणी बहुशस्तं याचितवती, प्रसीद इक्ष्वाकुकुलितलकभूतस्त्वं महाराजिमत्रसहः, न राक्षसः। नार्हिस स्त्रीधर्म्मसुखाभिज्ञो मय्यकृतार्थायामिम मद्धर्तारमतुम्; इत्येव बहुप्रकारं तस्यां विलपन्त्यां व्याघ्रः पशुमिव तं ब्राह्मणमभक्षयत्॥३५॥

ततश्चातिकोपसमन्विता ब्राह्मणी तं राजानं 'यस्मादेवं मय्यवृप्तायां त्वयायं मत्पतिर्भक्षितः, तस्मात् त्वमप्यन्तमवलोपभोगप्रवृत्तौ प्राप्स्यसि' इति शशापाग्निं प्रविवेश च॥३६॥

ततस्तस्य द्वादशाब्दपर्य्यये विमुक्तशापस्य स्त्रीविषयाभिलाषिणो प्रदयन्ती स्मारयामास। ततश्च परमसौ स्त्रीसम्भोगं तत्याज॥३७॥

वसिष्ठश्च अपुत्रिणा राज्ञा पुत्रार्थमभ्यर्थितो मदयन्त्यां गर्भाधानं चकार। यदा च सप्त वर्षाण्यसौ गर्भो न जज्ञे, ततस्तं गर्भमश्मना देवी जघान। पुत्रश्चाजायत। तस्य चाश्मक एव नामाभवत्। अश्मकस्य मूलको नाम पुत्रोऽभवत्। योऽसौ निःक्षत्रेऽस्मिन् क्ष्मातले क्रियमाणे स्त्रीभिर्विवस्त्राभिः परिवार्च्य रक्षितः। ततस्तं नारीकवचमुदाहरन्ति। मूलकाद् दशरथः, तस्मादिलिविलः, ततश्च विश्वसहः, तस्माद्य खट्वाङ्गो दिलीपः। योऽसौ देवासुराणां सङ्गमे देवताभिरभ्यर्थितोऽसुरान् जघान। स्वर्गे च कृतप्रियैर्देवैर्वरार्थं चोदितः प्राह, – यद्यवश्चं वरो ग्राह्यस्तन्ममायुः कथ्यतामिति। अनन्तरञ्चैतैरुक्तम्– एकमुहूर्त्तप्रमाणमायु। इत्युक्तोऽस्खिलतगितना विमानेन लिघमगुणो मर्त्यलोकमागम्याह, –यथा न ब्राह्मणेभ्यः सकाशादात्मापि मे प्रियतरः, न चापि स्वधम्मोल्लङ्घनं मया कदाचिदप्यनुष्ठितम्, न च सकलदेवमानुष-पशु-वृक्षादिकेऽप्यच्युतव्यितरेकवती दृष्टिर्ममाभूत्, तथा तमेव देवं मुनिजनानुस्मृतं

दम्पत्योः प्रधावितयोः बलायितयोर्मध्ये ब्राह्मणं जग्राह॥३४॥ स्त्रीधर्मो मैथुनं तत् सुखाभिज्ञः॥३५॥

अन्तं मृत्युम्॥३६॥

द्वादशाब्दपर्य्यये तं ब्राह्मण्याः शापं पत्नी स्मारयामास॥३७॥

भगवन्तमस्खलितगतिरद्य प्रापयेयमित्यशेषदेवगुरौ भगवत्यनिर्देश्यवपुषि सत्तामात्रात्मन्यात्मानं परमात्मनि वासुदेवे युयोज, तत्रैव लयमवाप॥३८॥

तत्रापि श्रूयते श्लोको गीतः सप्तर्षिभिः पुरा।

खट्वाङ्गेन समो नान्यः कश्चिदुर्व्यां भिवष्यति॥

येन स्वर्गादिहागत्य मुहूर्तं प्राप्य जीवितम्।

त्रयोऽभिसंहिता लोका बुद्ध्या दानेन चैव हि॥ ३९॥

खट्वाङ्गतो दीर्घबाहुः पुत्रोऽभवत्। ततो रघुः तस्मादप्यजः अजाद् दशरथः दशरथस्यापि श्रीभगवान् अब्जनाभो जगत्स्थित्यर्थमात्मांशेन्न रामलक्ष्मण-भरत-शत्रुध्नरूपिणा चतुर्द्धा पुत्रत्वमयासीत्॥४०॥

रामोऽपि बाल एव विश्वामित्रयज्ञरक्षणय गच्छंस्ताडकां जघान॥४१॥

यज्ञे च मारीचिमिषुपाताहतं दूरं चिक्षेप, सुबाहुप्रमुखाश्च क्षयमनयत्। सन्दर्शनमात्रेणैवाहल्यामपापां चकार। जनकगृहे च माहेश्वरं चापमनायासैनैव बभञ्ज, सीताञ्चायोनिजां जनकराजतनयां वीर्व्यशुल्कां लेभे॥४२॥

अस्खिलतगितना देविवमानेन लिघमगुणोऽतिशीघ्रगितः सन् मर्त्तलोकमुपेत्य ब्राह्मणप्रियत्वादिना धर्मेण भगवत् प्राप्तिं प्रार्थयन् समाधौ यतते स्मेत्याह—'यथे' त्यादिना 'वसुदेवाख्ये युयोजे' त्यन्तेन। प्रापयेयं प्राप्नुयाम्॥ ३८॥

मूहूर्त जीवितं प्राप्य ज्ञात्वा बुद्धया 'वासुदेवः सर्विमि' ति ज्ञानेन। यद्वा दानं समर्पणं खण्डनिमिति वा प्रविलापनिमिति यावत्, तेनाभिसंहिता विषयीकृतास्त्रयो लोका विष्णौ प्रविलापिता इत्यर्थः॥३९॥

अयासीत् प्राप्तः ।।४०।।

ताडकाद्यु पाख्यानञ्च रामायणप्रसिद्धम्॥४१॥ वीर्य्य पराऋम एव शुल्कं मूल्यं यस्यास्तां सीतां लेभे॥४२॥

सकलक्षत्रक्षयकारिणशेषहैहयकुलकेतुभूतञ्च परशुराममपास्तवीर्य्य-बलावलेपं चकार॥४३॥

पितृवचनाद्यागणितराज्याभिलाषो भ्रातृभार्च्यासमन्वितो वनं विवेशा।४४॥

विराध-खर-दूषणादीन् कबन्ध-वालिनौ च जघान। बद्धवा चाम्भोनिधिम् अशेषराक्षसकुलक्षयं कृत्वा दशाननापहृतां तद्वधापहृतकलङ्का-मप्यनलप्रवेशशुद्धामशेषदेवेशसंस्तूयमानां सीतां जनकराजतनया-मयोध्यामानिन्ये॥ ४५॥

भरतोऽपि गर्स्यविवषयसाधनायोग्रगर्स्यवंकोटीस्तिस्रो जधान शत्रुघ्नेनाप्यमितबलपराऋमो मधुपुत्रो लवणो नाम राक्षसेश्वरो निहतो मथुरा च निवेशिता। इत्येवमाद्यतुलबलपराऋम-विऋमणैरितदुष्टिनिरवर्हणैरशेषस्यास्य जगतो निष्पादित-स्थितयो राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्नाः पुनिर्द्दवमारूढाः। येऽपि तेषु भगवदंशेष्वनुरागिणः कोशलनगरजनपदास्तेऽपि तन्मनसस्तत्सलोकता-मवापुः॥४६॥

रामस्य तु कुश-लवौ पुत्रौ, लक्ष्मणस्याइगद-चन्द्रकेतू, तक्ष-पुष्करौ भरतस्य सुबाहु-शूरसेनौ च शत्रुघ्नस्य॥४७॥

कुशस्यातिथिः अतिथेरिप निषधः पुत्रोऽभवत्। निषधस्यापि नलः, तस्यापि नभाः नभसः पुण्डरीकः, तत्तनयः क्षेमधन्वा, तस्य च देवानीकः।

केतुभूतं विनाशकं वीर्य्यं प्रभावः बलं शक्तिः। अपास्तो वीर्य्यबलनिमित्तोऽवलेपो मदो यस्य तम्॥४३॥

अगणितो राज्याभिलाषोऽभिलष्यमाणं राज्यं येन। भातृभार्य्याभ्यां लक्षणसीताभ्यां समन्वितः॥४४॥

अपहतकलङ्कामपि अपगतखेदाम्। रामचरितसहभावेन लक्ष्मणचरितम -प्युक्तमेवेति पृथक् नोक्तम्॥४५॥

अतुबलपराऋमैर्यानि विऋमणानि चरितानि तै:॥४६॥

प्रसुश्रुतः तस्य मरोः॥४७॥

तस्याप्यहीनगुः (ततो रूपः) तदो रुरुः, तस्य च पारिपात्रः, पारिपात्राहलः, दलाच्छलः, तस्याप्युक्थः उक्थाद् वज्रनाभः, तस्मात् शृङ्खनाभः, ततो व्युखिताश्वः, ततश्च विश्वसहो जज्ञे। हिरण्यनाभस्ततो महायोगीश्वरजैमिनिशिष्यः। यतो याज्ञवल्क्यो योगमवाप। हिरण्यनाभस्य पुत्रः पुष्यः, तस्माद् ध्रुवसिधः, ततः सुदर्शनः, तस्मादिग्नवर्णः, ततश्च शीघः, ततोऽपि मरुः पुत्रोऽभूत्! योऽसौ योगमास्थायाद्यापि कलापग्राममाश्रितस्तिष्ठति। आगामियुगे सूर्य्यवंशक्षत्रप्रवर्त्तियता भविष्यतीति। प्रसुश्रुतस्तस्यात्मजः, तस्यापि सुगिस्यः, ततश्चामर्षः, तस्य महस्वान् ततो विश्रुतवान्, ततो बृहद्बलः, योऽर्ज्रुनतनयेनाभिमन्युना भारतयुद्धे क्षयमनीयत॥४८॥

एते हीक्ष्वाकुभूपालाः प्राधान्येन मयोदिताः।

एतेषाञ्चरितं श्रृण्वन् सर्वपापैः प्रमुच्यते॥४९॥

इति विष्णुपुराणे चतुर्थांशे चतुर्थः अध्यायः॥

इति श्रीधरस्वामिकृताया स्वप्रकाशाख्यामात्मप्रकाशाख्यायां रा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थाशे तृतीयोऽध्यायः समाप्तः।

# पञ्चमोऽध्यायः क्रिके व्यक्ति विकास

## (निमियज्ञविवरणम्, सीताया उत्पत्ति:, कुशध्वजवंशकथनञ्च)

पराशर उवाच

इक्ष्वाकुतनयो योऽसौ निमिर्नाम, स तु सहस्रवत्सरं सत्रमारेभे, विशिष्ठञ्च होतारं वरयामास॥ १॥

तमाह विशिष्ठ:, अहमिन्द्रेण पञ्चवर्षशतं यागार्थं प्रथमतरं वृत:, तदन्तरं प्रतिपाल्यताम्, आगतस्तवापि अत्विग् भविष्यामि, इत्युक्ते स पृथिवीपतिना न किञ्चिदुक्त:॥२॥

विशष्ठोऽप्यनेन समन्वीप्सिमित्यमरपतेर्यागमकरोत्॥ ३॥

सोऽपि तत्कालमेवान्यैगीतमादिभिर्यागमकरोत्। समाप्ते चामरपतेर्यागे त्वरावान् विशिष्टो निमेः कर्म्म किरिष्यामीत्याजगाम, तत्कर्म्मकर्तृत्वञ्च तत्र गौतमस्य दृष्ट्वा, अथ स्वपते तस्मै राज्ञे मामप्रत्याख्यायैतदनेन गौतमाय कर्मान्तरमर्पितं यस्मात् विदेहो भविष्यतीति शापं ददौ॥४॥

वशिष्ठश्य निमे: शापाद्देहपातः परस्परम्। राज्ञस्तस्यैव वंशोऽपि पञ्चमे तु प्रपञ्च्यते। निमेरेव विदेह इति संज्ञां वक्तुं प्रस्तौति— 'इक्ष्वाकुतनयो योऽसावि' त्यादिना 'निमेषं चकु' रित्यन्तेन॥१॥

तदन्तरमागतः तवापि ऋत्विक् भविष्यामि। तावत् प्रतिपाल्यतां प्रतीक्ष्यतामिति विष्ठिनोक्ते निमिना च विश्वष्ठभयात् धर्मविलम्बानौचित्याद्य विश्वष्ठः किमपि नोक्तः॥२॥

मौनं सम्मतिलक्षणमिति युक्त्यैव समन्वीप्सिमनुमतमिति मत्वा तत्र गत्वा यागमकरोत्॥३॥

मामप्रत्यावख्यायेति पूर्व मदुत्तरे प्रत्युरमदत्त्वंव. यद्वा इन्द्रयागात् मामनिवाय्येंव, एतत् कर्मान्तरं निमेर्मनुष्टितपूर्व पूर्वकर्मवत् एतत् कर्मान्तरं मदनुष्ठेयं गौतमाय समर्पितम् कर्मणि अन्तरमल्पस्यावकाशो दत्त इति वार्थः। शीघ्रदेहपातभयादिदं कर्म आरब्धमित्यतो विदेह एव भवतु इति शापं ददौ॥४॥

प्रतिबुद्धश्चासाववनीपितरिप प्राह,- यस्मान्मामसम्भाष्य अजानत एव शयानस्य शापो सर्गमसौ दुष्टगुस्थ्थकार, तस्मात् तस्यापि देह: पिततो भविष्यतीति प्रतिशापं दत्त्वा देहमत्यजत्॥५॥

तस्माच्छापाच मित्रावरुणयोस्तेजिस विसष्ठतेजः प्रविष्टम्, उर्वशीदर्शनादुद्भूतवीर्यप्रपातयोः सकाशाद् विसष्ठो देहमपरं लेभे॥६॥

निमेरिप तच्छरीरमितमनोहरतैलगन्धादिभिरुपस्त्रियमाणं नैव क्लेदादिकं दोषमवाप, सद्योगृतिमव तस्थौ॥७॥

यज्ञसमाप्तौ च भागग्रहणायागतान् देवान् ऋत्विज ऊचुः यजमानाय वरो दीयतामिति। देवैश्छन्दितो निमिराह॥८॥

भगवन्तोऽखिलसंसारदु:खसङ्घातस्य च्छेत्तारः, न ह्येतावञ्चगत्यन्यद् दुःखमस्ति, यच्छीरीरात्मनोर्वियोगो भवति, तदहिमच्छािम सकललोकलोचनेषु वस्तुम् न पुनः शरीरग्रहणं कर्त्तुम्। इत्युक्ते देवैरसावशेषभूतानां नेत्रेषु आसां कारितः।

ततो भूतान्युन्मेषनिमेषं चक्रुः॥९॥

अपुत्रस्य च तस्य भूभुजः शरीरमराजकभीरवस्ते मुनयोऽरण्यां ममन्यु:॥१०॥

माम् असम्भाष्येति मां विनैव गौतमद्वारा किमिति कर्म कृतमिति मां प्रत्यनुक्त्वेत्यर्थ:॥५॥

तेजिस वीर्य्ये तेजो लिङ्गशरीरम्, चेत इति पाठे स एवार्थ:। पश्चादुद्भूतो वीर्य्यप्रपातो वीर्य्यच्युतिर्ययोस्तादृशयो:॥६॥

मृतस्य देहधारणं यज्ञसमाप्तिं वंशप्रवृत्ति चोद्दिश्येति वक्तुं देहधारणप्रकारमाह— 'निमे' 'रिति॥७॥

छन्दितः वरार्थमिच्छां कारितः॥८॥

आसाम् अवस्थितिं कारित:॥९॥

तत्पुत्रस्य संज्ञात्रयं तद् वंशप्रवृत्तिञ्च वक्तुमाह— 'अपुत्रस्ये' ति॥१०॥

तत्र कुमारो जज्ञे, जननाञ्जनकसंज्ञाञ्चासाववाप॥ ११॥

अभूद् विदेहोऽस्य पितेति वैदेहो मथनान्मिथिरभूत्। तस्योदावसुः पुत्रोऽभूत्। ततो नन्दिवर्द्धनः, तस्मात् सुकेतुः, तस्यापि देवरातः ततश्च बृहदुक्थः, तस्य च महावीर्य्यः, तस्यापि सत्यधृतिः, ततश्च धृष्टकेतुः, धृष्टकेतोर्हर्य्यश्चः, तस्य च मरुः मरोः प्रतिबन्धकः, तस्मात्, कृतरथः तस्मात् कृतिः, तस्य विबुधः, तस्यापि महाधृतिः, तस्य च कृतिरातः ततो महारोमा, ततः सुवर्णरोमा, तस्यापि पुत्रो हस्वरोमा, ततः सीरध्वजोऽभूत्। तस्य पुत्रार्थं यजनभुवं कृंषतः सीरे सीता दुहिता समुत्पन्नासीत्। सीरध्वजस्य भ्राता साङ्काश्याधिपतिः कुशध्वजनामा। सीरध्वजस्यापत्यं भानुमान्॥१२॥

भानुमतः शतद्युम्नः, तस्य शुचिः तस्मादूर्ज्ञवहो नाम पुत्रो जज्ञे। तस्यापि सत्यध्वजः (१), ततः कुनिः (क्रूणिः) कुनेरञ्जनः, तत्पुत्रः ऋतुजित् ततोऽरिष्ट्रनेपिः तस्मात् श्रुतायुः, ततः सूर्य्याश्चः, तस्मात् सञ्जयः (सन्नयः), ततः क्षेमारिः तस्मादनेनाः, तस्मान्मीनस्थः (मानस्थः), तस्य सत्यस्थः, तस्य सात्यरिथः, सात्यरथेरुपगुः तस्मात् श्रुतः (उपगुप्तः), तस्मात् शाश्चतः, तस्मात् सुधन्वा (सुवर्चाः), तस्यापि सुभासः, ततः सुश्रुतः, तस्मात् सञ्जयः जयपुत्रो विजयः तस्य ऋतः, ऋतात् सुनयः ततो वीतहव्यः, तस्मात् सञ्जयः तस्माद् (क्षेमाश्चः, तस्मात्) धृतिः, धृतेर्बहुलाश्चः तस्य पुत्रः कृतिः कृतौ सन्तिष्ठतेऽयं जनक-वंशः॥ १३॥

इत्येते मैथिलाः। प्राचुर्य्येण एतेषामात्मविद्याश्रयिणो भूपाला भविष्यन्तीति॥ १४॥

अविशासने बार्ल सामाध्य प्रशासना शास

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे पञ्चम: अध्याय:॥

जननात् मृतदेहजननात्॥ ११॥ सन्तिष्ठते समाप्तिं यातीत्यर्थः॥१३॥ आत्मविद्याश्रयिणः आत्मविदः॥१४॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायां स्वप्रकाशाख्यामात्मप्रकाशाभिधायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थांशे पञ्मोऽध्याय:।

### क्षेत्रवास्य अस्त्राहासम् विस्तर्भ वष्ठोऽध्यायः

#### (चन्द्रवंशकथनम्, ताराहरणम्, अग्नित्रयोत्पत्तिश्च।)

मैत्रेय उवाच

सूर्यस्य भगवन्! वंशः कथितो भवता मम। सोमस्य वंशे त्वखिलान् श्रोतुमिच्छामि पार्थिवान्॥१॥ कीर्त्यते स्थिरकीत्तीनां येषामद्यापि सन्ततिः। प्रसादसुमुखस्तन्मे ब्रह्मन्नाख्यातुमर्हसि॥२॥

पराशर उवाच

श्रूयता मुनिशार्दूल वंशः प्रथिततेजसः। सोमस्यानुऋमात् ख्याता यत्रोर्वीपतयोऽभवन्॥३॥

अयं हि वंशोऽतिबलपराऋमद्युतिशीलचेष्टावद्धिरतिगुणान्वितैर्नहुषययाति-कार्त्तवीर्य्याञ्जर्ननादिभिर्भूपालैरलङ्कृत:॥४॥

तमहं कथयामि श्रूयताम्- अखिलजगत्स्रष्टुर्भगवन्नारायण-नाभिसरोजिनीसमुद्भवाब्जयोनेर्ब्रह्मणः पुत्रोऽन्निः अत्रेः सोमः, तञ्च भगवानब्जयोनिरशेषौषधिद्विजनक्षत्राणामाधिपत्ये-ऽभ्यषेचयत्॥५॥

स च राजसूयमकरोत्। तत् प्रभावादत्युत्कृष्टाधिपत्या-धिष्ठातृत्वाचैनं मद आविवेश।। ६।।

सूर्य्यवंशप्रसङ्गेन सोमवंशस्तदन्वये। एलोऽपि वर्ण्यते षष्ठे त्रेताग्निर्येन निर्मितः॥१॥ अतिशयितं बलं सामर्थ्य, पराऋमः शौर्य, द्युतिः कान्तिः, शीलमाचारः, चेष्टा दानभोगादिलीला, अतिबलादिभिर्युक्तैः. गुणा गाम्भीर्य्यादयः अतिगुणान्वितैः, च अलङ्कृतः॥४॥

भगवन्नारायणस्य नाभिसरोजिनी नाभिह्नदः, तत्र जातं यदब्जं, तदेव योनिः कारणं यस्य तस्य जगत्स्रष्टुर्ब्रह्मणः पुत्र इत्यन्वयः। सोमस्य तारायां बुधः पुत्र इति सोपाख्यानमाह—' तञ्च भगवा' नित्यादिना 'लज्ञाजडमाह सोमस्ये' त्यन्तेन॥५॥ मदावलेपाद्यासौ सकलदेवगुरोर्बृहस्पतेस्तारां नाम पत्नीं जहार॥७॥ बहुशश्च बृहस्पतिचोदितेन भगवता ब्रह्मणा चोद्यमानः सकलैश्च देवर्षिभिर्याच्यमानोऽपि न मुमोच। तस्य हि बृहस्पतिद्वेषादुशनाः पार्ष्णित्राहोऽभवत्॥८॥

अङ्गिरसश्च सकाशोपलब्धविद्यो भगवान् रुद्रो बृहस्पतेः साहायमकरोत्॥ १॥ यतश्चोशनाः ततो हि जम्भ-कुजम्भाद्याः समस्ता एव दैत्यदानविनकाया महान्तमुद्यमं चक्रुः। बृहस्पतेरिप सकलदेवसैन्यसहायः शक्रोऽभवत्॥ १०॥ एवञ्च तयोरतीवोग्रः सङ्गामस्तारकानिमित्तस्तारकामयो नामाभवत्। ततश्च समस्तशस्त्राण्यसुरेषु रुद्रपुरोगमा देवा देवेषु चाशेषदानवा मुमुचुः॥ ११॥ ततश्च भगवानप्युशनसं शङ्करमसुरान् देवांश्च निवार्य बृहस्पतेस्तारामदात्। ताञ्चानः प्रसवामवलोक्य बृहस्पतिराह ॥ १३॥

नैष मम क्षेत्रे भवत्यान्यसुतो धार्यस्तदुत्सृजैनमलमित-धाष्ट्येनेति। सा च तेनैवमुक्ता पतिव्रता भर्चृवचनात् तमीषिकास्तम्बे गर्भमुत्ससर्ज्ञ॥ १४॥ स चोत्सृष्टमात्र वातितेजसा देवानां तेजांस्याचिक्षेप॥ १५॥

बृहस्पतिमिन्दुञ्च तस्य कुमारस्यातिचारुतया साभिलाषौ दृष्ट्वा देवाः समुत्पन्नसन्देहास्तारां पप्रच्छुः सत्यं कथयास्मकमितसुभगे! कस्यायमात्मजः, सोमस्याथ बृहस्पतेः? इत्युक्तापि सा तारा ह्रिया न किञ्चिदुवाच॥ १६॥

मद एवावलेपो दोषस्तस्मात्॥७॥ पार्ष्णिग्राहः सहायः॥८॥ सकाशात् समीपत् उपलब्धा विद्या येन सः॥९॥ यतो तत्र। बृहस्पतेरपि सकलदेवसैन्यं सहायो यस्य स शक्रोऽभवत् सहाय इति शेषः। तारकामय. इति नामनिर्वचनं तारकानिमित्त इति॥११॥

एवञ्च देवासुराहवक्षोभक्षुब्धहृदयमशेषमेव जगद् ब्रह्माणं शरणं जगाम॥१२॥ देवासुराहवक्षोभेण क्षुब्धं सोद्वेगं हृदयं यस्य तज्जगत्॥१२॥ अन्तः प्रसवां गर्भिणीम्॥१३॥

पतिव्रता पत्युः छन्दानुसारिणी सोमेन बलादाहितं गर्भमुत्ससर्ज। इषीकास्तम्बे मुञ्जगुच्छे॥१४॥

आचिक्षेप अभिभूतवान्॥१५॥

बहुशोऽप्यभिहिता यदासौ देवेभ्यो नाचचक्षे, ततः कुमारस्तां? शप्तुमुद्यतः, प्राह च दुष्टे! अम्ब कस्मान्मम तातं नाख्यासि, अद्यैव तेऽलीकलञ्जावत्याः शास्तिमयमहं करोमि, यथा नैवमन्याप्यतिमस्थरवचना भवतीति॥ १७॥

अथ भगवान् पितामहस्तं कुमारं सन्निवार्य्य स्वयमपृच्छत् ताराम्, कथय वत्से! कस्यायमात्मजः? सोमस्याथ बृहस्पते,? इत्युक्ता लज्जाजड्माह-'सोमस्ये'ति॥ १८॥

ततः स्फुरदुच्छवसितामलकपोलकान्तिर्भगवानुडुपतिस्त-मालिङ्गय कुमारं साधु साधु वत्स! प्राज्ञोऽसीति बुध इति नाम चक्रे॥ १९॥

स च आख्यातमेवैतत्- यथेलायामात्मजं पुरूरवस-मुत्पादयामास।

पुरूरवास्त्वितदानशीलोऽतियज्वातितेजस्वी। यं सत्यवादिनमितरूप-स्ववन्तं मित्रावरुणशापन्मानुषे लोके मया वस्तव्यम् इति कृतमितरुर्वशी ददर्श॥२०॥

दृष्टमात्रे च यस्मिन् अपहाय मानमशेषमपास्य स्वर्गसुखाभिलाषं तन्मना भूत्वा तमेवोपतस्थे॥ २१॥

सोऽपि च तामितशयितसकललोकस्त्रीकान्तिसौकुमार्य-लावण्यातिविलास-हासादिगणामवलोक्य तदायत्तचित्तवृत्तिर्बभूव॥२२॥

'माता भस्ना पितुः पुत्र' इत्यादि-वचनात् पितुरेव पित्रः, मातैव पुत्रजनकं वेत्ति चेत्यतोऽस्य कः पितेति तारामेव प्रपच्छ्रिति॥१६॥

आत्मजः औरसः॥१८॥

स्फुरन्ती उच्छ्सितयोर्विकसितयोरमलयोः कपोलयोर्गण्डयोः कान्तिर्यस्य सः॥१९॥

बुध इलायां यथा पुरूरवसं जनयामास, तथा प्रागेवोक्तम्। स पुरूरवा उर्वश्यां षट् पुत्रान् जनयामास इति वक्तुं कथामाह—'पुरूरवास्तिव' त्यादिना यावत्समाप्ति। अतिरूपं स्वं धनं यस्यमास्ति तम् उर्वशी ददर्श इत्यन्वय:॥२०॥

मानं गर्वमपहाय उपतस्थे अभजत्॥ २१॥

कान्तिः शोभा, सौकुमार्य्य मार्दवः लावण्यमङ्गसुन्दरत्वं विलासः अङ्गचेष्टासु तात्कालिको विशेषः, अतिशयिताः स्वस्मिन्नधकीकृताः सकललोकस्त्रीणां कान्त्यादयो गुणा यया ताम्॥२२॥ उभयमपि तन्मनस्कमनन्यदृष्टि परित्यक्तसमस्ता-न्यप्रयोजनमभूत्॥ २३॥ राजा तु प्रागलभ्यात् तामाह॥ २४॥

सुभ्रु त्वामहमभिकामोऽस्मि प्रसीदानुरागमुद्वह इत्युक्ता लज्जावखण्डितमर्वशी प्राहा। २५॥

भवत्वेवं यदि मे समयपरिपालनं भवान् करोतीति॥२६॥ आख्याहि मे समयमित्यथ पृष्टा पुनरब्रवीत्॥२७॥ शयनसमीपे ममोरणकद्वयं पुत्रभूतं नापनेयम्॥२८॥

भवांश्च मया नग्नो न द्रष्टव्यः, घृतमात्रञ्च ममाहारः। इत्येवमेवेति भूपितराह। तया त सहावनीपितरलकायां चैत्ररथादिवनेषु अमलपद्मषण्डेषु अभिरमणीयेषु मानसादिसरःसु अभिरममाण एव षष्टिवर्षसहस्राणि अनुदिनप्रवर्द्धमानप्रमोदोऽनयत्। उर्वशी च तदुपभोगात् प्रतिदिनप्रवर्द्धमानानुरागा अमरलोकवासेऽपि न स्पृहां चकार। विना चोर्वश्या सुरलोकऽप्सरसां सिद्ध गन्धर्वाणाञ्च नातिरमणीयोऽभवत्॥ २९॥

ततश्चोर्व्वशी-पुरूरवसोः समयविद् विश्वावसुर्गन्थर्व-समवेतो निशि शयनाभ्यासदेकमुरणकं जहार॥३०॥

एवमुभयं तत् मिथुनरूपं तन्मनस्कम् अन्योन्यासक्तचित्तमभूत्। तदेवाह— नास्त्यन्यस्मिन् दृष्टिर्यस्य, परित्यक्तं समस्तमन्यत् प्रयोजनं येन् तत्॥२३॥

प्रागल्भ्यादसङ्कोचात्॥ २४॥

लजया अवखण्डितं व्यक्ताव्यक्तं शिथिलं वा यथा स्यादेवं प्राह। लजया खण्डितमिति पाठे तु स्पष्टोऽर्थः॥२५॥

शापावसाने यदि गन्धर्वा मां नेतुमिच्छन्ति, तदा समयभङ्गापराधमारोप्य गमिष्यामीति समयं करोति—भवत्वेव' मिति॥२६॥

पुरूरवसा 'आख्याहि समयमि' ति पृष्टा उक्ता सती समयमब्रवीत्॥ २७॥ उरणको मेषः॥ २८॥

गन्धर्वै: समयभङ्गेन उर्वश्या निर्गमं दर्शयन्नाहं—'विना चोर्वश्ये' त्यादिना 'तत्क्षणदेवापक्रान्ते' त्यन्तेन॥२९॥

शयानाभ्यांसाच्छयननिकटात्॥ ३०॥

तस्य चाकाशे नीयमानस्योर्व्वशी शब्दमशृणोत्आह च, ममानाथायाः पुत्रः केनाप्ययमपिहयते, कं शरणमुपयामीत्याकण्यं राजा, 'नग्नं मां देवी द्रक्ष्यती' ति न ययौ। अथान्यमप्युरणकमादाय गन्धर्वा ययुः। तस्याप्यपिहयमाणस्य शब्दमाकण्यं आकाशे पुनरिप 'अनाथास्म्यहमभर्नृका कुपुरुषाश्रयेति' आर्त्तराविणी बभूव। राजाप्यमर्षवशादन्धकारमेतदिति खड्गमादाय दुष्ट! दुष्ट! हतोऽसीति व्याहरन्नभ्यधावत्। तावच गन्धर्वैरतीवोज्ज्वला विद्युजनिता। तत् प्रभया चोर्व्वशी राजानमपगताम्बरं दृष्ट्वा अपवृत्तसमया तत्क्षणादेवापन्नाना॥ ३ १॥

परित्यज्य तावुरणकौ गन्धर्वाः सुरलोकमुपागताः। राजापि तौ मेषावादाय हृष्टमनाः स्वशयनमायातो नोर्वशीं ददर्श॥३२॥

ताञ्चापश्यन्नपगताम्बर एवोन्मत्तरूपो बभ्राम, कुरुक्षेत्रे चाम्भोजसरिस अन्याभिश्चतसृभिरप्सरोभि: समवेतामुर्व्वशीं ददर्श। ततश्चोन्मत्तरूपो राजा जायेह तिष्ठ, मनिस, घोरे वचिस, इत्यनेकप्रकारं सूक्तमवोचत्॥३३॥

आह चोर्व्वशी-महाराज अलमनेनाविवेकचेष्टितेन। अन्तर्वली अहम्, अब्दान्ते भगवतात्रागन्तव्यम् कुमारस्ते भविष्यति, एकाञ्च निशामहं त्वया सह वत्स्यामि, इत्युक्तः प्रहष्टः स्वपुरमाजगाम। तासाञ्चाप्सरसामुर्व्वशी कथयामास, अयं स पुरुषोत्कर्षो, येन अहमेतावन्तं कालमनुरागाकृष्टमनसा सहोषिता॥३४॥

गमने, हेतुः अपवृत्तोऽपगतः समयः स्थितिहेतुर्यस्याः सा॥३१॥

पुनरुर्वशीसङ्गमादायुः प्रभृति-पुत्रोत्पतिं तल्लोकप्राप्त्युपायाग्निञ्च वक्तुमाह—कुरुक्षेत्रे इत्यादिना—यावदध्यायसमाप्ति. अम्भोजयुक्ते सरिस हे जाये! तिष्ठ, मनिस विषये घोरे निर्दये! वचिस वाङ्मिश्रणार्थः तिष्ठ यद्वा वचिस, मद्वचनं कुर्व्वित्यर्थः। इत्याद्यनेकप्रकारं सूक्तमितिपदं वेदस्थसूक्तसूचनार्थम्. असूक्तमिति पाठे उन्मत्तप्रलिपतिमत्यर्थः। एतेन''हये जाये मनिस तिष्ठ घोरे वचिस मिश्राणवावहै तु'य्त्याद्यष्टादशर्चे तयोः संवादात्मके ऋग्वेदोक्तसूक्ते पुरूरवसो वाक्यानि सूचितानि॥३३॥

<sup>&#</sup>x27;आह चोवशी' त्यनेनोर्वश्याः प्रतिवचनानि ''पुरूरवो मा मृथा माप्रवसो मा त्वा वृकाशो अशिवा वास उक्षन्। न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति शाला वृकाणां हृदयान्येतता'' इत्यादीनि सूचितानि। अन्तर्वत्नी गर्भिण्यहमिदानीं मत्सम्भोगासम्भवादब्दान्ते त्वया आगन्तव्यमित्याद्यु क्तेन साम्ना प्रहृष्टः सन् स्वपुरमाजगाम। पुरुषोत्कर्ष उत्कृष्टः पुरुष इत्यर्थः॥३४॥

इत्येवमुक्तास्ता अप्सरस ऊचु:-साधु साधु अस्य रूपम्, अनेन सहास्माकमपि सर्वकालमभिरन्तुं स्पृहा भवेदिति॥३५॥

अब्दे च पूर्णे स राजा तत्राजगाम कुमारञ्चायुषमस्मै तदोर्वशी ददौ, एकाञ्च निशां तेन राज्ञा सहोषित्वा पञ्चपुत्रोत् पत्तये गर्भमाप॥३६॥

उवाच चैनं राजानम्-अस्मत् प्रीत्या महाराजाय सर्व एव गन्धर्वा वरदाः संवृत्ताः, तस्माद् व्रियतां वर इति॥३७॥

आह राजा च विजित-सकलारातिरहतेन्द्रियसामर्थ्यो बन्धुमानिमतबलकोषः, नान्यदस्माकमुर्वशीसालोक्याद् अप्राप्यमस्ति, तदहमनया सहोर्वश्या कालं नेतुमभिलषामि॥ ३८॥

इत्युक्ते गर्स्यर्वा राज्ञेऽग्निस्थालीं ददुः॥३९॥

ऊचुश्च एनमग्निमाम्नायानुसारी भूत्वा त्रिधा कृत्वा उर्वशीसलोकतामनोरथमुद्दिश्य सम्यग् यजेथा:। ततोऽवश्यमभिलिषत-मवाप्स्यसि॥४०॥

इत्युक्तस्तामग्निस्थालीमादायाजगाम, अन्तरटव्या-मचिन्तयत्- अहो मे अतिमूढ्ता, यदग्निस्थाली मयानीता नोर्वशीति। अथैनामटव्यामेवाग्निस्थालीं तत्याज स्वपुरञ्जाजगाम॥४१॥

सर्वकालमिति स्पृहा सफला भवेदित्यर्थः। आस्येति पाठे आस्या स्थितिः. मनुष्यलोके तथासम्भावात् स्वर्गएवायमानीयतामिति भावः॥३५॥

आयुषम् आयुर्नामानम्, एकामेकैकां निशाम्। एवं वारं वारम् पञ्चपुत्रोत् पत्तये गर्भमवापेति व्याचक्षते॥ ३६॥

अस्मत्प्रीत्य तुभ्यं सर्वे वरदा इत्यन्वय:॥३७॥

'नान्यदस्माक' मित्यादि राजा चाहेत्यन्वयः । अन्यदप्राप्यं नास्तीत्यत्र हेतुः 'विजिते' त्यादि इत्युक्ते इत्यत्रेति-शब्दः पूर्वापरयोः सम्बध्यते॥३८॥

उर्वशीलोकप्राप्तिश्च अग्निहोत्रसाध्येत्यग्निस्थालीं ददु:॥३९॥

आम्नायानुसारी वेदविधौ दत्तचित्तः गार्हपत्याहवनीयदक्षिणाग्निरूपेणाग्निं त्रिधा कृत्वा मनोरथमुद्दिश्य कृत्वा॥४०॥

शमीगर्भाश्वत्थमथनादुत्थित एवाग्निरग्निहोत्रोपयुक्त इति दर्शयन्नाहस—'अन्तरट्या' मिति। यद्यप्यग्निं त्रिधा कृत्वा उर्वशीलोकमुद्दिश्य यजेथा इत्येवं गन्धर्वेरुक्तं व्यतीतार्द्धरात्रौ विनिद्रश्चाचिन्तयत्, ममोर्वशीसालोक्य-प्राप्त्यर्थमग्निस्थाली गम्धव्वैर्दत्ता, सा च मया अटब्यां पित्त्यक्ता। तदहं तत्र तदाहरणाय यास्यामि इत्युत्थाय तत्राप्युपगतो नाग्निस्थालीमपश्यत्। शमीगर्भञ्चाश्वत्थमग्नि-स्थालीस्थाने दृष्ट्वा अचिन्तयत्-मयात्र स्थालीं निक्षिप्ता, सा चाश्वत्थः शमीगर्भोऽभूत्। तदेतमेवाहमग्निरूपमादाय स्वपुरमभिगम्य अरणीं कृत्वा तदुत्पन्नाग्नेरुपासित करिष्यामीति॥४२॥

एवमेव स्वपुरमुपगतोऽरणीं चकार॥४३॥

तत्प्रमाणञ्चाङ्गुलैः कुर्वन् गायत्रीमपठत्। पठतश्चाक्षर-संख्यान्येवाङ्गुलान्य-रण्यभवत्।। ४४॥

तत्राग्निं निर्म्मध्याग्नित्रयमाम्नायानुसारी भूत्वा जुहाव, उर्वशीसालोक्यं चेह फलमभिसंहितवान्। तेनैवाग्निविधिना बहुविधान् यज्ञान् इष्टा गर्स्यवेलोकान् प्राप्य उर्व्वश्या सह वियोगं नावाप॥४५॥

एकोऽग्निरादावभवत् ऐलेन त्वत्र मन्वन्तरे त्रेता प्रविर्तिता॥४६॥ इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे षष्ठः अध्यायः॥

नत्वियमुर्व्वशीति तथापि मोहवशात् पुरूरवा उर्वशीयमित्यवगत्य इदानीमचिन्तयदित्यर्थः॥४१॥

शमीगर्भं शम्या गर्भे स्थितमित्यर्थः॥४२॥

एवमेव यथाचिन्तितमेव स्वपुरमुपगतोऽरणीं चकार॥४३॥ गायत्र्यक्षरसंख्यान्यङ्गुलानि व्याप्यारणिरभवदिति तदक्षरसंख्याकाङ्गुलप्रमाणा अरिणिः काम्येति भावः॥४४॥

गायत्रों पठता

इह होमे अभिसंहितवान्। अग्निविधिनाऽग्न्युत्पादनेन॥४५॥ त्रेता अग्नित्रयम्॥४६॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुथाशे षष्ठोऽध्याय:॥

## सप्तमोऽध्याय:

#### (पुरूरवसो जह्नोश्च वंशकथनम्)

पराशर उवाच

तस्याप्यायुर्धीमानमावसु-विश्वावसु -शतायुः श्रुतायुः (अयुतायुः) संज्ञाः षडभवन् पुत्राः॥ १॥

अमावसोर्भीमो नाम पुत्रोऽभवत्। भीमस्य काञ्चन, काञ्चनात् सुहोत्रः, तस्यापि जहुः। योऽसौ यज्ञवाटमखिलं गङ्गाम्भसा प्लावितमालोक्य क्रोधसंरक्तनयनो भगवन्तं यज्ञपुरुषमात्मिन परमेण समाधिना समारोप्याखिलामेव गङ्गामिषवत्॥ २॥

अथैनं देवर्षय: प्रसादयामासु:, दुहितृत्वे चास्य गङ्गामनयन्।

जह्रोश्च सुजहुर्नाम पुत्रोऽभवत्। तस्याप्यजकः, ततो बलाकाश्वः, तस्मात् कुशः, कुशस्य कुशाश्व-कुशनाभामूर्त्तरयामावसवश्चत्वारः पुत्रा बभूवु॥३॥

तेषां कुशाश्वः ''शऋतुल्यो मे पुत्रो भवे''दिति तपश्चचार। तञ्चोत्रतपसमवलोक्य मा भवत्वन्योऽस्मतुल्यवीर्य्य'' इत्यात्मनैरास्येन्द्रः पुत्रत्वमगच्छत्॥४॥

गाधिर्नाम स कौशिकोऽभवत्। गाधिश्च सत्यवतीं नाम कन्यामजनयत्। ताञ्च भार्गव ऋचीको वब्रे॥५॥

गाधिरप्यतिरोषणाय अतिवृद्धाय च ब्राह्मणाय दातुमनिच्दन्नेकतः श्यामकर्णानामिन्दुवर्चसामनिलरंहसामश्चानां सहस्रं कन्याशुल्कमयाचत॥६॥

आदावमासोर्वंशः सप्तमेऽल्पतयोच्यते। तत्र जह्न्वादिराजर्षिदौहित्राद् भार्गवो हरिः। तस्य पुरूरवसः षट् पुत्रा अभवन्॥१॥

अथैनं जहु देवर्षयः प्रसादयामासुः। ततस्तां मुमोच, ततो दुहितृत्वे अनयनु इत्यध्याहारेण योजनीयम्। अमूर्त्तदयामावसव इत्यत्र सन्धिरार्षः॥३॥

आत्मनास्वयमेवेन्द्रः पुत्रत्वमगच्छत्॥४॥

तदेवाह—'गाधि' रिति। कन्यायाः शुल्कं मूल्यम्॥६॥

तेनापि ऋषिणा वरुणसकाशादुपलभ्य अश्वतीर्थोत्पन्नं तादृशाश्वसहस्रं दत्तम्॥७॥

ततस्तामृचीकः कन्यामुपयेमे।

ऋचीकश्च तस्याश्चरुमपत्यार्थं चकार। तथा प्रसादितश्च तन्मात्रे क्षत्रवरपुत्रोत्पत्तये चरुमपरं साधयामास॥८॥

एष चर्रुभवत्या अयमपरस्त्वन्मात्रा सम्यगुपयोज्य इत्युक्त्वा वनं जगाम॥९॥ उपयोगकाले च तां माता सत्यवतीमाह-सर्व एवात्मपुत्रमितगुणं समिभलषित, नात्मजायाभ्रातृगुणेष्व-तीवादृतो भवतीत्यतोऽर्हिस मम त्वमात्मीयञ्चरुं दातुं मदीयञ्चरूमात्मनोपयोक्तम्॥१०॥

मत्पुत्रेण हि सकलभूमण्डलपरिपालनं कार्यम्।। ११।।

कियद्ब्राह्मणस्य बलवीर्यसम्पदित्युक्ता सा स्वं चरुं मात्रे दत्तवती॥ १२॥

अथ वनादभ्यागत्य सत्यवतीमृषिरपश्यत् आह चैनाम्-अतिपापे! किमिदमकार्य्यं भवत्या कृतम्, अतिरौद्रं ते वपुरालक्ष्यते, नूनं त्वया त्वन्मातृसत्कृतश्चरुरुपयुक्तः; न युक्तमेतत्॥ १३॥

मया हि तत्र चरो सकलैव शौर्य-वीर्य-बलसम्पदारोपिता, त्वदीये चरावप्यखिलशान्ति-ज्ञान-तितिक्षादिका ब्राह्मणगुण-सम्पत्, एतच विपरीतं

तेनापि ऋचीकेन अश्वतीर्थं कान्यकुब्जे गङ्गाप्रदेविशेषः तत्रोत्पन्नं जातम, तेन पथोद्गतमिति वा । उपलभ्य प्राप्य॥७॥

तत् प्रसादितः सत्यवत्या प्रसादितः तन्मात्रे सत्यवत्या मात्रे दातुं क्षत्रवरपुत्रोत्पत्तये तदर्थम्॥८॥

एष भवत्या अयमपरस्त्वन्मात्रोपयोज्यो भक्षणीय इत्युक्त्वा कुशाद्यर्थं वनं ययौ॥९॥ आत्मनो जायाया भातृगुणेषु सर्वो नातीवादृतो भवति। मम मह्यं हि यस्मात्॥१०॥ कियत् प्रयोजनमिति शेष:। इत्युक्ता सती स्वं चरुं मात्रे दत्तवती, स्वयञ्च मातृचरुं भुक्तवतीति ज्ञेयम्॥१२॥

सत्यवतीमृषिरपश्यत्, रौद्ररूपामिति शेषः। मात्रे सत्कृतः। मातृसत्क इति पाठे मातुः सन् मातृसम्बन्धीत्यर्थः। स्वार्थे कः॥१३॥ कुर्वत्यास्तवातिरौद्रास्त्रधारण-मारणनिष्ठः क्षत्रियाचारः पुत्रो भविष्यति, अस्याश्चोपशमरुचिर्ब्राह्मणाचारः॥ १४॥

इत्याकर्ण्येव सा तस्य पादौ जग्राह। प्रणिपत्य च एनमाह, भगवन्! मयैतदज्ञानादनुष्ठितं प्रसादं मे कुरु, मैवंविध: पुत्रो भवतु, काममेवंविध: पौत्रो भवतु इत्युक्तो मुनिरप्याह-एवमस्तु इति॥ १५॥

अनन्तरञ्च सा जमदग्निमजीजनत्। तन्माता च विश्वामित्रं जनयामास। सत्यवती च कौशिकी नाम नद्यभवत्। जमदग्निरिक्ष्वाकुवंशोद्धवस्य रेणोस्तनयां रेणुकामुपयेमे। तस्याञ्चाशेषक्षत्रवंशहन्तारं परशुरामसंज्ञं भगवत: सकललोकगुरोर्नारायणस्यांशं जमदग्निरजीजनत्॥ १६॥

विश्वामित्रपुत्रस्तु भार्गव एव शुनःशेफो नाम देवैर्दत्तः, ततश्च देवरातनामाभवत्। ततश्च ते मधुच्छन्द-जय-कृतदेव-देवाष्टक-कच्छप-हरीतकाख्या विश्वामित्रपुत्रा बभूवुः॥ १७॥

तेषाञ्च बहूनि कौशिकगोत्राणि ऋष्यन्तरेषु वैवाह्यानि भवन्तीति॥ १८॥ इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे सप्तमः अध्यायः॥

मुनिरप्याह—'एवमस्त्व' ति। 'आत्मा वै जायते पुत्र' इति न्यायात् मुनिवरवशाद्य पुत्रे चरुफलाभावेन 'न चेद् पुत्रेषु पौत्रेष्विति न्यायाद्य तत्फलं पौत्रे जातमिति भावः॥१५॥

भार्गवः भृगुवंशोदभवः शुनः शेफः पितृविक्रीतो नरमेधे हरिश्चन्द्रपरीवर्तेन कृतपशुभावोऽपि स्तुतैर्देवैर्विश्वामित्रस्य दत्तः पुत्रो देवरातनामा पुत्रोऽभवदित्यर्थः। ततश्चान्ये मधुच्छन्दादयः पुत्रा औरसा बभृवुः॥१७॥

एवं भार्गवस्य शुनःशेफस्य कौशिकगोत्रत्वं देवरातप्रवरत्वञ्च उक्तम्, अन्येषां चौरसानां मधुच्छन्दादिप्रवरत्वमिति प्रवरभेदात् बहूनि कौशिकगोत्राणि ऋष्यन्तरेषु वैवाह्यानि न तु समानप्रवरेषु। एतद्य गोत्रान्तरेष्वपि तुल्यम्। तथाहि ''एक एव ऋषिर्यत्र प्रवेष्वनुवर्तते''। तावत् समानगोत्रत्वमन्यद् भृग्वङ्गिरोऽगणत्.॥'' इति सूत्रकारोक्तेः॥१८॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुथाशे सप्तमोऽध्यायः समाप्तः॥

#### अष्टमोऽध्याय:

#### (आयुर्वंशकथनम्, धन्वन्तरेरुत्पत्तिः, तद् वंशवर्णनञ्च)

पराशर उवाच

पुरूरवसो ज्येष्ठः पुत्रो यस्त्वायुर्नामा, स बाहोर्दुहितरमुपयेमे। तस्यां स पञ्च पुत्रान् जनयामास। नहुष-क्षत्त्रवृद्धः रम्भ-रजिसंज्ञाः, तथैवानेनाः पञ्चमः पुत्रोऽभूत्। क्षत्त्रवृद्धात् सुहोत्रः पुत्रोऽभूत। काशलेश-गृत्समदास्तस्य पुत्रास्त्रयोऽभवन्। गृत्समदस्य शौनकश्चातुर्वण्यप्रवर्त्तयिताऽभूत्॥ १॥

काशस्य काशिराजः, ततो दीर्घतमाः पुत्रोऽभवत्। धन्वन्तरिस्तु दीर्घतमसोऽभूत्। स हि संसिद्धकार्च्यकरणः सकलसम्भूतिष्वशेषज्ञानवित्॥२॥ भगवता नारायणेन च अतीतसम्भृतावस्मै वरो दत्तः॥३॥

काशिराजगोत्रेऽवतीर्च्य त्वमष्तधा सम्यगायुर्वेदं करिष्यसि, यज्ञभाग् भविष्यसि इति॥४॥

तस्य च धन्वन्तरेः पुत्रः केतुमान्। केतुमतो भीमरथः, तस्यापि दिवोदासः, ततः प्रतर्दनः। स च मद्रश्लेण्यवंशविनासादशेषाः शत्रवोऽनेन जिता इति शत्रुजिदभवत्॥५॥

आयुषः पञ्चपुत्रेषु क्षत्रवृद्धस्य सन्तितः। अल्पा प्रोक्ताष्टमेयत्र जातौ धन्वन्तरिर्हिरः। चातुर्वर्ण्यप्रवर्त्तयिता-तद्वंशे चत्वारो वर्णा अभवन्नित्यर्थः॥१॥

संसिद्धानि मत्धर्मरहितानि कार्यकरणानि देहेन्द्रियाणि यस्य सः। सकलसम्भूतिषु सर्वेषु जन्मसु अशेषज्ञानवित् सकलशास्त्रज्ञः॥२॥

अतीतसम्भूतौ क्षीराब्धेर्जन्मानि॥३॥ जीवन समञ्जू वीव्यक्तिति वस्त्र । प्रविधनाम

अष्टधेति। अष्टप्रकारमायुर्वेदं करिष्यसि। अष्टाङ्गमिति वा पाठः। तदुक्तं ''कायबालग्रहोद्धा च शल्यं द्रष्ट्रं जरा विषम्। अष्टावङ्गनि तस्याहुश्चिकित्सा येष संस्थिता॥ यद्धा ''शल्यं शलाका भूतविद्या कायशुद्धिश्च अङ्गं, तन्त्रं, रसायनं, ,बाजीकरणं कुमारतन्त्रम्। इत्यष्टधा॥४॥

तेन च प्रीतिमतात्मपुत्रो वत्स वत्सेत्यभिहितः, ततो वत्सोऽसावभवत् सत्यव्रततया ऋतध्वजसंज्ञामवाप। पुनश्च कुवलयनामानमश्चं लेभे, कुवलयाश्च इत्यस्यां पृतिव्यां प्रथितः॥६-७॥

तस्य च वत्सस्य पुत्रोऽलर्को नामाभवत्। यस्यामद्यापि श्लोको गीयते।
षष्टिं वर्षसहस्राणि षष्टिं वर्षशतानि च।

अलर्कादपरो नान्यो बुभुजे मेदिनीं युवा॥८॥

तथालर्कस्य सन्निर्तामात्मजोऽभवत्। ततः सुनीथः, तस्य सुकेतुः. ततो धर्म्मकेतुः, ततः सत्यकेतुः, तस्माद, विभुः, तत्तनयः सुविभुः, ततश्च सुकुमारः, तस्यापि धृष्टकेतुः, ततश्च वैनहोत्रः, ततश्च भार्गः, भार्गस्य भार्गभूमिः, अतश्चातुर्वण्यप्रवृत्तिः, इत्येते काश्यपा भूपतयः कथिताः। रजेस्तु सन्तिः श्रयतामिति॥९॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे अष्टमोऽध्यायः॥

प्रतर्दनस्यैव शत्रुजित् वत्स इत्याद्याश्वतस्रः संज्ञा निर्विक्ति, तेन चे' त्यादिना 'प्रथित' इत्यन्तेन। तेन दिवोदासेनात्मपुत्रः प्रतर्दनः वत्स वत्सेत्युलालनेनाभिहितस्ततो वत्ससंज्ञोऽभवत्, कुवलयनामानं कुं पृथिवी बलयित वेष्टयतीति परिवर्त्तनेनाह्ना भ्रमतीति तथा तन्नामानमश्चं लेभे इति कुवलयाश्वसंज्ञा इति॥६-७॥

षट्षष्टिसहस्रवत्सरं यावत् अलर्कादपरो न युवा, तावत् कालं चालर्कादन्यो मेदिनीं न च बुभुजे इत्यन्वयः॥८॥

भार्गभूमे: सकाशाचातुर्वर्ण्यप्रवृत्तिर्जाता॥९॥ कार्यक्रम विकास विकास विकास

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थांशे अष्टमोऽध्यायः समाप्तः॥

## नवमोऽध्यायः कार्याका

## (रजेर्दैत्यानाञ्च युद्धम्, क्षत्रवृद्धस्य वंशावलिकथनञ्च)

पराशर उवाच

रजेः पञ्चपुत्रशतान्यतुलवीर्यसाराण्यासन्। देवासुर-सङ्ग्रामारम्भे परस्परवधेप्सवो देवाश्चासुराश्च ब्रह्माणं पप्रच्छुः॥ १॥

भगवन्! अस्माकमत्र विरोधे कतरः पक्षो जेता भविष्यतीति अथाह भगवान्-येषामर्थे रिजरात्तयुधो योत्स्यतीति अथ दैत्यरुपेत्य रिजरात्मसाहाय्यदानायाभ्यर्थितः प्राह, -योत्येऽहं भवतामर्थे, यद्यहममर-जयाद् भवतामिन्द्रो भविष्यामि इति आकर्ण्येतत् तैरिभिहितो, न वयमन्यथा विद्यामोऽन्यथा करिष्यामः। अस्माकिमन्द्रः प्रह्लाद-स्तदर्थमयमुद्यम इत्युक्तवा गतेष्वसुरेषु देवैरप्यसाववनी पितरेवमेवोक्तः। तेनािप च तथैवोक्ते देवैरिन्द्रस्त्वं भविष्यसीित समन्वीप्सितम्॥ २॥

रजिनापि देवसैन्यसहायेन अनेकैर्महास्त्रैस्तदशेषमसुरबलं निषूदितम्। अवजितारातिपक्षश्च इन्द्रो रजिचरणयुगल-मात्मशिरसा निपीड्याह,-भयत्राणदानादस्मत्पिता भवान् अशेषलोकानामुत्तमो भवान् यस्याहं पुत्रस्त्रिलोकेन्द्र:॥३॥

रजेः पुत्रशतश्चैन्द्रात् पातितं वर्ण्यते। रम्भोऽनपत्यो नवमे क्षत्रवृद्धान्वयः: पुनः। आयुःपुत्रस्य क्षत्रवृद्धस्य वंशमुक्त्वा तद्भातु रजेर्वंशमाह—'रजे' रिति। रजेः पुत्रशतपञ्चकस्य पुत्रा नामवित्रिति वक्तुं कथां प्रस्तौति-'देवासुरे ति॥१॥

न वयमन्यथा 'भवानिन्द्र' इतीदानीं विदिष्यामः सिद्धे कार्येऽन्यथा प्रह्लादिमिन्द्रं करिष्यामः, किन्तु सर्वदास्माकिमन्द्रः प्रह्लाद इत्युक्त्वा निर्गतेषु समन्वीप्सिकतमनुमतम्॥२॥

भयत्राणदानादिति ''अन्नदाता भयत्राता कन्यादाता तथैव च। जनयितो पनेता च पञ्चैते पितरः स्मृता''। इत्युक्तेः । भवानिति पदावृत्तिर्वाक्यभेदात्॥३॥

स चापि राजा प्रहस्याह,- एवमेवास्तु, अनितक्रमणीया हि वैरिपक्षादप्यनेकविधचाटुवाक्यगर्भा प्रणित, इत्युक्ता स्वपुरमाजगाम॥४॥ शतकत्रपीन्द्रत्वं चकार।

स्वर्याते च रजौ नारदर्षिचोदिता राजसुताः शतऋतुमात्मिपतृपुत्रमाचाराद् राज्यं याचितवन्तः॥५॥

अप्रदाने चावजित्येन्द्रमितबिलनः स्वयिमन्द्रत्वं चक्रुः। ततश्च बहुतिथे काले व्यतीते बृहस्पितिमेकान्ते दृष्ट्वापहृतत्रैलोक्य-यज्ञभागः शतऋतुराह॥६॥

वदरीफलमात्रमप्यर्हिस मम आप्यायनाय पुरोडाशखण्डं दातुमित्युक्तो बृहस्पतिरूचे- यद्येवं पूर्वमेव त्वयाहं चोदित: स्यां, तन्मया त्वदर्थं किमकर्त्तव्यमिति॥७॥

स्वल्पैरेवाहोभिस्त्वां निजं पदं प्रापियध्यामि इत्यभिधाय तेषामनुदिनाभिचारिकं बुद्धिमोहाय शऋस्य च तेजोवृद्धये जुसाव।

रम्भस्त्वनपत्योऽभवत्। क्षत्रवृद्धसुत, प्रतिक्षत्त्र:, तत्पुत्र: सञ्जय: ततश्च विजय:, तस्माच यलकृत् तस्य हर्षवर्द्धनसुत: सहदेव:, तस्माददीन:, तस्य जयसेन:, ततश्च संहुति:, तत्पुत्र: क्षत्रधम्मी: इत्येते क्षत्रवृद्धस्व। अतो नहुषवंशं वक्ष्यामि इति॥८॥

अनेकाविधानि चाटूनि प्रियाणि वाक्यानि गर्भे यस्याः सा प्रणतिः. वैरिपक्षादिप वैरिपक्षस्थितस्यापि अनितक्रमणीया, वैरिणा प्रणयादुक्तमनुमन्तव्यम् किं पुनर्भवादृशेनेति भावः॥४॥**पितुश्चं स्वं पुत्राणां भवतीति स्मृत्युक्ताचाराद् राज्यिमन्द्रत्वम् आत्मिपतुः** पुत्रत्वमापन्नमिन्द्रं याचितवन्तः॥५॥

बहुतिथे काले दीर्घकाले, अपहतं त्रैलीक्यं यज्ञभागश्च यस्य सः॥६॥

किमकर्त्तव्यं कर्त्तुमशक्यं स्यादिति योज्यम् वृथैव स्वबुद्धया त्वया क्रैव्यं कृतं, मिय ज्ञापिते उपायेन रजिरेव स्वर्गात् पातितः स्यादिति भावः॥७॥

पूर्वस्य क्षत्रवृद्धस्यायु:पुत्रस्य वंश उक्तः तस्यैवः वंशान्तरमाह-क्षत्रवृद्धेत्यादिना यावत् समाप्ति:॥८॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थांशे अष्टमोऽध्याय: समाप्त:॥

#### दशमोऽध्याय:

# (नहुषवंशवर्णनम्, ययातेरुपाख्यानञ्च)

यति-ययाति-संयाति-अयाति-वियति-कृतिसंज्ञा नहुषस्य षट् पुत्रा महाबलपराऋमा बभूवु:। यतिस्तु राज्यं नैच्छत्। ययातिस्तु भूभृदभवत्, उशनसश्च दुहितरं देवयानीं शर्म्मिष्ठाञ्च वार्षपर्वणीमुपयेमे॥ १॥

अत्रानुवंशश्लोको भवति। यदुञ्च तुर्वसुञ्चैव देवयानी व्यजायत। द्रह्यञ्चानुञ्च पुरुञ्च शर्म्मिष्ठा वार्षपर्वणी॥२॥ काव्यशापाच अकालेनैव ययातिर्जरामवाप॥३॥

प्रसन्नशुक्रवचनाच जरां सङ्क्रामियतुं ज्येष्ठं पुत्रं यदुमुवाच,-त्वन्मातामहशापादियमकालेनैव जरा मामुपस्थिता। तानहं तस्यैवानुग्रहाद् भवतः सञ्चारयाम्येकं वर्षसहस्रम्, न तृप्तोऽस्मि विषयेषु, त्वद्वयसा विषयानहं भोक्तुमिच्छामि॥४॥

नात्र भवता प्रत्याख्यानं कर्त्तव्यमित्युक्तः स नैच्छत् तां जरामादातुम्। तञ्चापि पिता शशाप,- त्वत् प्रसूतिर्न राज्यार्हा भविष्यतीति॥५॥

दशमे नाहुषस्याथ ययातेर्वंश उद्यते। उद्गीतेनेह सर्वेषा वैतृष्ण्यमुपजायते। उपयेमे देवयानीं ब्राह्मेण शर्मिष्ठां गान्धर्वेणेत्यवधेयम्॥१॥

अनुवंशो वंशमनुगतः श्लोक इत्यर्थः॥२॥

काव्यशापादिति। शर्मिष्ठायां दास्यां ययातिना पुत्रोत्पादनं देवयान्या कथितं श्रुत्वा ऋद्धस्य शुऋस्य शापादकाले जरां ययातिरवाप॥३॥

प्रसन्नशुऋवचनादिति—पुनः प्रसन्नशुऋस्य यद्वचनं यस्मिन् जरां सङ्क्रामियष्यसि, तस्मिन् स्थास्यिति, तदीयं यौवनञ्च आप्स्यसीति। तस्माञ्जरां सङ्क्रामियतुमर्थाद् यौवनञ्चादातुं यदुमुवाच। वयसा यौवनेन॥४॥ अनन्तरञ्च द्रह्युतुर्वसुमनुञ्च पृथिवीपतिर्जराग्रहणार्थं स्वयौवनप्रदानाय च चोदयामास। तैरप्येकैकश्येन, प्रत्याख्यातस्तांश्च शशाप। अथ शर्मिष्ठातनयमशेषकनीयांसं पूरुं तथैवाह, स चातिप्रवणमितः प्रणम्य पितरं सबहुमानो महान् प्रसादोऽयमस्माकिमत्युदारमिषधाय जरां प्रतिजग्राह। स्वकीयञ्च यौवनं पित्रे ददौ। सोऽपि च नवं यौवनमासाद्य धर्माविरोधेन यथाकामं यथाकालोपपन्नं यथोत्साहं विषयं चचार। सम्यक् प्रजापालनमकरोत्॥६॥

विश्वाच्या सहोपभोगं भुक्त्वा कामानामन्तमवाप्स्यामी-त्यनुदिनं तन्मनस्को बभवा।७॥

अनुदिनञ्च उपभोगतश्च कामानतीव रम्यान् मेने॥८॥ विकास विकास

#### ययातिरुवाच।

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।
हिवषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्द्धते॥ १॥
यत् पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः।
एकस्यापि न पर्याप्तं तिदत्यितितृषं त्यजेत्॥ १०॥
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम्।
समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा एव सुखा दिशः॥ ११॥

चचार बुभुजे॥६॥

विश्वाच्या अप्सरसा॥७॥

उपभोगतस्तद्वासनातः। अतिरम्यान् विषयान् अतीव मेने अतिशयेनाभिलषितवानित्यर्थः॥८॥

ततश्च निर्वेदात् कामनिवृत्तिप्रकारमाह— 'न जात्वि' त्यादिना यावत् समाप्तिः। कृष्णवर्त्मा अग्निः॥९॥

यदिति तृष्णापूर्तेरशक्यतया दुःखहेतुत्वाद् दोषदृष्टिं कुर्वन् तां त्यजेदिति भावः॥१०॥ तर्हि विषयत्यागे कथं सुखप्राप्तिस्तत्राह —यदा सर्वभूतेषु विषयेषु भावं गुणाध्यासं पापकं रागादिजनकं न कुरुते, किन्तु तेषु भौतिकत्वेन समदृष्टिस्तदा ईप्सितालाभजन्यदुःकाभावात् सर्वा दिशः सुखमय्यः दुःखाभावे सुखत्वोपचारात्॥११॥ या दुस्त्यजा दुर्मितिभिर्या न जीर्यित जीर्य्यतः।
तां तृष्णां सन्त्यजन् प्राज्ञः सुखेनैवाभिपूर्यते॥१२॥
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः।
धनाशा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यित॥१३॥
पूर्णवर्षसहस्रं मे विषयासक्तचेतसः।
तथाप्यनुदिनं तृष्णा ममैतेष्वेव जायते॥१४॥
तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्।
निर्द्वन्द्वो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि मृगैः सह॥१५॥

#### पराशर उवाच

पूरोः सकाशादादाय जरां दत्त्वा च यौवनम्। राज्येऽभिषिच्य पूरुञ्च प्रययौ तपसे वनम्॥१६॥ दिशि दक्षिणपूर्वस्यां तुर्व्वसुं प्रत्यथादिशत्। प्रतीच्याञ्च तथा दुह्यं दक्षिणापथतो यदुम्॥१७॥ उदीच्याञ्च तथैवानुं कृत्वा मण्डलिनो नृपान्। सर्वपृथ्वीपतिं पूरुं सोऽभिषिच्य वनं ययौ॥१८॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे दशम: अध्याय:॥

ननु सा दुस्त्यजेति चेत् सत्य, दुर्मितिभिर्दुस्त्यजामिप दोषदृष्टिपरश्चेत त्यक्तं शक्नोतीत्याह— या 'दुस्त्यजे' ति। सुखेनाभिपूर्य्यते इति पूर्वोक्तस्यानुवादः॥१२॥ दोषदृष्टिं दर्शयन् तृष्णायाः कालतोऽपि दुष्पूरतामाह—'जीर्य्यन्ती' ति द्वाभ्याम्॥१३॥ पूर्वोक्तं निगमयन् कर्त्तव्यमध्यवस्यति 'तस्मा' दिति। एतां तृष्णाम्॥१५॥ मण्डलिनः खण्डदेशाधिपान्॥१८॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थेऽशे दशमोऽध्याय:॥

#### एकादशोऽध्याय:

#### (यदुवंशस्य सहस्रहस्तार्जुन चिरत्रस्य च वर्णनम्)

पराशर उवाच

अतः परं ययातेः प्रथमपुत्रस्य यदोर्वशमहं कथयामि। यत्राशेषलोकनिवासिमनुष्य-सिद्ध-गन्धर्व-यक्ष-राक्षस-गुह्यक-किम्पुरुषाप्सर-उरग-विहग-दैत्य-दानव-देवर्षि-द्विजर्षि मुमुक्षु भिर्धर्मार्थकाममोक्षार्थिभिस्तत्फललाभाय सदाभिष्ठुता-परिच्छेद्यमाहात्म्येनांशेन भगवाननादिनिधनो विष्णु-रवततार॥ १॥

अत्र श्लोकः।

यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।

यत्रावतीर्णं विष्णुवाख्यं परं ब्रह्म निराकृति॥२॥

सहस्रजित्-क्रोष्टु-नल-रघुसंज्ञाश्चत्वारो यदुपुत्रा बभूवुः। सहस्रजित् पुत्रः शतजित्। तस्य हैहयवेणुहयास्त्रयः पुत्रा बभूवुः। हैहयाद् धर्म्मनेत्रः, ततः कुन्तिः, कुन्तेः साहञ्जिः, तत्तनयो महिष्मान्, तस्माद् भद्रश्लेण्यः ततो दुईमः, तस्माद् धनकः धनकस्य कृतवीर्य्य-कृताग्नि-कृतवर्म्म-कृतौजस-श्चत्वारः पुत्राः। कृतवीर्यादर्जुनः सप्तद्वीपपतिर्बाहुसहस्रो जज्ञे। योऽसौ भगवदंशमित्रकुलप्रसूतं दत्तात्रेयाख्यमाराध्य बाहुसहस्रमधर्म्मस्रेवानिवारणं धर्म्मण पृथिवीजयं धर्म्मतश्चानुपालनमरातिभ्योऽपराजयमिखलजगत्रख्यातपुरुषाद्य मृत्युम्— इत्येतान् वरान् अभिलिषतवान्, लेभे च। तेनेयमशेषद्वीपवती पृथ्वी सम्यक् परिपालिता। दशयज्ञसहस्राण्यसावयजत्। तस्य त श्लोकोऽद्यापि गीयते॥३॥

इतः पञ्चभिरध्यायैर्यदोर्वंशी निरूप्यते। यत्रासुरसुराद्यात्मा हरिराविरभूतस्वयम्। एकादशेऽर्जुनस्तत्र कार्त्तवीर्य्योऽनुवर्ण्यते। योगेनैश्वर्य्यमत्तोऽसौ रामेण विनिपातितः। अशेनेति। लीलागृहीतमृत्युपहितत्वादंश इवांशस्तेन स्वरूपेणावततार॥१॥

स्वयन्तु निराकृति ब्रह्मैव व नराकृतीति वा पाठः॥२॥

अनष्टद्रव्यता च तद्राज्येऽभववदित्यत्रातीतकाला न विवक्षिताः यत द्वानीं मिप तत्रामाख्यानेन द्रव्यप्राप्तेः।''अनष्टद्रव्यता चैव तव नामाभिकीर्त्तनात्'' इति कूम्मोंक्तेः॥३॥

नूनं न कार्त्तवीर्घ्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः। यज्ञैर्दानैस्तपोभिर्वा प्रश्रयेण दमेन च॥४॥ अनष्टद्रव्यता च तस्य राज्येऽभवत्॥५॥

एवं पञ्चाशीतिसहस्राण्यब्दानव्याहतारोग्यश्रीबलपराक्रमो राज्यमकरोत्। माहिष्मत्यां दिग्विजयाभ्यागतो नर्मदा- जलावगाहनक्रीडानिपानमदाकुलेनायलेनैव तेनाशेषदेवदैत्य-गन्धर्वेशजयोद्भूतमदावलेपोऽपि रावण: पशुरिव बद्धा स्वनगरैकान्ते स्थापित:॥६॥

यः पञ्चाशीतिवर्षसहस्रोपलक्षणकालावसाने भगवन्नारायणांशेन परशुरामेण उपसंहतः। तस्य पुत्रशतप्रधानाः पञ्च पुत्रा बभूवुः, शूर-शूरसेनवृषण-मधुध्वजसंज्ञाः। जयध्वजात् तालजङ्घः पुत्रोऽभवत्। तालजङ्घस्य पुत्रशतमासीत्। येषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रः, तथान्यो भरतः, भरताद् वृष-सुजातौ च। वृषस्य पुत्रो मधुरभवत्। तस्यापि वृष्णिप्रमुखं पुत्रशतमासीत्। यतो वृष्णिसंज्ञामेतद् गोत्रमवाप। मधुसंज्ञाहेतुश्च मधुरभवत् यादवाश्च यदुनामोपलक्षणात्॥७॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे एकादशः अध्यायः॥

माहिष्मत्यां पुर्य्या दिग्विजयार्थमागतो राणवस्तेनार्जुनेन बद्ध्वा स्वनगरैकान्ते स्थापित इत्यन्वय:. कथम्भूतेन नर्मदाजलावगाहनऋीडायां यन्निपानमितपानं तेन यो मदो मत्तता तदाकुलेन। एवं हि हरिवंशे जलऋीडासक्तार्जुनबाहुसहस्रबद्धनर्मदाप्रतिस्रोत: प्रसराप्लुतस्विशिविरो रावण: तदिभभवाय प्रवृत्तोऽर्जुनेन बद्ध्वा स्वनगरे स्थापित इति॥६॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थंऽशे एकादशोऽध्याय:॥

### न्यान्यान्य हार्वे हार्दशोऽध्यायः

#### (यदुपुत्रक्रोष्ट्वंशकथनम्)

पराशर उवाच

क्रोष्टुश्च यदुपुत्रस्यात्मजो वृजिनीवान् । ततश्च स्वाहिः, ततो रुषदुः, रुषद्रोश्चित्ररथः, तत्तनयः शशविन्दुचतुर्दृश-महारत्नशचक्रवर्त्यभवत्॥ १॥

तस्य त शतसहस्रन्न पत्नीनामभवत्। दशलक्षङ्खयाश्च पुत्राः। तेषाञ्च पृथुयशाः, पृथुकम्मी, पृथजयः पृथुकीर्तिः, पृथुश्रवाः, षट् पुत्राः प्रधानाः। पृथुश्रवसः पुत्रस्तमः तस्मादुशनाः। यो वाजिमेधानां शतमाजहार। तस्य च शितेषुनीम पुत्रोऽभूत्, तस्यापि रुक्मकवचः, ततः परावृत् परावृत्तो रुक्मेषुपृथुरुक्म-ज्यामध-पालित-हरित-संज्ञाः पञ्चात्मजा बभूवः अत्राद्यापि ज्यामधस्य श्लोको गीयते॥२॥

भार्यावशास्तु ये केचिद् भविष्यन्तथवा मृताः।
तेषानु ज्यामघः श्रेष्ठ शैव्यापितरभून्नृपः॥
अपुत्रा तस्य सा पत्नी शैव्या नाम तथाप्यसौ।
अपत्यकामोऽपि भयान्नान्यां भार्य्यामिवन्दतः॥

स त्वेकदातिप्रभूत-गज-तुरग-सम्मर्हेनातिदारुणे महाहवे युध्यमान: सकलमेवारातिचक्रमजयत्। तद्यारिचक्रमपास्तपुत्र-कलत्रबन्धुबलकोषं स्वमधिष्ठानं परित्यज्य दिश: प्रविद्वतम्॥३॥

द्वादशे क्रोष्ट्रसंज्ञस्य यदुपुत्रस्य सन्तितः. वंशकृदवर्ण्यते यत्र ज्यामघः स्त्रीजिताग्रणीः। चतुर्दश महान्ति रत्नानि यस्य सः रत्नानि चात्र स्वस्वजातिश्रेष्ठानि धर्मसंहितोक्तानि ''चक्रं रथो मणिः खड्गश्चर्म रत्नञ्च पञ्चमम्। केतुर्निधिश्च सप्तैव प्राणहीनानि चक्षते॥ भार्य्या पुरोहितश्चैव सेनानी रथकृच्च यः। पत्यश्चौ कलभाश्चेति प्राणिनः सप्त कीर्तिताः॥ चतुर्दशेति रत्नानि सर्वेषाञ्चक्रवर्तिनाम्''॥

ज्यामघस्य बन्ध्यापतेः अपुत्रस्य भार्याबश्यत्वमेव पुत्रप्रदमासीदिति वक्ष्यन् कथामाह—'अत्राद्यापी'' ति यावत समाप्ति। अधिष्ठानं निवासम्॥३॥

तस्मिश्च विदुतेऽतित्रासाल्लोलायतलोचनयुगलं त्राहि तात भ्रातिरत्याकुल विलापविधुरं राजकन्यारलमद्राक्षीत्॥४॥

तद्दर्शनाच तस्यामनुरागानुगतान्तरात्म स भूपोऽचिन्तयत्॥५॥

साध्वदं ममापत्यविरहितस्य बस्याभर्तुः साम्प्रतं विधिनापत्यकारणं कन्यारत्ममुपपादितम्, तदेतत् समुद्रहामि। अथ चैनां स्यन्दनमारोप्य स्वमधिष्ठानं नयामि॥ ६॥

तथैव देव्याहमनुज्ञातः समुद्रक्ष्यामिति। अथैनां रथमारोप्य स्वनगरमागच्छत्॥७॥

विजयिनञ्च राजानमशेषपौरभृत्यपरिनामात्यसमवेता शैव्या द्रष्टुमधिष्ठानद्वारमागता॥८॥

सा च अवलोक्य राज्ञः सव्यपार्श्ववर्त्तिनीं कन्यामीषदुद्धू तामर्षस्फुरद्धरपछ्नवा राजानमवोचत्-अतिचपलचित्तात्र स्यन्दने केयमारोपिता इति। असावप्यनालोचितोत्तर-वचनोऽतिभयात् तामाह,- स्त्रुषा ममेयमिति॥९॥

अथैनं शैव्योवाच।

नाहं प्रसूता पुत्रेण नान्या पत्यभवत् तव। स्नुषासम्बन्धवाच्यैषा कतमेन सुतेन ते॥ १०॥

लोलं चञ्चलम् आयतञ्च दीर्घं लोचनयुगलं यस्य कन्यारत्नस्य तत्। आकुलविलापञ्च तद् विधुरं बन्धुविमुक्तञ्च॥४॥

अनुरागस्यानुगतोऽधीनोन्तरात्मा मनो यस्य सः॥५॥ है।।।।।।।

समुदूहामि परिणेष्यामि।।६।।

शैव्ययाहमनुज्ञातः समुद्धक्ष्यामीति निश्चतत्वात् शैव्यानुज्ञाभावे कन्यारत्नस्य स्नुषात्वेऽप्यदोषः॥७॥

अधिष्ठानद्वारं पुरद्वारम्॥८॥ व्यवस्थातिक अभिनेत्र । सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः ।

ईषदुद्भूतामर्षेण स्फुरन्तधरपल्लवो यस्याः। अनालोचितमविचारितमुत्तरवचनं येन सः॥९॥

नाहं प्रसूतापत्यवती अन्या च पुत्रेण विशिष्टा ते पत्नी नाभवत्। कतमेन सुतेन निमित्तेन स्रुषासम्बर्धन उपाधिना वाच्या, अपि तु न केनापीत्याक्षेपः॥१०॥ इत्यात्मेर्घ्याकोप-कलुषित-वचनमुषितिववेकतया दुरुक्तपरिहारार्धिमिद-मवनीपतिराह- ॥ ११॥

यस्ते जनिष्यत्यात्मजः, तस्येयमनागतमेव भार्य्या निरूपिता। इत्याकण्योंद्भूतमृदुहासा तथेत्याह प्रविवेश च राज्ञा सहाधिष्ठानमिति॥१२॥

अनन्तरञ्चातिशुद्धलग्नहोरांशकावयवोक्तकृतपुत्रजन्मालापगुणाद् वयसः परिणाममुपगतापि शैव्या स्वल्पैरेवाहोभिर्गर्भमवाप॥ १३॥

कालेन च पुत्रमजीजनत्। तस्य च विजर्भ इति पिता नाम चक्रे। स च तां स्त्रुषामुपयेमे॥ १४॥

तस्याञ्चासौ ऋथ-कौशिकसंज्ञो पुत्रावजनयत्। पुनश्च तृतीयं रोमपादसंज्ञं कुमारमजीजनत्। रोमपादाद् बभ्वः बभ्रोः, पुत्रो धृतिः। कोशिकस्यापि चेदिः पुत्रोऽभूत, यस्य सन्ततौ चैद्या भूपालाः। ऋथस्य स्त्रुषापुत्रस्य पुत्रः कुन्तिरभवत्॥ १५॥

कुन्तेवृष्णि:, वृष्णोर्निर्वृति:,निर्वतेर्दशार्हः ततश्च व्योमा तस्मादिष जीमूतः, तस्यापि वंशकृति:, ततो भीमरथः, तस्माद् नवरथः, ततश्च दशरथः तस्य शकुनि:, तत्तनयः करमिभः, करम्भेर्देवरातोऽभवत्। तस्माद् देवक्षत्त्रः, तस्य

अनन्तरञ्च शैव्या गर्भमवापेत्यन्वयः। तत्र हेतुः अतिशुद्धा ये लग्नहोरांशकाव्यवास्तेषूक्तं तथास्त्वित। अस्तुदेवतयोक्तमुक्तिस्तेन सहकृतो यः शैव्याराजाभ्यां पुत्रजन्मात्मकः आलापस्तस्य गुणात सादगुण्यात। अस्तु देवताख्या काचिद्देवता हि शुभाशुभवचनं तथास्त्वित अनुमोदते, तत्र राशीनामुदयो लग्नं राशेरर्द्धहोराया नवमो भागोऽशकः अवयवः द्वादशादिः, एतेषु शुभेषु उक्तं कृतञ्चावश्यं भवतीत्यर्थः॥१३॥

न च विदर्भः कथं ज्येष्ठामुपयेमे ? ज्यामघस्य पूर्वप्रतिज्ञात्वादित्याद्यूह्यम्॥१४॥ स्नृषायाः ज्यामघस्य सुषायाः पुत्रस्य॥१५॥

आत्मिन राज्ञि शैव्याया ईर्ष्याकोपाभ्यां कलुषितं क्षुभितं यद्वचनं तेन मुषितो विवेको यस्य तत्तया दुरुक्तम् असम्भावितार्थमपि यद्वचनं तत् परिहारार्थम्॥११॥

भार्या नवबधूः निरूपिता कल्पिता॥१२॥

मधुः मधोरनवरथः, अनवरथात् कुरुवत्सः, ततश्चानुरथः, ततः पुरुहोत्रो जज्ञे। ततश्च अंशः, ततश्च सत्वतः सत्वादेते सात्वताः॥ १६॥

इत्येतां ज्यामघसन्ततिं सम्यक् श्रद्धासमन्वितः श्रुत्वा सर्वपापैः, प्रमुच्यते॥ १७॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे द्वादशः अध्यायः॥

सत्वताद एते वक्ष्यमाणास्तद्वंश्याः सात्वताः॥१६॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थेऽशे द्वादशोऽध्यायः समाप्तः॥

## त्रयोदशोऽध्याय:

#### (सत्वपुत्राणां वर्णनम्, स्यमन्तकमणिवृत्तान्तकथनञ्च)

पराशर उवाच

भजिन-भजमान-दिव्यास्यक-देवावृध-महाभोजवृष्णिसंज्ञाः सत्वतस्य पुत्रा बभूवुः॥ १॥

भजमानस्य निमि-बृकण-वृष्णयः, तथान्ये तद्वैमात्राः- शताजित् सहस्राजिद्-अयुताजित् संज्ञाः॥२॥

देवावृधस्यापि बभ्रु: पुत्रोऽभूत्. तस्य च अयं श्लोको गीयते॥ ३॥ यथैव श्रृणुमो दूरात् सम्पश्यामस्तथान्तिकात्।

बभुः श्रेष्ठो मनुष्याणां दैवैर्देवावृद्यः समः॥४॥

पुरुषाः षट् च षष्टिश्च षट् सहस्राणि चाष्ट च। येऽमृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रोर्देवावृधादिपा। ५॥

महाभोजस्त्वितधर्म्मात्मा। तस्यान्वये भोजा मार्त्तिकावता बभूवु:॥६॥ वृष्णेः सुमुत्रो युधाजिच पुत्रोऽभवत्। ततश्चानिमत्र-शिनी तथा॥७॥

त्रयोदशे ज्यामघस्य सन्ततौ सत्वतान्वयः. स्यमन्तकस्य चाख्यानं प्रसङ्गादनुवर्ण्यते. सत्वतस्य भजिनादयः सप्त पुत्रा बभूवुः॥१॥

तद्वैमात्राः तेषां निम्यादीनां वैमात्राः सापत्नाः॥२॥

तस्य बभ्रोः चकराद्देवावृधस्यापि श्लोको यशो गीयते॥३॥

दूरात् दूरे स्थितं यथा शृणुमः अन्तिकात् समीपे स्थितमपि प्रत्यक्षतया तथैव पश्यामः, न ततः किञ्चिदपि न्यूनम्। अतो बभुर्मनुष्याणां मध्ये श्रेष्ठो देवावृधस्तु देवैः सम इति॥४॥

बभ्रोर्देवावृधादिप ताभ्यामुद्दिष्टमार्गेण पुरुषास्तच्छिष्याः ऋमेण षट्षष्टयदयोऽमृतत्वं प्राप्ता बभ्रूदेवावृधाविति पाठे बभ्रुं देवावृधाञ्चासाद्य इति शेषः। स एवार्थः॥५॥

मृत्तिकावतं नाम पुरं तत्र स्थिता नृपा मार्त्तिकावताः॥६॥
वृष्णेः सुमित्रयुधाजितौ पुत्रावित्यर्थः। ततः सुमित्रात्॥७॥

अनिप्रान्निघःः, निघ्नस्य प्रसेन-सत्राजितौ। तस्य त सत्राजितस्य भगवानादित्यः सखाभवत्॥ ८॥

एकदा त्वम्भोधेस्तीरसंश्रयः सूर्य सत्राजितस्तुष्टाव। तन्मनस्कतया च भास्वानभिष्टूयमानोऽत्रतस्तस्य तस्थौ, अस्पष्टमुर्त्तिधरं चैनमालोक्य सत्राजितः सूर्य्यमाह, -यथैव व्योम्नि त्वां विह्निपिण्डोपममहमपश्यं तथैवाद्यग्रतो गतमप्यत्र न किञ्चिद्भगवता प्रसादीकृतं विशेषमुपलक्षयामि॥ ९॥

इत्येवमुक्ते (भगवता) सूर्य्येण निजकण्ठादुन्मुच्य स्यमन्तकनामा मणिरवतार्य्य एकान्ते न्यस्तः, ततस्तमाताम्रोज्ञवलहस्ववपुषम् ईषदापिङ्गलनयनमादित्य-मद्राक्षीत्। कृतप्रणिपातस्तवादिकञ्च सत्राजितमाह भगवान्–वरमस्मत्तोऽभिमतं वृणीष्वेति। स च तदेव मणिरत्नमयाचत। स चापि तस्मै तद् दत्त्वा वियति स्वं धिष्णयमारुरोह॥ १०॥

सत्राजितोऽप्यमल-मणिरलसनाथकण्ठतया सूर्य्य इव तेजोभिरशेषदिगन्तराण्युद्धासयन् द्वारकां विवेश॥ ११॥

द्वारकावसिजनपदस्तु तमायान्तमवेक्ष्य भगवन्तमनादिपुरुषं पुरुषोत्तममवनिभारावतारणायाशेन मानुषरूपधारिणं प्रणिपत्याह-भगवन्! भगवन्तमयं नूनं द्रष्टुमायात्यादित्यः इत्याकण्यं प्रहस्य च तानाह भगवान्, नायमादित्यः सत्राजितोऽयमादित्यदत्तं स्यमन्तकाख्यं महामणिं विभ्रदत्रोपायाति. तदेनं विश्रव्याः पश्यत, इत्युक्तास्ते ययुः॥ १२॥

स च तं स्यमन्तकाख्यं महामणिमात्मनिवेशने चक्रे॥ १३॥

सत्राजितप्रसङ्गात् स्यमन्तकोपाख्यानमाह—'तस्ये' त्यादिना यावत् समाप्ति॥८॥
यथा विशेषमुपलक्षयामि, तथा कुर्विति प्रथमं वरप्रार्थना॥९॥
स्वधिष्ययं स्वस्थानम् अमलेन मणिरत्जेन मण्युत्तमेन सनाथकण्ठतया
अलङ्कृतकण्ठतया॥११॥

विश्रब्धाः निशङ्काः॥१२॥ आत्मनिवेशने स्वगृहे चक्रे स्थापयामास॥१३॥

प्रतिदिनञ्च तन्मणिरलप्रवरमष्टौ कनकभारान् स्रवित॥१४॥ तत्प्रभावाच सकलस्यैव राष्ट्रस्योपसर्गा अनावृष्टि-व्यालाग्नि-चौरदुर्भिक्षादिभयं न भवित॥१५॥

अच्युतोऽपि तद्ररत्नमुत्रसेनस्य भूपतेर्योग्यमेतदिति लिप्साञ्चके, गोत्रभेदभयाच शक्तोऽपि न जहार॥१६॥

सत्राजितोऽप्यच्युतो मामेतद् याचिष्यतीत्यवगतरललोभः स्वभ्रात्रे प्रसेनाय तद्ररलं दत्तवान्॥ १७॥

तद्य श्रुचिना ध्रियमाणमशेषसुवर्णस्रावादिकं गुणमुत्पादयित, अन्यथा य एव धारयित, तमेव हन्तीति। असाविप प्रसेनः स्यमन्तकेन कण्ठासक्तेनाश्चमारुह्याटव्यां मृगयामगच्छत्। तत्र च सिंहाद् वधमवाप। साश्चञ्च तं निहत्य सिंहोऽप्यमलमणिरलमास्यग्रेणादाय गन्तुमुद्यतः ऋक्षाधिपितना जाम्बवता दृष्टो घातितश्च। जाम्बवानप्यमलं तन्मणिरलमादाय स्वविलं प्रविवेश, सुकुमारकसंज्ञाय च बालकाय क्रीडनमकरोत्॥ १८॥

अनागच्छति च तस्मिन् प्रसेने कृष्णो मिणरलमिलिषतवान् न च प्राप्तवान्, नूनमेतदस्य कर्म्म, नान्येन प्रसेनो हन्यत इत्यखिल एव यदुलोकः परस्परं कर्णाकण्यंकथयत्॥ १९॥

मणिरत्नेषु मण्युत्तमेषु प्रवरं श्रेष्ठं कनकस्रावकत्वात्। भारः प्रमाणं गणितशास्त्रोक्तम्, ''माषो दशार्द्धगुञ्चः षोडशमाषो निगद्यते कर्षः। स सुवर्णश्च सुवर्णेस्तैरेव पलं चतुर्भिश्च। तुला पलशतं प्रोक्तं भारः स्याद्विंशतिस्तुला'' इति॥१४॥

'तद् रत्नवरलब्धं शुभदमपि भगविल्लप्साभङ्गात् बह्वनर्थंप्रदं जातिमिति वक्तुमाह—'अच्युतोऽर्पी' ति॥१६॥

कृष्णस्यावगतो रत्ने लोभो येन सः॥१७॥

क्रीडनं क्रीडासाधनम्॥१८॥

कर्णाकर्णि कर्णे कर्णे। कर्ण्याकर्ण्या इति पाठे कर्णपरम्परया इत्यर्थः॥१९॥

विदितलोकापवादवृत्तान्तश्च भगवान् यदुस्यैन्यपरिवारः प्रसेनाश्चपदवीमनुसंसार, ददर्श चाश्चसमेतं प्रसेनं निहतं सिंहेन। अखिलजनपदमध्ये सिंहपददर्शनकृतपरिशुद्धिः सिंहपदमनुससार॥२०॥

ऋक्षविनिहतञ्च सिंहमप्यल्पे भूमिभागे दृष्ट्वा ततश्च तद्रलगौरवादृक्षस्यापि पदान्यनुययौ। गिरितटे च सकलमेव यदुसैन्यमवस्थाप्य तत् पदानुसारी ऋक्षविलं प्रविवेश। अर्द्ध प्रविष्टश्च धात्र्याः सुकुमारकमुल्लापयन्त्या वाणीं शुश्राव॥ २ १॥

सिंह: प्रसेनमवधीत् सिंहो जाम्बवता हत:।

सुकुमारक! मा रोदीस्तव होष स्यमन्तक:॥२२॥

इत्याकण्यं लब्धस्यमन्तकोदन्तोऽन्तःप्रविष्टः कुमार-क्रीडनकीकृतञ्च धात्रीहस्ते तेजोभिज्ञर्ज्विल्यमानं स्यमन्तकं ददर्श॥२३॥

तञ्च स्यमन्तकाभिलाषचक्षुषमपूर्व पुरुषमागतमवेक्ष्य धात्री त्राहि त्राहीति व्याजहार॥२४॥

तदार्त्तनादश्रवणानन्तरद्यामर्षपूर्णहृदयः स जाम्बवान् आजगाम, तयोश्च परस्परं युध्यतोर्द्वयोयुर्द्धमेकविंशति-दिनान्यभवत्। ते स यदुसैनिकास्तत्र सप्ताष्टिदनानि तिन्निष्कान्तिमुदीक्षमाणस्तस्युः। अनिष्क्रममाणे च मधुरिपौ असाववश्यमत्र विलेऽत्यन्तनाशमाप्तो भविष्यत्यन्यथा तस्य कथ्यमेतावन्ति दिनानि शत्रुजये व्याक्षेपो भवतीति कृताध्यवसाया द्वारकामागताहतः कृष्ण इति कथयामासुः॥२५॥

तद्बान्धवाश्च तत्कालोचितमखिलमुपरतिऋयाकलापं चक्रः॥ २६॥

उल्लापयन्त्या आकांक्षाजनकं वचनमुल्लापनं तत् कृर्वत्याः॥२१॥ तदेवाह—'सिंह प्रसेनम्' इति॥२२॥

लब्धः स्यमन्तकस्योदन्तो वार्ता येन सः. लब्धस्यमन्तकोन्तरिति पाठे ज्ञातः स्यमन्तकः येन सः अन्तः प्रविष्ट इत्यर्थः। जाज्वल्यमानमितप्रकाशमानम्॥२३॥ तं कृष्णं स्यमन्तकस्याभिलाषसूचकं चक्षुर्यस्य तम्॥२४॥ तन्निष्क्रान्तिं कृष्णिनिर्गमम्। व्याक्षेपो विलम्बः। कृताध्यवसायाः कृतिनश्चयाः॥२५॥ उपरतिक्रयाकलापं मृतिक्रयासमृहं श्राद्धादिकम्॥२६॥

तत्र तास्य युध्यमानस्यातिश्रद्धादत्तविशिष्टपात्रोपयुक्तान्न-तोयादिना कृष्णस्य बलप्राणपुष्टिरभूत्॥२७॥

इतरस्यानुदिनमितगुरुपुरुषभिद्यमानस्यातिनिष्ठुरप्रहारपीडिताखिलवयवस्य निराहारतया बलहानि:। निजिंज्ञतश्च भगवता जाम्बवान् प्रणिपत्याह- असुर-सुर-यक्ष-गन्धर्व-राक्षसादिभिरप्यखिलैर्भगवान् न जेतुं शक्यः, किमुताविनगोचरै-रल्पवीर्थ्यैर्नरावयवभूतैश्च तिर्व्यग्योन्यनुसृतिभि:, किं पुनरस्मिद्वधैरवश्यं भगवतोऽस्मत्-स्वामिनो नारायणस्य सकलजगत् परायणस्यांशेन भगवता भवितव्य-मित्युक्तः॥ २८॥

तस्मै भगवानखिलमवनिभारावतारमाचचक्षे॥ २९॥ प्रीत्याञ्जितकरतलस्पर्शनेन चेनमपगतयद्धखेदं चकार॥ ३०॥

स च प्रणिपत्यैन पुनरिप प्रसाद्य जाम्बवतीं नाम कन्यां गृहागमनार्ध्यभूतां त्राहयामास॥३१॥

स्यमन्तकमणिमप्यसौ प्रणिपत्य तस्मै प्रददौ। अच्युतोऽप्यतिप्रणतात् तस्मादग्राह्यमपि तन्मणिरत्न-मात्मशोधनाय जग्राह॥३२॥

सह जाम्बवत्या द्वारकामाजगाम। भगवदागमनोद्भूत-हर्षोत्कर्षस्य द्वारकावासिजनस्य कृष्णावलोकनानुक्षण-मेवातिपरिणतवयसोऽपि

बलप्राणपृष्टिरभूदिति प्रसङ्गात् श्राद्धप्रसंशा उक्ता। तस्मादवश्यं श्राद्धादिकं कर्त्तव्यमिति भावः॥२७॥

किमुतावनिगोचरैर्मनुष्यैस्तत्रापि नराणामवयवभूतैरङ्गभूतैः क्रीडासाधनैरस्मदविदैर्जेतुं न शक्य इति किं पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः॥२८॥

अवनेर्भारस्यावतारो यस्मात् तमात्मानमखिलं जन्मादिसहितम् आचचक्षे आख्यातवान्। यद्वा भारावतारं कृतं करिष्यमाणञ्चाख्यातवान्॥ २९॥

यथा तिलादिस्रेहयुक्तकरेण मर्दयन् श्रान्तस्य श्रममपनयति कश्चित, तथा प्रीत्याञ्जितं म्रिक्षितं युक्तं यत् कलतलं तस्य स्पर्शनेनैनं जाम्बवन्तं विगतयुद्धश्रमं चकारेत्यर्थः।।३०।।

कन्यां ग्राहयामास दत्तवान्॥३१॥

आत्मशोधनाय लब्धमपि मणिं क्वचिन्निधायागत इति दुर्जनवचननिवारणाय॥३२॥ दिष्टया दिष्ट्या भद्रं भद्रम् इत्यानन्देनापूजयन्॥३३॥ नवयौवनामिवाभवत्। आनकदुन्दुभिञ्च दिष्ट्या दिष्टेचित च सकलयादवाः स्त्रियश्च सभाजायामासुः॥३३॥

यथानुभृतमशेषयादवसमाजे यथावदाचचक्षे, भगवानपि मिथ्याभिशस्तिविशुद्धिमवाप, जाम्बवतीञ्चान्तःपुरे दत्त्वा निवेशयामास। सत्राजितोऽपि मयास्याभूतमिलनमारोपितिमिति जातसन्त्रासः स्वसुतां सत्यभामां भगवते भार्यां ददौ॥३४॥

ताञ्चाकूर-कृतवर्म्म-शतधन्वप्रमुखा यादवाः पूर्व वरयामासुः। ततस्तत्-प्रदानादवज्ञातमात्मानं मन्यमानाः सत्राजिते वैरानुबन्धं चकुः. अक्रूर-कृतवर्म्म प्रमुखाश्च शतधन्वानमूचुः अयमतिदुरात्मा सत्राजितो योऽस्माभिर्भवता चाभ्यथितोऽप्यात्मजामस्मान् भवन्तं चाविगणय्य कृष्णाय दत्तवान्, तदलमनेन जीवता। घातियत्वैनं तन्महारत्नं त्वया किं न गृह्यते? वयमप्यभ्युपपत्स्यामः यद्यच्युतस्तवापि वैरानुबन्धं करिष्यतीति॥३५॥

एवमुक्तस्तथेत्यसावप्याह। जतुगृहदम्धानाञ्च पाण्डुनन्दनानां विदितपरमार्थोऽपि भगवान् दुर्योधनप्रयत्नशैथिल्यार्थं कुल्यकरणाय वारणावतं गतः॥३६॥

गते च तस्मिन् सुप्तमेव सत्राजितं शतधन्वा जघान, मणिरत्नञ्चाददे। पितवधामर्षपूर्णा स सत्यभामा शीघ्रं स्यन्दनमारूढा वारणावतं गत्वा भगवतेऽहं प्रतिपादितेति अक्षान्तिमता शतधन्वना अस्मित्पता व्यापादित:, तच स्यमन्तकमणिरत्नमपहृतम्। तदियमस्यावहासना। तदालोच यदत्र युक्तं तत् क्रियतामिति कृष्णमाह॥ ३७॥

तया चैवमुक्तः परितृष्टान्तःकरणोऽपि कृष्णः सत्यभामाममर्षताम्रलोचनः प्राह, - सत्ये! ममैषावहासना, नाहमेता तस्य दुरात्मन: सहिष्ये॥३८॥

प्रसङ्गागत-स्यमन्तकाख्यानजाम्बवतीविवाहवत् सत्यभामाविवाहमाह— ''स्त्रीजितोऽपि'' ति। अभूतमलिनं मिथ्यादुर्यशः॥३४॥

इदानीमर्थनिमित्तान् बहुननर्थान् वक्ष्यन् कृष्णस्य पुनरपि मिथ्याभियोगभङ्गमाह—' पितृवधामर्षे' त्यादिना 'मरकादिकं नाभूदि' त्यन्तेन। अस्य एतत्कर्त्तृकावहासना परिभव:॥३७॥

न ह्यनुल्लङ्घ्य वरपादपं तत् कृतनीड्गश्रयिणो विहङ्गा वध्यन्ते॥३९॥
तदलमत्यर्थममुनास्मतपुरतः शोकप्रेरितवाक्यपरिकरेण, इत्युक्त्वा
ह्यारकामभ्येत्य बलदजेवमेकान्ते वासुदेवः प्राह,-मृगयागतं प्रसेनमटव्यां
मृगपतिर्जघान। सत्राजितोऽप्यधुना शतधन्वना निधनं प्रापितः। तदुभयविनाशात्
तन्मणिरत्नमावाभ्यां सामान्यं भविष्यति॥४०॥

तदुत्तिष्ठ, आरुह्यतां रथः, शतधनुर्निधनायोद्यमं कुरु, इत्यभिहितस्तथेति समन्वीप्सतव न। कृतोद्योगौ च तावुभावुपलभ्य शतधन्वा कृतवर्माणमुपेत्य पार्ष्णिपूरण-कर्मिनिमत्तमचोदयत्। आह चैनं कृतवर्मा, नाहं बलभद्र-वासुदेवाभ्यां सह विरोधायालम्, इत्युक्तश्चाक्रूरमचोदयत्। आह चासाविष, निहं किश्चद् भगवता पादप्रहार-परिकिम्पजगत्त्रयेण असुरवरविनतावैधव्यकारिणा प्रबलिरपु-चक्राप्रतिहतचक्रेण चिक्रणा, मदमुदितननावलोकितारि-बलिवशातनेन अतिगुरुवैरिवारणाकर्षाविष्कृत-मिहमोरुसीरेण सीरिणा च सह सकलजगद्वन्द्यानाममरवराणामिष योद्धं समर्थः, किमुताहम्। तदन्यतः शरणमिशलष्यताम्॥४१॥

इत्युक्तः शतधनुराह, यद्यस्मत् परित्राणसमर्थं भवानात्मानमवगच्छति, तदयमस्मन्मणिः संगृह्य रक्ष्यताम्। इत्युक्तः सोऽप्याह, यद्यन्त्यायामप्यवस्थायां न

परितुष्टान्तः करणोऽपि इत्यस्यायं भावः। मदाज्ञालङ्घनफलमेतादृशमेव। तस्य चापुत्रस्य तण्मणिरत्नं सत्यभामाया एवेति मम मद्विषयिणी अवहासना। सत्राजितस्य धने कथं भगवतोऽवहासनेत्यत आह, 'अनुल्लङ्ध्ते' ति। अत्र पादपस्थाने भगवान्, पक्षिस्थाने सत्राजितः॥३८-३९॥

आवाभ्यामावयो:॥४०॥

भगवता चिक्रणा कृष्णेन, सीरणा बलभद्रेण सहामरवराणां मध्ये कश्चिद् योद्धं न समर्थ:—इत्यन्वय:। त्रिविक्रमावतारे पादप्रहारेण परिकम्पितं जगत्त्रयं येन। प्रबलिरिपुचक्रेषु शत्रुसैन्येष्वप्रतिहतं चक्रं यस्य तेन चिक्रणा, सीरिणा च किम्भूतेन? मदमुदितनयनाभ्यां विलोकितेनैव अरिबलं विनाशयतीति तथा तेन। अतिगुरुवो महान्तो वैरिण एव वारणाः तेषामाकर्षणेनाविष्कृतो महिमा येन तथाविध: उरुर्महान् सीरो हलमस्यास्तीति तथाभृतेन॥४१॥

कस्मैचिद्भवान् कथयिष्यति, तदहमेनं ग्रहीष्यामि। तथेत्युक्ते अक्रूरस्तन्मणिरत्नं जग्राह॥४२॥

शतधनुरप्यतुलवेगां शतयोजनवाहिनीं वडवामरुह्या-प्रमान्त:। शैब्य-सुग्रीव-मेघपुष्प-बलाहकाश्व-चतुष्ट्य-युक्तरथावस्थितौ बलदेव वासुदेवौ तमनुप्रयातौ॥४३॥ सा च बड़वा शतयोजनप्रमाणं मार्गमतीत्य पुनरिप वाह्यमाना मिथिलावनोद्देशे प्राणानुत्ससर्ज। शतधनुरिप तां परित्यज्य पदातिरेवाद्रवत्॥४४॥

कृष्णोऽपि बलभद्रमाह-तावदत्रैव स्यन्दने भवता स्थेयम्। अहमेनमधमाचारं पदातिरेव पदातिमनुगम्य यावद् घातयामि। अत्र हि भूभागे दृष्टदोषा हयाः नैतिऽश्वा भवतेमं भूमिभागमुल्लङ्ख्य नेयाः॥४५॥

तथेत्युक्त्वा बलभद्रो रथ एव तस्थौ। कृष्णोऽपि द्विक्रोशमात्रं भूमिभागमनुसृत्य दूरस्थस्यैव चक्रं क्षिप्त्वा शतधनुषः शिरश्चिच्छेद। तच्छरीराम्बरादिषु च बहुप्रकारमन्विष्यन्नपि स्यमन्तकं मणिं नावाप यदा, तदोपगम्य बलभद्रमाह, – वृथैवास्माभिर्घातितः शतधनुः न प्राप्तमखिलजगत्सारभूतं तन्मणिरत्नम्। इत्याकण्यं उद्भूतकोपो बलदेवो वासुदेवमाह, – धिक् त्वां यस्त्वमर्थिलप्सुः। एतद्य ते भ्रावृत्वान्मर्षये तदयं पन्थाः, स्वेच्छया गम्यताम्, न मे द्वारकया, न त्वया, न बन्धुभिः कार्यम्। अलमेभिर्ममाग्रतोऽलीकशपथैः। इत्याक्षिप्य तं तथा प्रसाद्यमानोऽपि न तस्थौ, विदेहपुरीं प्रविवेश॥४६॥

जनकश्चार्ध्यपूर्वकमेवैनं गृहं प्रेवशयामास। स तत्रैव त तस्थौ। वासुदेवोऽपि द्वारकामाजगाम। यावच जनकराजगृहे बलभद्रोऽवतस्थे, तावद् धार्तराष्ट्रो दुर्योधनस्तत्सकाशाद् गदाशिक्षामशिक्षत॥४७॥

स्यमन्तकमणिन्यासे विहिते भगवान् ज्ञास्यति—सत्राजितवधे अत्रूरस्यापि साहाय्यमस्तीति, तन्मा भूदित्युक्तम्— '**यद्यन्त्यायामपी** 'ति॥४२॥

अतुलवेगाम् अतिशीघ्रगामिनीं तावद् वर्त्म एकेनाह्नागन्तु समर्थाम्॥४३॥ वाह्यमाना वहनाय प्रेष्यमाणा॥४४॥

लोके हि सर्वस्य सर्वत्र धनार्थमविश्वास इति दर्शयितु सर्वज्ञोऽपि भगवान् बलदेवं प्रति पुनराह,—'अत्रैवे' ति॥४५॥

तं श्रीकृष्णमाक्षिप्य तिरस्कृत्य॥४६॥

प्रासङ्गिकमाह, — '<mark>'यावचे''</mark> ति। अशिक्षत शिक्षाम् अकरोत्॥ ४७॥

वर्षत्रयान्ते च बभूयसेनप्रभूतिभियर्यादवैर्न तद्रत्नं कृष्णेनापहतिमिति कृतावगतिर्विदेहपुरीं गत्वा बलदेव: सम्प्रत्याच्य द्वारकामानीत:॥४८॥ अकूरोऽप्युत्तममणिसमुद्भूतसुवर्णध्यानपरस्ततो यज्ञानीजे॥४९॥

सवनगतौ हि क्षत्रियवैश्यौ निघ्नन् ब्रह्महा भवतीत्यतो दीक्षाकवचं प्रविष्ट एव तस्थौ द्विषष्टिवर्षाणि॥५०॥

एवं तन्मणिरत्नप्रभावात् तत्रोपसर्गदुर्भिशमरकादिकं नाभूत्॥ ५१॥ अथाक्रूरपक्षीयैर्भोजै: शत्रुघ्ने सात्वतस्य प्रपौत्रे व्यापादिते भोजै: सहाक्रूरो द्वारकामपहाय अपक्रान्तः॥ ५२॥

तदपत्रान्तिदिनादारभ्य तत्रोपसर्गव्यालानावृष्टिमर-काद्युपद्रवा बभूवु:। अथ यादव-बलभद्रोग्रसेन-समवेतोऽमन्त्रयद् भगवानुरगारिकेतन:, कियदिदमेकदैव प्रचुरोपद्रवागमनमेतदालोच्यताम्॥५३॥

इत्युक्ते अन्धकनामा यदुवृद्धः प्राह,- अस्याऋरस्य पिता श्वफल्को नाम यत्र यत्राभूत्, तत्र तत्र दुर्भिक्ष-मरकानावृष्ट्यादिकं नाभूत्॥५४॥

काशिराजस्य विषयेऽत्यन्तानावृष्ट्यां श्रफल्कोऽनीयत्, ततस्तत्सणादेव देवो ववर्ष। काशिराजस्य पत्याश्च गर्भे कन्या पूर्वमासीत्॥५५॥

तदेवं सर्वज्ञयोः श्रीकृष्ण-बलभद्रयोः मण्यर्थे शपथादिकं भक्तस्याक्रूरस्य च ज्ञात्वा कृष्णाय मण्यप्रदानं धनदोष-प्रदर्शनार्थमेवोक्तम्। बलभद्रागमनमाह— 'वर्षत्रये' ति सम्प्रत्यात्य शपथादिना विश्वास्य॥४८॥

े सुवर्णध्यानपरः एतावद्भिः सुवर्णैः किं ऋियते इति विचारपरः॥४९॥

सवनगतौ दीक्षितौ॥५०॥

मरको जनमारी॥५१॥

अथ रामादीनां कृष्णे स्यमन्तकापहारशङ्कानिरासं वक्तुमाह— 'अथाक्रूरे' त्यादिना यावदध्यायसमाप्ति॥५२॥

उरगारिकेतनो गरुङध्वजं:. यद् यत इदं प्रचुरोपद्रवागमनम् एतत्रिमित्तमालोच्यतामित्यर्थ:॥५३॥

श्वफल्कगान्दिन्योर्माहात्म्योक्तिस्तत्पुत्राऋूरमहिमज्ञापनार्था।५४।। गर्भे कन्या पूर्वमासीदिति निश्चयो ज्योति:शास्त्रादिना॥५५॥ सापि पूर्णेऽपि प्रसूतिकाले नैव निश्चक्राम। एवञ्च तस्य गर्भस्य द्वादश वर्षाण्यनिष्कामतो ययुः। काशिराजस्तु तामात्मजां गर्भस्थामाह, पुत्रि! कस्मान्न जायसे? निष्क्रम्यताम् आस्यन्ते द्रष्टुमिच्छामि। स्वकाञ्च मातरं किमिति चिरं क्लेशयिस इत्युक्ता सा गर्भस्थैव व्याजहार, तात! यद्येकैकां गां दिने दिने ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छिसि, तदाहमन्यैस्त्रिभिवीर्षरस्माद् गर्भात् तावदवश्यं निष्क्रमिष्यामीति। एतच्च तद्वचनमाकण्यं राजा ब्राह्मणाय दिने दिने गां प्रादात्, सापि तावता कालेन जाता। ततस्तस्याः पिता गान्दिनीति नाम चकार। ताञ्च गान्दिनीं कन्यां श्रफल्कायोपकारिणे गृहागतायार्ध्यभूतां प्रादात्, सा च गान्दिनी प्रतिदिनं यावञ्चीवं ब्राह्मणाय गां दत्तवती। तस्यामयमक्रूरः श्रफल्काञ्जरे। तस्यैवङ्गुणमिथुनादुत्पत्तिः॥५६॥

तत् कथमस्मिन्नप्रज्ञान्तेऽत्र मरकदुर्भिक्षाद्यपद्रवा न भविष्यन्ति। तदयमानीयतामिति, अलमत्रातिगुणवत्य-पराधान्वेषणेन इति॥५७॥

यदुवृद्धास्यान्धकस्य एतद्वचनमाकण्यं केशवोग्रसेनबल-भद्रपुरोगमैर्यदुभिः कृतापराधितितिक्षाभवमभयं दत्त्वा श्वाफिल्कः स्वपुरमानीतः, तत्र चागत एव तत्स्थ-स्यमन्तकमणेरनुभावादनावृष्टि-मरक-दुर्भिक्षव्यालाद्युपद्रवः शशाम। कृष्णश्च चिन्तयामास, स्वल्पमेतत् कारणं यदयं गान्दिन्यां श्वफल्केनाकूरो जिनतः सुमहांश्चायमनावृष्टि-दुर्भिक्षमरकाद्युपशमनकारी प्रभावः॥५८॥

एवं पूर्वोक्ता गुणा यस्य मिथुनस्य तस्मात्॥५६॥

इति पूर्वोक्तप्रकारेणातिगुणवत्यऋूरे इतो निष्क्रान्ततया निमित्ते सति अपनिमित्तानुसरणेनालं व्यर्थमित्यर्थः॥५७॥

कृष्णश्चिन्तयामासेत्यतो भगवतस्तस्य प्रवंज्ञस्य तत्परामर्शेन मणिसम्भावनं लोकवृत्तानुसरणमात्रं न तत्त्वतः, अन्यथा समस्तमङ्गलमूर्तौ भगवित कृष्णे सित तदिरष्टदर्शनमि दुर्घटमिति। तथाह शुक्रः— "इत्यङ्गोपिदशत्वेके विस्मृत्य प्रागुदाहृतम्। सुनिवासनिवासे कि घटेतारिष्टदर्शनम्॥" इति। तस्मादेतल्लोकानुसरणं परप्रत्ययेन स्वापवादपिरहारपरमेवेति। अल्पोपादनं स्वल्पजीविकाद्रव्यम्। अन्यत् प्रयोजनं विवाहादिकमुद्दिश्य समाजं समुदायमचीकरत् कारयामास॥५८॥

तन्नूनमस्य सकाशे स महामणिः स्यमन्तकाख्यस्तिष्ठति। तस्य होवंविधाः प्रभावाः श्रूयन्ते। अयमपि यज्ञादनन्तरमन्यत् ऋत्वन्तरं, तस्माद् यज्ञान्तरं यजतीति। अल्पोपादानञ्चास्य। असंशयमत्रासौ वरम्णिस्तिष्ठतीति कृताध्यवसोऽन्यत् प्रयोजनमुद्दिश्य सकलयादवसमाजमात्मगेहे एवाचीकरत्। तत्र चोपविष्टेष्विखलेषु यादवेषु पूर्वप्रयोजनमुपन्यस्य पर्यवसिते च तस्मिन् प्रसङ्गगतपरिहासकथामक्रूरेण सह कृत्वा जनाईनस्तमक्रूरमाह॥५९॥

दानपते! जानीम एव वयं, —यथा शतधन्वना अखिलजगत्सारभूतं स्यमन्तकरतं भवतः सकाशे समर्पितम्। तदेतद्राष्ट्रोपकारकं भवतः सकाशे तिष्ठतीति तिष्ठतु, सर्व एव वयं तत्प्रभावफलभुजः किन्त्वेषं बलभद्रोऽस्मानाशङ्कितवान्। तदस्मत् प्रीतये दर्शय, इत्यभिहितः सरतः सोऽचिन्तयत्। किमत्रानुष्ठेयम्? अन्यथा चेत् ब्रवीम्यहं, तत् केवलाम्बरितरोधानमन्विशष्यन्तो रत्नमेते द्रक्ष्यन्तीति, अतोऽन्वेषणं न क्षेमिमिति सञ्चिचन्य तमखिलजगत्कारणभूतं नारायणमाहाक्रूरः—भगवन्! ममैवत् स्यमन्तकमणिरतं शतधनुषा समर्पितम्॥६०॥

अपगते च तस्मिन अद्य श्वः परश्वो वा भगवान् मां याचिष्यतीति कृतमितरितकृच्छ्रेणैतावन्तं कालमधारयम्, अस्य त धारणक्लेशेनाहमशेषोपभोगेष्वसिङ्गमानसो न वेदिम् स्वसुखकलामिप॥६१॥ एतावन्मात्रमशेषराष्ट्रोपकारि धारियतुं न शक्नोतीति मां भगवान् मंस्यत इत्यात्मना न चोदितम्॥६२॥

यदर्थं यादवाः समाहतास्तदुपन्यस्य युक्तमयुक्तं वेति पृष्ट्वा॥५९॥ दानपते इति सम्बोधनं साकूतम्॥६०॥

धारणाक्लेशेन क्लेशहेतुनियमेन। भोगेषु असङ्गि मानसं यस्य सोऽहं स्वसुखस्य कलां लेशमपि न वेघ्नि॥६१॥

तिहं किमिति मिय नोक्तम् ? तत्राह,— एतावन्मात्रं स्वल्पमिप अशेषराष्ट्रोपकारकमिप अयं धारियतुं न शक्नोतीत्यशक्त मां भवान् मंस्यते इति भिया आत्मना मया तुभ्यं नोदितञ्च। अस्योशेषराष्ट्रेति पाठेऽस्य उग्रसेनस्येत्यर्थः॥६२॥

तदिदं स्यमन्तकरत्नं गृह्यताम्, इच्छया यस्याभिमतं तस्य समर्प्यताम्। ततः सोऽधरवस्त्रनिगोपितातिलधुकनकसमुदगकं प्रकटीकृतवान्॥६३॥

ततश्च निष्क्राम्य स्यमन्तकमणिं तत्र यदुसमाजे मुमोच। मुक्तमात्रे च तेनातिकान्त्या तदखिलमास्थान-मुझ्चोतितम्॥६४॥

अथाहाक्रूर:,-एष मणिर्यः शतधन्वनास्माकं समर्पितः यस्यायं, स एनं गृहणात्विति। तन्मणिरत्नमालोक्य सर्वयादवानां साधु साध्विति विस्मितमनसां वाचाऽश्रूयन्त। तमालोक्य ममायमुच्युतेनैव सामान्यः समन्विच्छित इति बलभद्रः सस्पृहोऽभवत्॥६५॥

ममैवेदं पितृधनमित्यतीव च सत्यभामापि स्पृहयाञ्चकार। बल-सत्यानना-वलोकनात् कृष्णोऽप्यात्मानं चऋान्तरावस्थित-मिव मेने॥६६॥

सकलयादवसमक्षञ्चाक्रूरमाह, –एतद्धि मणिरत्नमात्म-शोधनायैषां यदूनां दर्शितम्। एतद्य मम बलभद्रस्य तच सामान्यं, पितृधनञ्जैतत् सत्यभामाया नान्यस्य॥६७॥

एतच सर्वकालं शुचिना ब्रह्मचर्यगुणवता घ्रियमाणमशेषराष्ट्रस्योपकारकम्, अशुचिना घ्रियमाण-माधारमेव हन्ति॥६८॥

अतोऽहमस्य षोडशस्त्रीसहस्रपरिग्रहदसमर्थो धारणे॥६९॥

कनकसमुद्रकं सुवर्णसम्पुटकम्॥६३॥

आस्थानं सभा॥६४॥

म बलभद्रस्यात्मना सह अयं मणिः सामान्यः साधारण इति अच्युतेन कृष्णेनैव समन्विच्छितः स्वीकृत इति हेतोः सस्पृहोऽभवत्। इच्छेर्लिङ्गधातोःक्तः॥६५॥

चऋयोरन्तरावस्थितमिव संशयितमात्मानं मेने। गोचऋान्तरेति पाठे शकटचऋबलीवर्दान्तर्गतमिवेत्यर्थः॥६६॥

नायस्य एतत्त्रयभिन्नस्य॥६७॥

ततः किमत आह—'एतदि'। आधारं धारकमेव हन्ति॥६८॥ षोडशस्त्रीसहस्रपरिग्रहादिति ब्रह्मचर्यं नैव घटत इति कल्पनार्थं हेतु:॥६९॥ कथञ्जैतत्, सत्यभामा स्वीकरोतु? आर्च्यण बलभद्रेणापि मिदरापानाद्यशेषोपभोगपित्यागः कथं कार्यः। तदयं यदुलोकोऽयं बलभद्रोऽहं सत्या च त्वां दानपते! प्रार्थयामः, एतद् भवानेव धारियतं समर्थः, त्वत्स्थञ्चास्य राष्ट्रस्योपकारकं, तद्भवानशेषराष्ट्रोपकारिनिमत्तमेतत् पूर्ववद् धारयतु। त्वयान्यथा न वक्तव्यमित्युक्ते दानपितस्तथेत्युक्त्वा जन्नाह तन्महामिणिरत्नम्। ततः प्रभृति चाक्रूरः प्रकटेनैवातीव तेजसा जाज्वल्यमानेनात्मकण्ठासक्तेनादित्य इवांशुमाली चचार॥७०॥

इत्येतां भगवतो मिथ्याभिशस्तिक्षालनां : स्मरित, न तस्य कदाचिदल्पापि मिथ्याभिशस्तिर्भवति, अव्याहतेन्द्रियश्चा-खिलपापमोक्षमवाप्नोति॥७१॥ इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे त्रयोदशः अध्यायः॥

ततः प्रभृति प्रकटेनेति बलभद्रसत्यभामाद्यभ्यसूयाभावत्। भक्ते अऋरे भगवतः स्थापितमिति लोकभयाञ्च मणिं गुप्तं भगवदनुमतमेवाधारयत्। इदानीमभिशस्तिपरिहाराय स्वयमेव केवलं प्रकटीकृतमऋरो धृतवानित्यर्थः॥७०॥

मिथ्याभिशस्तिक्षालनां मिथ्याभिशापनिवर्त्तनोपायभूतं हरिचरितं यः स्मरित। तस्य मिथ्याभिशापो न भवित। कृष्णेन स्वभक्ते मिणः स्थापित इति कृष्णाभियोगपिरहाराय पूर्वं गुप्त दधार, अनेनैवाभिप्रायेण शतधन्वना मणौ समर्प्यमाणे यद्यन्तावस्यामिप नान्यस्य कथयित तह्यादास्यामीत्युवाच। न तु सर्वज्ञकृष्णवञ्चनाय। यज्ञकवचधारणञ्च यादवभयादेव न तु कृष्णभयात्। अन्यथा मिणना सह सभाप्रवेशो न घटते। अतोऽक्रूरे महाभागवते मिणस्पृहातिकल्पनमितमन्दिमत्युपेक्षणीयमिति भावः॥७१॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थांऽशे त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः॥

# चतुर्दशः अध्यायः

# (अनिमत्रास्थकयोर्वंशवर्णनम्)

पराशर उवाच

अनिमत्रस्यानुजः शिनिर्नामाभवत्। तस्यापि सत्यकः सत्यकात् सात्यिकर्युयुधाननामा, ततोऽप्यसङ्गः, तत्पुत्रश्च तूणिः, तूणोर्युगन्धर इति शैनेयाः॥ १॥

अनिमत्रस्यैवान्वये पृश्निः तस्माद्य श्वफल्कः। तत्प्रभावः कथित एव। श्वफल्कस्य कनीयांशिचक्रको नामाभवद् भ्राता, श्वफल्कादक्रूरो गान्दिन्यामभवत्। तथोपमद्गु-मृदल-विशारि-मेजय-गिरि-क्षत्रोपक्षत्र-शत्रुघ्न-विमर्दनधर्म-धृगद्दृष्टशर्म-गन्धमोजावाह-प्रतिवाहाख्याः पुत्राः सुताराख्या च कन्या। देववान् उपदेवश्च अक्रूरपुत्रौ। पृथुविपृथुप्रमुखाश्चिचक्रकस्य पुत्रा बहवोऽभवन्॥ २॥

कुकुर-भजमान-शुचि-कम्बलबर्हिषाख्यास्तथान्यकस्य चत्वारः पुत्राः॥३॥ कुकुलाद् धृष्टः तस्माच कपोतरोमा, ततश्च विलोमा, तस्मादिष तुम्बुरुसखा भवसंज्ञकश्चन्दोदकदुन्दुभिः। ततश्चाभिजित्, ततः पुनर्वसुः, तस्याप्याहुकः पुत्रः, आहुकी कन्याभूत्॥४॥

ऋमागता वृष्णिवंशाः शैनेयाद्याश्चतुदंश। वर्ण्यन्ते शिशुपालस्य सायुज्यञ्चात्र सूच्यते। सत्यतस्य सप्तमः पुत्रो वृष्णिस्ततपुत्रौ अनिमत्र-शिनी। तत्रानिमत्रस्य निघ्नतः तस्य प्रसेनसत्रादितावित्येको वंस उक्तः। तत्र प्रसङ्गागतस्यमन्तकोदारणमुक्तम्, इदानीमनिमत्रानुजस्यान्यस्य शिनेर्वश्याः शैनेयाः॥१॥

पुनश्चानमित्रस्य वंशान्तरमाह—'अनमित्रस्ये' त्यादिना' 'बहवोऽभवन्ति त्यन्तेन। चित्रकस्य श्वफल्कस्यानुजस्य पृथुप्रमुखाः पुत्राः॥२॥

अन्धकस्य सात्वत पुत्रस्यकुकुरादयः पुत्राः।।३।।

तत्र कुकुरस्य वंशमाह— 'कुकुरा' दित्यादिना 'उग्रसेनतनजा' इत्यन्तेन। भवसंज्ञस्यैव उपनाम चन्दनोदकदुन्दुभिरिति॥४॥

आहुकस्थ देवकोग्रसेनौ द्वौ पुत्रौ। देववानुपदेवश्च सुदेवो देवरिक्षतो देवकस्यापि चत्वारः पुत्राः। तेषाञ्च वृकदेवा उपदेवा देवरिक्षता श्रीदेवाशान्तिदेवा सहदेवा देवकी च सप्त भिगन्यः। ताश्च सर्वा एव वसुदेव उपयेमे। उग्रसेनस्यापि कंसन्यग्रोध-सुनाम-कङ्क-शङ्क-स्वभूमि-राष्ट्रपाल-युद्धमुष्टि-तुष्टिमत्-संज्ञाः पुत्राः, कंसा कंसवती सुतनू राष्ट्रपाली कङ्की चोग्रसेनतनुजाः॥५॥

भजमानाच विदूरथः पुत्रोऽभवत्। विदूरथात् शूरः शूरात् शमी शमिनः प्रतिक्षत्रः, तस्मात् स्वयम्भोजः, ततश्च हृदिकः॥६॥

ततश्च कृतवर्मा, तस्मात् शतधनुर्देवमीदुषाद्या बभूवु:॥७॥ देवमीदुषस्य शूरः शूरस्यापि मारिषा नाम पत्यभवत्॥८॥

अस्याञ्चासौ दश पुत्रानजनयद् वासुदेवपूर्वान्। वासुदेवस्य जातमात्रस्यैव एतद्गृहे भगवदंशावतारमव्याहतदृष्ट्या पश्यिद्धर्देवैर्दिव्या आनका दुन्दुभयश्च वादिता:॥९॥

ततस्तदैवानकदुन्दुभिसंज्ञामवाप। तस्यापि देवभाग-देवश्रवोऽनाष्टृष्टि-करुथक-वत्सबालकसृञ्जय-श्याम-शमीक-गण्डूषसंज्ञा नव भ्रातरो बभूवु:, पृथा श्रुतदेवा श्रुतकीर्त्ति:, श्रुतश्रवा: राजाधिदेवी च वसुदेवादीनां पञ्चभिगन्योऽभवन्। श्रूरस्य च कुन्तिभोजनामा सखाभवत्। तस्मै चापुत्राय पृथामात्मजां विधिना श्रूरोऽददात्। ताञ्च पाण्डुरुवाह। तस्याञ्च धर्मिनलशक्रैयुधिष्ठिर भीमार्जुनाख्यास्त्रय: पुत्रा: समुत्पादिता:। पूर्वमनढायाञ्च भगवता भास्वता कर्णाख्य: कानीत: पुत्रोऽजन्यत॥ १०॥

भजमानस्य सात्वपुत्रस्य कृमि-कृकण-वृष्ण्य इत्येको वंश उक्तः। इदानीं तस्यैव वंशान्तरमाह— 'भजमाना' दित्यादिना यावदध्यायसमाप्तिः॥६॥

हृदिकात् कृतवर्म्शतधनुर्देवमीढुषाद्याः पुत्रा बभूवुः। देववाहाद्या इति पाटे तु देवपदेन देवमीढुष इत्येवोक्तः॥७॥

देवमीढुषस्य पुत्रो यः शूरस्तस्य मारिषा नाम पत्न्यभूदित्यर्थः॥८॥ आनकाः पटहाः दुन्दुभयो भेर्य्यः॥९॥

तनुजाः कन्याः॥५॥

तस्याश्च सपत्नी माद्री नामाभवत्। तस्याञ्च नासत्यदस्राभ्यां नकुलसहदेवौ पाण्डो: पुत्रौ जनितौ। श्रुतदेवान्तु वृद्धशर्मा नाम कारूष उपयेमे। तस्यां दन्तवक्रो नाम महासुरो जज्ञे। श्रुतकीर्तिमपि कैकेयराज उपयेमे तस्यां सन्तर्दनादय: पञ्च कैकेया: पुत्रा बभूवु:। राजधिदेव्यामावन्त्यौ विन्दानुविन्दौ जज्ञाते॥ ११॥

श्रुतश्रवसमिप चेदिराजो दमघोषनामा उपयेमे। तस्यां शिशुपालमुत्पादयामास। स हि पूर्वमप्यनाचारविक्रमसम्पन्नो दैत्यादिपुरुषो हिरण्यकशिपुरभूत्॥ १२॥

स हि पूर्वमध्यनाचारावक्रमसम्पन्ना दत्यादिपुरुषा हिरण्यकाशपुरभूत्॥ १२॥
यश्च भगवता सकललोकगुरुणा घातितः पुनरप्यक्षतवीर्यशौर्यसम्पत्पराक्रमगुणः समाक्रान्तसकल-त्रैलोक्येश्वरप्रभावो दशाननोऽभवत्॥ १३॥
बहुकालोपभुक्त-भगवत्सकाशादेवास-शरीर-पातोद्भव-पुण्यफलोशऽथ
भगवतैव राघवरूपिणा सोऽपि निधनमुपनीतः, पुनश्चेदिराज-दमघोषपुत्रः
शिशुपाल-नामाभवत्॥ १४॥

शिशुपालत्वे च भगवतो भूभारावतारणायावतीर्णांशस्य पुण्डरीकनयनाख्यस्य उपरि द्वेषानुबन्धमिततरां चकार। भगवता च निधनमुपनीतस्तत्रैव परमात्मभूते मनसस्तदेकात्रतया तत्रैव सायुज्यमवाप॥ १५॥

भगवान् हि प्रसन्नो यथाभिलिषतं ददाति, अप्रसन्नोऽपि निघ्नन् दिव्यमनुपमं स्थानं प्रयच्छति॥ १६॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे चतुर्दशः अध्याय:।

कानीनः कन्यकावस्थायां जातः॥१०॥

अनाचारः स्वपुत्रादिद्वेषः, विऋमः शौर्यं, ताभ्यां सम्पन्नः॥१२॥

अक्षताः पूर्णा वीर्यादिगु यस्य सः। वीर्यं बलं, शौर्यमुत्साहः पराक्रमः प्रभावः। समाक्रान्ताः त्रैलोक्येश्वरा येन तथाभूतः प्रभावो यस्य सः॥१३॥

बहुकालमुपभुक्तं भगवत्सकाशादेवाप्तशरीरापातोद्भवपुण्यफलं येन सः॥१४॥ अवान्तरान्वयात्तत्रशब्दस्य पुनरुक्तिर्न दोषाय॥१५॥

भगवद्द्वेषादपि सायुज्यमुपपादयति 'भगवान्' इति। दिव्यत्वेऽप्यनुपमस्थानं तथा प्रयच्छतीति॥१६॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थांऽशे चतुर्दशोऽध्याय: समाप्त:॥

#### पञ्चदशोऽध्याय:

(शिशुपालस्य पूर्व-पूर्वजन्मवृत्तान्तस्य वसुदेवस्य च सन्तानानां वर्णनम्।)

हिरण्यकशिपुत्वे च रावणत्वे च विष्णुना।
अवाप निहतो भोगानप्राप्यानमरैरिप।।
न लयं तत्र तेनैव निहतः स कथं पुनः।
सम्प्राप्तः शिशुपालत्वे सायुज्यं शाश्चते हरौ॥
एतिदच्छाम्यहं श्रोतुं सर्वधर्मभृतां वर!
कौतूहलपरेणैतत् पृष्टो मे वक्तुमर्हिमा। १॥
दैत्येश्वरस्य तु वधायाखिललोकोत्पित्तिस्थितिविनाश-कारिणा पूर्वतनुं गृहणता
नृसिंहरूपमाविष्कृतम्। तत्र हिरण्यकशिपोर्विष्णुरयमित्येवं न मनस्यभूत्॥ २॥
निरितशयपुण्यजातसम्भूतमेतत् सत्त्वमिति रजोद्रेकप्रेरितैकाग्रमितस्तद्भावनायोगात् ततोऽवाप्तवधहेतुकां निरितशयामेवाखिलत्रैलोक्याधिक्यधारिणीं दशाननत्वे भोगसम्पद-मवाप॥ ३॥
नातस्तिस्मन्ननादिनिधने परब्रह्मभूते भगवत्यनालम्बनीकृते मनसस्तत्र
लयम्॥ ४॥

हरेर्जिनिः पञ्चदशे संख्यानुक्तिश्च यादवे।सायुज्यं शिशुपालस्य सोपपित्तकमुच्यते। विष्णुनैव निहतत्वात् प्रागजन्मन्येव किं न मुक्त इति। हिरण्यकशिपुत्व इत्यादिप्रश्नार्थः॥१॥

वस्तुशक्त्या भगवन्नामकीर्तन-ध्यानादिना क्षीणकल्पषस्य तत्साक्षात्कारेणैवान्येषामिप मोक्षः। ततः शिशुपालत्वे च तत्सम्भावत् स मुक्तो नातः प्रागित्युत्तरार्थः। सनकाद्यनुग्रहात् तृतीयजन्मन्येवावश्यं भावित्वान्मोक्षस्य तत्रैव तद् हेतुसम्भवमाह—'दैत्यश्वरस्ये' त्यादिना 'किमुत सम्यक् भक्तिमता' मित्यन्तेन॥२॥

रजोद्रेकेति सन्धिरार्षः। निरतिशयपुण्येत्यादिरूपा रजस उद्रेकेण प्रेरिता एकाग्रा तन्मात्रविषयिणी मतिर्यस्य सः। तद्भावनारूपात् योगात् ततोऽवाप्तवध एव हेतुर्यस्य तामखिलत्रैलोक्यमध्ये आधिक्यधारिणीमतिशयितां भोगसम्पदमवापेत्यन्वयः॥३॥

अतस्तस्मिन् मनसोऽनालम्बनीकृतेऽविषयीकृते परब्रह्मभूते तदा स्वयं सायुज्यं नावापेत्यनुषङ्गः॥४॥ दसाननन्त्वेऽप्यनङ्गपराधीनतया जानकीसमासक्तचेतसो दाशरथिरूपधारिणस्तदूपदर्शनमेवासीत्, नायमच्युत इत्यासक्तिर्विपद्यतोऽन्तःकरणस्य मानुषबुद्धिरेव केवलमभूत्॥५॥

पुनरच्युतविनिपात मात्रफलमिखल-भूमण्डलश्लाध्य-चेदिराजकुलजन्माव्याहतञ्जैश्वर्य्यं शिशुपालत्वे चावाप॥६॥

तत्र त्विखलान्येव भगवन्नामकारणान्यभवन्। ततश्च तत्कारणकृतानां तेषामशेषाणामेवाच्युतनाम्नामनवरत-मनेकजन्मसंवर्द्धितविद्वेषानुबन्धिचित्तो विन्दिन् सन्तर्जनादिषु उद्यारणमकरोत्॥७॥

तच रूपमृत्फुल्लपद्मदलामलाक्षमत्युज्ज्वलपीतवस्त्रधारि अमल-किरीट-केयूर-कटकोपशोभितमुदारपीवरचतुर्बाहु-गदासिधरमितप्रौढ़वैरानुभावादटन-भोजन-स्त्राना-सनशयनादिष्टवस्थान्तरेषु नैवापययावस्यात्मचेतसः॥८॥

ततस्तेमेवाऋोशेषूचारयन् तमेव हृदये धारयनात्मवधाय भगवदस्तचऋांशुमालोज्ज्वलमक्षयतेजः स्वरूपं परमब्रह्म-स्वरूपमपगतरागद्वेषादिदोषं भगवन्तमद्राक्षीत् तावच भगवचऋणाशु व्यापादितः। तेन तत्स्मरणदम्धाखिलाघसञ्चयो भगवतैवान्तमुपनीतस्तस्मिन्नेव लयमुपययौ॥ ९

दशाननत्वेऽपि अस्ये दाशरथिरूपदर्शनमेव पूर्वमासीत्। विपद्यमानस्य च तस्यान्तः करणे मानुषबुद्धिरेवाभूत। नायमच्युत इत्यासक्तिर्निश्चयोऽभूदित्यर्थः॥५॥

अच्युतविनिपातनमात्रात् फलं श्रेष्ठ जन्म ऐश्वर्य्यञ्चाव्याहतं केवलमभूदिति॥६॥

तदन्ते च मोक्षं सहेतुकमाह—'तत्र त्वि' त्यादिना 'लयमुपयया' वित्यन्तेन। तत्र शिशुपालत्वे अच्युतनाम्नाद्यारणमकरोदिति सम्बन्धः। किंविशिष्टानां— भगवन्नामकारणानि केशिकंसवधचक्रधारणादीनि यान्यभवत् तैः कारणैः प्रवृत्तिनिमित्तैः कृतानां सङ्केतितानां केशवं-कंसध्वसिं-चक्रपाणि प्रभृतीनां सन्तर्जनं वाक्ताडनं, तदनेन भगवन्नामकीर्त्तनावृत्तिरुक्ता॥७॥

साकारध्याननिष्ठामाह—'तच्चरूपमिति'। तदूपमटनादिषु आत्मनः शिशुपालस्य चेतसो नैवापययावित्यन्वयः।'आत्मनो बुद्धेश्वेतसश्च नैवापययाविति चार्थः॥८॥

ततश्च कीर्त्तनध्यानाभ्यां शुद्धान्तःकरणस्य मोक्षहेतुसाक्षात्कारमाह—'तत' इति। आक्रोशेष्वाक्षेपोक्तिषु भगवता अस्य क्षिप्तं यत् चक्रं तस्यांशुमालाभिरुज्ज्वलम्॥९॥

एतत् तवाखिलं मयाभिहितम्। भगवानिह कीत्तितः संस्मृतश्च द्वेषानुबन्धेनाप्यखिलसुरासुरादिदुर्लभं फलं प्रयच्छति किमुत सम्यग् भक्तिमताम्॥ १०॥

वसुदेवस्थानकदुन्दुभेः पौरवी-रोहिणी-मदिरा-भद्रा-देवकी-प्रमुखा बह्वयः पत्नोऽभवन्।

बलभद्र-शारण-शठ-दुर्मदादीन् पुत्रान् रोहिण्यामानक-दुन्दुभिरुत्पादयामास। बलभद्रोऽपि रेवत्यां निशठोल्मुकौ पुत्रावजनयत्। मार्ष्टि-मार्षिम-च्छिशिशिशु-सत्यधृतिप्रमुखाः शारणस्यात्मजाः॥ ११॥

भद्राश्व-भद्रबाहु-दुईम-भूताद्या रोहिण्याः कुलजाः॥ १२॥

नन्दोपनन्दकृतकाद्या मदिरायास्तनयाः। भद्रायाश्चोपनिध-गदाद्याः। वैशाल्यां च कौशिकमेकमजनयदानकदुन्दुभिः। देवक्यामपि कीर्त्तिमत्सुषेणोदापि-भद्रसेन-ऋजुदास-भद्रदेहाख्याः षट् पुत्रा जित्तरे। तांश्च सर्वानेव कंसो घातितवान्॥ १३॥

अनन्तरञ्च सप्तं गर्भमर्द्धरात्रे भगवत् प्रहिता योगनिद्रा रोहिण्या जठरमपकृष्य नीतवती॥ १४॥

कर्षणाद्यासाविष सङ्कर्षणाख्यमवाषा। १५॥

<sup>े</sup> शिशुपालमुक्तिं निगमयति—' एतिद' ति सुरादिदुर्लभं फलं मुक्तिरूपम्॥१०॥ शिशुपालजन्मप्रसङ्गगतं समाप्य प्रकृतवंशमाह—' वसुदेवस्ये' ति। पौरवी पुरुवंशोद्भवेति रोहिण्या विशेषणम्। अत एव पौरव्या न पृथग्वंशकीर्त्तनम्॥११॥

रोहिण्याः प्राधान्येन बलभद्रादीन् वंशानुक्त्वा अन्यानिप वंशानाह— 'भद्रश्चे' ति। आद्यशब्देन पिण्डारकोषीनरयोर्ग्रहणम्। अत्र पौरव्या इति पाठेऽपि रोहिणीनाम्ना इत्यर्थः। एतेषामेव रोहिण्यास्तनया दशेति हरिवंशे ग्रहणात्। कुलजा वंशाः॥१२॥

कीर्त्तिमदादीनां प्राग्जन्मसंज्ञयैव कीर्त्तनमकृतनाम्नामेव तेषां कंसेन हननात्॥१३॥ रोहिण्यास्तनयस्य सतो देवकीपुत्रत्वं बलदेवस्य समर्थयितमाह—'अनन्तरञ्चेति। देवकीजठरादाकृष्य रोहिणीजठरं नीतवती॥१४॥

अनेनोपाधिना सङ्कर्षणसंज्ञां निर्विक्ति—'कर्षणद्ये'ति॥१५॥

ततः सकलजगन्मरातरुमूलभूतो भूतातीतभविष्यदादि-सकलसुरासुर-मुनि-मनुज-मनसामप्यगोचरोऽब्जभवप्रमुखै- रनलप्रमुखैश्च प्रणम्यावनि-भारावतारणाय प्रसादितो भगवाननादिमध्यो देवकीगर्भे समवततार वासुदेव:॥१६॥

तत्प्रसादिववर्द्धितमानाभिमाना च योगनिद्रा नन्दगोपपत्न्या यशोदाया दर्भमिधष्ठितवती॥ १७॥

सुप्रसन्नादित्यचन्द्रादिग्रहमव्यालादिभयं सुस्थमानसमिखल-मेवैतञ्जगदपास्ताधर्ममभवत् तस्मिंश्च पुण्डरीकनयने जायमाने॥ १८॥

जातेन च तेनाखिलमेवैतत् सन्मार्गवर्त्ति जगद्क्रियत। भगवतोऽप्यत्र मर्त्यलोकेऽवतीर्णस्य षोडशसहस्रण्येकोत्तर-शताधिकानि स्त्रीणामभवन्। तासाञ्च रुक्मिणीसत्यभामा-जाम्बवती जालहासिनी-प्रमुखा अष्टौ पत्यः प्रधानाः। तासु चाष्टायुतानि लक्षञ्च पुत्राणां भगवानखिलमुर्ति-रनादिमानजनयत्॥ १९॥

तेषाञ्च प्रद्युम्न-चारुदेष्ण-साम्बादयस्त्रयोदश प्रधानाः। प्रद्युम्नो हि रुक्मिणस्तनयां ककुद्वतीं नामोपयेमे। तस्यामस्यानिरुद्धो जज्ञे। अनिरुद्धोऽपि रुक्मिण एव पौत्री सुभद्रां नामेपयेमे। तस्यामस्य वज्रोऽभवत्। वज्रस्य प्रतिबाहुः तस्यापि सुचारुः।

एवमनेकशतसाहस्रपुरुषसङ्घस्य यदुकुलस्य पुरुषसंख्या वर्षशतैरपि ज्ञातुं न शक्यते। यतो हि श्लोकावत्र चरितार्थौ॥२०॥

सकलं जगदेव महातरुस्तस्य मूलभूतः भूता वर्त्तमानाः अतीताश्च भविष्यन्तश्च आदिशब्दात् तत्तस्लोकवर्त्तिनो महान्तश्च सकला ये सुरासुरादयस्तेषां मनसमाप्यगोचरः। अब्जभवो ब्रह्मा तत्प्रमुखैरीश्वरावताररूपैः अनलप्रमुखैः देवैश्च प्रसादितो वासुदेवो देवकागर्भे समवततार इत्यन्वयः॥१६॥

मानः सम्मानः, अभिमानो महिमा। तत्प्रसादेन वर्द्धितौ तौ यस्याः सा योगनिद्रा यशोदार्भमधिष्ठितवती प्राप्ता॥१७॥

तस्मिन् जायमाने सुप्रसन्नादित्यचन्द्रादिग्रहमित्यादि—विशेषणेन विशिष्टं जगदभवदित्यन्वयः॥१८॥

आसु सर्वासु अष्टायुतानि लक्षञ्चेति। एतेन रुक्मिण्यादीनामष्टपत्नीनां दश दश पुत्रा ज्ञेया:। अन्यासां यथासम्भवं पुत्रा ज्ञेया:। अनादिमानदिमद् भिन्न:॥१९॥

चरितार्थो यथार्थो॥ २०॥

तिस्रः कोट्यः सहस्राणामष्टाशीतिशतानि च।
कुमाराणां गृहाचार्याश्चापयोग्यासु ये रताः॥२१॥
सङ्ख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम्।
यत्रायुतानामयुतं लक्षेणास्ते शताधिकम्॥२२॥
देवासुरहता ये तु दैतेयाः सुमहाबलाः.
ते चोत्पन्ना मनुष्येषु जनोपद्रवकारिणः॥२३॥
तेषामुत्सादनार्थाय भुवि देवो यदोः कुले।
अवतीर्णः कुलशतं यत्रैकाभ्यधिकं द्विज॥२४॥
विष्णुस्तेषां प्रमाणे च प्रभुत्वे च व्यवस्थितः।
निदेशस्थायिनस्तस्य बभूवुः सर्वयादवाः॥२५॥
प्रसूति वृष्णिवीराणां यः शृणोति नरः सदा।
स सर्वपातकैर्मुक्तो विष्णुलोकं प्रपद्यते॥२६॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे पञ्चदशः अध्यायः॥

अष्टाशीतिलक्षाधिककीटित्रयपरिमिताश्चापयोग्यासु चापशिक्षासु गृहस्थिता आचार्याः शिक्षकाः। एक आचार्यो बहून् पाठयतीत्यतः शिष्या अधिकाः कृतविद्याः बालाश्च ततोऽधिका इत्यतो यादवा असंख्याता इत्यर्थः॥२१॥

यत्र यदुकुले संख्यानम्। अयुतानां लक्षेण सहायुतं दशोत्तरं शतकोटि तदिप शताम्धकम् आस्ते। सदाहुक इति पाठे आहुक उग्रसेनिपता अयुतानामयुतञ्च तेन दशोत्तरकोटिमितेन विशिष्ट आस्त इत्यर्थः॥२२॥

यादवानामसंख्यत्वे दुर्जयत्वे च हेतुमाह—'देवासुरे' देवासुरसङ्ग्रामे देवैर्हता इत्यर्थ:॥२३॥

एकाभ्यधिकं कुलशतं वृष्णिमधुसात्वतेत्यादिभेदेन॥२४॥

प्रमाणे कार्याकार्यनियमे प्रभुत्वे पालकत्वे च निदेशस्थायिनः वचनस्था बभूवुः। ववृधुरिति पाठे पुत्रपौत्रैः वृद्धिं प्राप्ता इत्यर्थः॥२५॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थेऽशे पञ्चदशोऽध्याय:॥

# षोडशोऽध्याय:

## (तुर्वसुवंशकथनम्)

पराशर उवाच

इत्येष समासतस्ते कथितः तुर्वसोर्वशमवधारय॥ १॥

तुर्वसोर्विह्नरात्मजः वह्नेर्गोभानुः, ततश्च त्रैशाम्बः, तस्माच करन्धमः, तस्मादिप मरुतः सोऽनपत्योऽभवत्। ततश्च पौरवं दुष्मन्तं पुत्रमकल्पयत्ष एवं

ययातिशापात् तद्वंशः पौरवं वंशमाश्रितवान्॥२॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे षोडशः अध्यायः॥

षोडशे तुर्वसोर्वंशो मरुत्तान्तोऽनुवर्ण्यते। ययातिशापाद् दुष्मन्तं पौरवं यः समास्थितः। एष यदोर्वंशः॥१॥

एवं यदुवंश सविस्तरमभिधाय तदनुजस्य तुर्वसोर्वंशमाह—'तुर्वसो रिति यावत्समाप्तिः। ययातिशापादिति, अत्र यद्यपि राज्यनर्हत्वरूप एव शापः प्रतीयते, तथापि तुर्वसु प्रति विशिष्य सन्तत्युच्छेदलक्षणः शापोऽपीत्येव ज्ञायते॥२॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थेऽशे षोडशोऽध्याय:॥

#### सप्तदशोऽध्यायः

## (दुह्युवंशविवरणम्)

पराशर उवाच

दुह्योस्तु तनयो बभ्रु:॥ १॥

ततः सेतुः सेतुपुत्र आरद्वान् नाम, तदात्मजो गान्धारः, ततो धर्मः, धर्माद् धृतः धृताद् दुर्गमः, ततः प्रचेताः, प्रचेतसः पुत्रशतमधर्मबहुलानां म्लेच्छानामुदीच्यादीना-माधिपत्यमकरोत्॥ २॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे सप्तदशः अध्यायः॥

दुह्योः सप्तदशे वंशः संक्षेपादनुवर्ण्यते। म्लेच्छानां य उदीच्यानामाधिपत्यमथाकरोत्। ज्येष्ठानुऋमवंशात् तुर्वसुकनिष्ठस्य शर्मिष्ठपुत्रस्य दुह्योर्वंशमाह—'दुह्योरि' ति॥१॥ म्लेच्छानामिति म्लेच्छाधिपत्यकथनात् ययातिशापपरिणामो म्लेच्छभावः सूचितः॥२॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थेऽशे सप्तदशोऽध्याय:।

#### अष्टादशोऽध्याय:

#### (ययातिपुत्रस्यानोर्वंशवर्णनम्)

पराशर उवाच।

ययातेश्चतुर्थस्य पुत्रस्य अनोः सभानर-चाक्षु षपरमेक्षुसंज्ञास्त्रयः पुत्र बभूवुः; सभानरपुत्रः कालनरः कालानरात् सृञ्जयः, सृञ्जयात् पुरञ्जयः, तस्माञ्जनमेजयः, ततो महामणिः, तस्माच्च महामनाः, तस्मादप्युशीनर-तितिक्षु द्वौ पुत्रावुत्पन्नौ। उशीनरस्यापि शिवि-नृप-नर-कृमिखर्वाख्याः पञ्च पुत्रा बभूवुः। वृषदर्भ-सुवीर-कैकय-मद्रकाश्चत्वारः शिविपुत्राः, तितिक्षोरुषद्रथः पुत्रोऽभूत। ततो हेमः हेमात् सुतपाः, तस्माद् बलिः, यस्य क्षेत्रे दीर्घतमसा अङ्ग-वङ्ग-किलङ्ग-सुद्ध-पुण्ड्राख्यं बालेयं क्षत्रमजन्यत॥ १॥

तन्नामसन्ततिसंज्ञाश्च पञ्च विषया बभूवु:॥२॥

अङ्गसुतः पारः ततो दिविरथः, तस्माद् धर्मरथः, ततश्चित्ररथः। रोमपादसंज्ञो यस्य पुत्रो दशरथो यज्ञे। यस्मै अजपुत्रो दशरथः शान्तां नाम कन्यामनपत्याय दुहितृत्वे युयोज॥३॥

रोमपादाच तुरङ्गः तस्माच पृथुलाक्षः ततश्चम्पः । यश्चम्पां निवेशयामास॥४॥

अष्टादशेऽनुजस्यानोर्वशः समनुवर्णितः। प्रातिलोम्यात् समुत्पत्तेर्योऽसौ सूतत्वामागतः। बले क्षेत्रे भार्यायां जातत्वाद् बालेयम्॥१॥

तत्रामेति—तेषामङ्गादीनां नामानि यासां सन्ततीनां तासां संज्ञा येषां ते विषया देशा बभूवु:॥२॥

ततिश्चत्ररथ इति,—यस्य पुत्रो रोमपादसंज्ञो दशरथो जज्ञे, यस्मै अजपुत्रो दशरथः स्वकन्यां दुहितृत्वे युयोज दत्तवानित्यर्थः॥३॥

चम्पां पुरीम्॥४॥

चम्पस्य हर्यङ्गः, ततो भद्रस्थो वृहद्रथो वृहत्कर्मा च। वृहतकर्मणश्च बृहद्भानुः, तस्माद् बृहन्मनाः, ततो जयद्रथः, जयद्रथस्तु ब्रह्मक्षत्रान्तरालसम्भूत्यां पत्यां विजयं नाम पुत्रमजीजनत्॥५॥

विजयश्च धृतिं पुत्रमवाप। तस्यापि वृतव्रतः पुत्रोऽभूत्। धृतव्रतात् सत्यकर्मा, सत्यकर्मणस्त्वधिरथः। योऽसौ गङ्गां गतो मञ्जूषागतं पृथापविद्धं कर्णं पुत्रमवापा। ६॥

कर्णाद् वृषसेन इत्येते अङ्गः॥७॥ अतश्च पुरोर्वंशं श्रीतुमर्हसीति॥८॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे अष्टादश: अध्याय:॥

प्रातिलोम्येन ब्रह्मक्षत्रयोरन्तराले सङ्करे सम्भूतिर्जन्म यस्यास्तस्यां सूतायामित्यर्थः। ''ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्ञातः सूतः'' इति स्मृतेः, अतो 'मातृवदावर्णसङ्करा' इति वचनाद् विजयः सूत एव, अतश्च कर्णोऽपि तद्वंश्यत्वात् सूतत्वेन ख्यातः॥५॥

मञ्जूषागतं काष्ठपिञ्जरस्थं, पृथया कुन्त्या अपविद्धं कन्यावस्थायां जातत्वात् लञ्जया परित्यक्तं कर्णं पुत्रमवाप। "मातापितृभ्यामुत्सृष्ट तयोरन्यतरेण वा। यं पुत्र परिगृहणीयादपविद्धः स उच्यते" इति स्मृतेः॥६॥

इत्येते अङ्गा अङ्गवंश्या:॥७॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थेऽशे अष्टादशोऽध्याय:।

# एकोनविंश: अध्याय:

#### (पुनवंशकथनम्।)

पराशर उवाच

पुरोर्जनमेजयः पुत्रस्तस्यापि प्रचिन्वान्, प्रचिन्वतः प्रवीरः, तस्मान्मनस्युः, मनस्योश्चाभयदस्तस्यापि सुद्युम्नः, ततो बहुगवः, तस्य सम्पातिः, सम्पातेरहम्पातिस्ततो रौद्राश्चः। ऋतेयु कृतेयु-कक्षेयु-स्थण्डिलेयु-धृतेयु-स्थलेयु-सन्ततेयु-धनेयु-वनेयुनमानो रौद्राश्चस्य दशात्मजा बभूवुः॥ १॥

ऋतेयो रन्तिनारः पुत्रोऽभूत्। तंसुमप्रतिरथं ध्रुवञ्च रित्ननारः पुत्रानवाप। अप्रतिरथात् कण्वस्तस्यापि मेधातिथिः, यतः काण्वायना द्विजा बभूवुः। तंसोरैनिलः, ततो दुष्मन्ताद्याश्चत्वारः पुत्रा बभूवुः, दुष्मन्ताद्यक्रवर्त्ती भरतोऽभवत्। यन्नामहेतुर्देवैः श्लोको गीयते॥ २॥

माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः। भरस्व पुत्रं दुष्मन्त मावमंस्थाः शकुन्तलाम्॥३॥ रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव! यमक्षयात्।

ऊनविंशे ऋमप्राप्तः पुरोर्वंशी निरूप्यते। दुष्मन्ताद् यत्र भरतो यन्नाम्ना भारतास्त्विमे। ऋृतेयुरित्यादिशब्दाः प्रथमैकवचनान्तानुकरणान्येतानि नामानि येषामात्मजानां ते इत्येते रौद्राश्वास्यात्मजा इति पाठः सुगमः॥१॥

दुष्मन्तो मृगयार्थंमरण्यं गतो विश्वामित्रान्मेनकायां जातां शकुन्तलां नाम कन्यां कण्वाश्रमे दृष्टवा गान्धर्वेण विवाहेन सङ्गम्य गर्भमाधाय स्वपुरं गतः सर्वं विसस्मार। याञ्च जातपुत्रें कण्वप्रहितेन शिष्येणानीतां स्मृत्वापि लोकापवादभयादस्वींकुर्वन्तं दुष्मन्तं प्रति देवीगीतोऽयं श्लोकं: 'माते'ति। भस्त्रा चर्मपुटकं, तत्स्थानीया माता वीर्य्याधारमात्रं किन्तु पितुर्निषेक्तुरेव पुत्रः। किञ्च येन पित्रा जातो जिनतः स एव पुत्रः तदंशभूतवोर्य्योपादानत्वात् 'आत्मा वै जायते पुत्र' इति वचनाद्य। अतः पुत्रं भरस्व बिभृहि। शकुन्तलाञ्च निर्दोषा भविमंस्था इति भरतनामिनरुक्तिरिपा।३॥

त्वञ्चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला॥४॥ भरतस्य च पत्नीनां ये नव पुत्रा बभूवुः नैते ममानुरुपाः पुत्रा इत्यभिहितास्तन्मातरो जघ्नुः परित्यागभयात्॥५॥

ततोऽस्य पुत्रजन्मिन वितथे पुत्रार्थिनो मरुतस्तोयाजिनो दीर्घतमसा पाष्णर्यपास्तबृहस्पितवीर्थ्यादुतथ्यपत्नी-ममतासमुत्पन्नो भरद्वाजाख्यः पुत्रो मरुद्धिर्दत्तः। तस्यापि नामनिर्वचनश्लोकः पठ्यते॥६॥

मूढ़े! भर द्वाजिममं भर द्वाजं बृहस्पते। यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्॥७॥इति। भरद्वाजश्च तस्य वितथे पित्रजन्मिन मरुद्धिर्दत्तः, ततो वितथसंज्ञामवाप॥८॥

किञ्च रोतधाः रेतसा धीयते विधीयते रेतोधाः सर्मण्यसुन्। औरसः पित्रोऽयमक्षयात् नरकात् तत्रस्थं पितरम् उन्नयति ऊर्द्ध स्वर्ग नयति. यद्वा रेतोधाः रेतः सेक्ता तह पुत्रम् उन्नयति। ततः किम्, अत आह, त्वं त्वस्य भरतस्य रेतोधाः रेतसेक्ता इति सत्यमेवाह, अतो भरस्वेत्यर्थः। नामानिरुक्तिरूपैककार्य्यपरत्वात् श्लोक इत्येकवचनमविरुद्धम्॥४॥

नैते पुत्रा ममानुरूपा मत्सदृशा भवन्तीति भरतेनोक्तस्तेषां मातरोऽसत्पुत्रमातृत्वेन वेणमातरमङ्ग इवास्मान् परित्यज्य वनं यास्यतीति परित्यागभयात् तान् पुत्रान् जघ्नुः घातितवत्यः॥५॥

वितर्थं व्यर्थे सित। दीर्घतमसेति, अत्रेयं कथा, बृहस्पतेग्रजस्य उतथ्यस्य ममताख्यायां भार्याया बृहस्पतिः कामाभिभूतो रेतोऽसृजित्। तद्य गर्भ प्रविशद् गर्भस्थितेन स्थानसङ्कोचभयात् पाष्णर्याघातेनापास्तं बिहःपातितमपि अमोगवीर्य्यतया भरद्वाजनामा पुत्रोऽभवत्। गर्भस्थश्च बृहस्पतिना शारोऽन्धो दीर्घतमा नाम्नाभवत्। स भरद्वाजो देवैर्दत्तः। तत्र च भरद्वाजनामनिरुक्तिपरस्तन्मातापित्रोविवादरुपः श्लोको देवैः पठितः॥६॥

मूढ़े! ममते! द्वाजं द्वाभ्यामावाभ्यां जातिमिमं पुत्रं भर पुषाण एवं ब्रवुन्तं बृहस्पतिं ममताह,— हे बृहस्पते! त्वमेवेमं द्वाजं भर इति रसमपरमुक्त्वा परित्यज्य पितरौ ममता- बृहस्पती यत् यस्मात् यातौ, ततः भरद्वाजशब्दोक्तेर्भरद्वाज-संज्ञोऽभूदित्यर्थः। यातौ यदु दिखा। दिति पाठे विवदमानावित्यध्याहार्य्यम्॥७॥

भरद्वाजस्यैव भरतपुत्रस्तवदशायां वितथनाम्नो निरुक्तमाह—'भरद्वाजश्ये' ति। पितृभ्यां गते सित मरुदिभर्भृतोऽपि मरुत्स्तोमयागतुष्टैस्तस्य वितथे पित्र जन्मिन यतो दत्तस्ततो वितथसंज्ञामवोपत्यर्थः॥८॥

वितथस्य भवन्मन्युः पुत्रोऽभूत्। बृहत्क्षत्र-महावीर्य-नर-गर्गाद्या भवन्मन्यु-पुत्राः। नरस्य सङ्कृतिः, रुचिरधी-रित्तदेवौ. गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्याः शैन्याः क्षत्रोपेता द्विजातयो बभूवुः॥९॥

महावीर्च्यदुस्क्षयो नाम पुत्रोऽभूत्। तस्य त्रय्यारुण-पुष्करिण्यौ किपलश्च पुत्रत्रयमभूत्। तद्य त्रितयमिष पश्चाद् विप्रतामुपजगाम्। वृहत् क्षत्रस्य सुहोत्रः, सुहोत्राद् हस्ती, य इदं हस्तिनापुरमारोपयामास। अजमीढ़-द्विमीढ़-पुरुमीढ़ास्त्रयो हस्तिनस्तनयाः, अजमीढ़ात् कण्वः, कण्वाद् मेधातिथिः, यतः काण्वायना द्विजाः॥ १०॥

अजमीढस्यान्य: पित्रो बहिंद्षुः बृहिंद्षोबृहद्वसुः, ततश्च बृहत्कर्म्मा, तस्माज्जयद्रथ:। ततोऽपि विश्वजित, ततश्च सेनजित्। रुचिराश्च-काश्य-दृढ़-धनुर्वत्-सहनुसंज्ञाः सेनजितः पुत्राः। रुचिराश्चतः पृथुसेनः, तस्मात् पारः पाराद् नीपः। तस्यैकशतं पुत्राणाम्, तेषां प्रधानः काम्पिल्याधिपतिः समरः॥ ११॥

समरस्यापि पार-सम्पार-सदश्चास्त्रयः पुत्राः। पारात् पृथुः, पृथोः सकृतिः, सुकृतेर्विभ्राजः, ततश्चानुहः स च शुकदुहितरं कीर्त्ति नामोपयेमे॥ १२॥

अनुहाद् ब्रह्मदतः, ततो विष्वक्सेनः, तस्योदकसेनः, ततो भल्लाटः, तस्यात्मजो द्विमीढ्ः, द्विमीढ्स्य यवीनरसंज्ञः, तस्मापि धृतिमान्, ततः सत्यधृतिः, ततश्च दृढ्नेमिः, तस्माद्य सुपार्श्वः ततः, सुमितः, ततश्य सन्नितमान्,

ततस्ताभ्यां गार्ग्याः शैन्याश्च गर्गवंश्यत्वात् शिनिवंश्यत्वाच्च समाख्याताः क्षत्रिया एव केनचित् कारणेन ब्राह्मणाश्च बभूवुः॥९॥

अजमीढस्य कण्वादिरको वंशः बृहदिष्वादिरपरो वंशः, नीलादिरपरः क्षत्रादिश्चापरः॥१०॥

काम्पिल्यं नगरं तस्याधिपति:॥११॥ । हा का का का विकास सामाना है । हा का

शुकस्य व्यापुत्रस्य दुहितरं, हरिवंशे तथैव दर्शनात्।

तथोक्तम्, ''पराशरकुलोत्पन्नः शुको नाम महायशाः। व्यासादरण्यां सम्भूतो विधूमोऽग्नरिव ज्वलन्। स तस्यां पितृकन्यायां पीवर्य्या जनियष्यति। कृष्णं गौरप्रभुं शम्भुं तथा भूरिश्रुतं जयम् कन्यां कीतिमतीं षष्ठी योगिनीं योगमातरम्। ब्रह्मदत्तस्य जननीं महिषीमनुहस्य च॥'' इति। वायुपुराणेऽपीदमेव वचः॥१२॥

सन्नतिमतः, कृतोऽभूत। यं हिरण्यनाभो यौगमध्यापयामास, यश्चतुविंशतिं प्राच्यसामगानां चकारं संहिताः॥ १३॥

कृताचोत्रायुधः येन प्राचुर्य्येण नृपक्षयः कृतः॥ १४॥

उग्रायुधात् क्षेम्यः तस्मात् सुवीरः, तस्य नृपञ्जयः, ततो बहुरथः। इत्येते पौरवाः। अजमीढ्स्य नीलिनी, नाम पत्नी, तस्यां नीलसंज्ञः पुत्रोऽभवत्। तस्मादिप शान्तिः, शान्तेः सुशान्तिः सुशान्तेः पुरुजानुः ततश्चक्षुः, ततो हर्य्यश्चः, तस्माद् मुद्गलसृञ्जय-बृहदिषु-प्रवीर-काम्पिल्याः। पञ्चानामेतेषां विषयाणां रक्षणायालमेते मत्पुत्राः, इति पित्राभिहिताः, अतस्ते पाञ्चालाः॥ १५॥

मुद्गलाच मौद्गल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयो बभूवुः। मुद्गलाद् वृद्धश्वः, वृद्धश्वाध् दिवोदासः, अहल्या च मिथुनमभूत्। शरद्वतोऽहल्यायां शतानन्दोऽभवत्। शतानन्दात् सत्यधृतिः धनुर्वेदान्तगो जज्ञे। सत्यधृतेस्तु वराप्सरसमुर्व्वशी दृष्ट्वा रेतःस्कन्नं शरस्तम्बे पपात॥ १६॥

तच द्विधागतमपत्यद्वयं कुमारः कन्यका च अभवत्. मृगयामुपागतः शान्तनुर्दृष्टवा कृपया जग्राह॥ १७॥

ततः स कुमारः कृपः, कन्या चाश्चत्थाम्नो जननी कृपी द्रोणपत्यभवत्। दिवोदासस्य मित्रयुः, मित्रयोश्चयवनो नाम राजा, च्यवनात् सुदासः, ततः सौदासः सहदेवः, तस्यापि सोमकः, ततो जन्तुः शतपुत्रज्येष्ठोऽभवत्। तेषां यवीयान् पृषतः, पृषताद् द्रपुदः, तस्माद धृष्टद्युम्नः, तस्माद् धृष्टकेतुः। अजमीढ्स्यान्य ऋक्षनामा पुत्रोऽभूत। ऋक्षात् संवरणः, संवरणात् कुरुः, य इदं धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं चकार॥ १८॥

यः कृतः चतुविंशतिं संहिताश्वकार॥१३॥

नृपाः क्षत्रियाविशेषस्तेषां क्षयः कृतः। पञ्चानां विषचानां मदीयानां देशानाम्॥१४-१५॥ शरद्वतो गौतमात्। स्कन्नं स्खलितम्। क्षत्रोपेता द्विजातय इति क्षत्रिया एर सन्तः केनचित् कारणेन ब्राह्मणा बभूवुरित्यर्थः॥१६॥

कृपयेति नाम निरुक्त्यर्थम्॥१७॥

कुरुणां स्वेनोपलक्षितं क्षेत्रं देवप्रसादाद्धर्मकारणं क्षेत्रं चकार॥१८॥

सुधनु-र्जहनु-परिक्षित्-प्रमुखाः कुरोः पुत्रा बभूवुः। सुधनुषः सुहोत्रः, तस्माद्ययवनः, च्यवनात् कृतकः, ततश्चचोपिरचरो वसुः। बृहद्रथ-प्रत्यय-कुशाम्ब-मावेल्ल-मत्स्यप्रमुखा वसोः पुत्रोः सप्ताजायन्त। बृहद्रथात कुशायः तस्मादृषभः, ततः पुष्पवान्, तस्मात् सुधन्वा, तस्य च जन्तुः। बृहद्रथाद्याचन्यः शकलद्वयजन्मा जरया सन्धितो जरासन्धो नाम। तस्मात् सत्यधृतः तस्मात् सहदेवः, ततः सोमापिः ततः श्रुतश्रवाः. इत्येते मागधा भूभृतः॥१९॥ इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे एकोनविंशः अध्यायः॥

शकलद्वयरूपं जन्म यस्य, जरया राक्षस्या सन्धितो योजित:॥१९॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थेऽशे एकोनविंशोऽध्याय:॥

#### विंशोऽध्याय:

### (कुरुवंशवर्णनम्)

पराशर उवाच

परिक्षतो जनमेजय-श्रुतसेनोग्रसेन-भीमसेनाश्चत्वार: पुत्रा:॥ १॥ जह्नोस्तु सुरथो नामात्मजो बभूव॥ २॥

तस्य विदूरथः विदूरथस्य सार्वभौमः, सार्वभौमाञ्जयसेनः, तस्मादारावी, ततश्चायुतायुः, अयुतायोलक्रोधनः, तस्माद् देवातिथिः ततश्च ऋक्षोऽन्यः॥३॥

ऋक्षाद् भीमसेन:, ततश्च दिलीप:, दिलीपात् प्रतीप:, तस्यापि देवापि-शान्तनु-बाह्लीकसंज्ञास्त्रय: पुत्रा बभूवु:। देवापिर्बाल्य एवारण्यं विवेश॥४॥

यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं यौवनमेति सः। शान्तिञ्चाप्नोति येनाग्र्यां कर्मणा तेन शान्तनुः॥५॥

तस्य शान्तनो राष्ट्रे द्वादशवर्षाणि देवो न ववर्ष॥६॥

ततश्चाशेषराष्ट्रविनाशमवेक्ष्यासो राजा ब्राह्मणानपृच्छत्, भोः! कस्मादस्मिन् राष्ट्रं देवो न वर्षति, को ममापराध इति। ते तमूचुः—अग्रजस्य तेऽर्हेयमवितस्त्वया भुज्यते, परिवेत्ता त्वम्, इत्युक्तः। स पुनस्तानपृच्छत्, किं मया विधेयिमिति। ते तस्मै:— यावद् देवापिर्न पतनादिभिद्देषिरभिभूयते, तावत्तस्यार्ह राज्यं, तदलमेतेन,

विंशे तु कुरुपुत्राणां वंशानाह पराशरः. यत्र स्वपुरसन्तान धृतराष्ट्रादिसन्तितः॥ कुरोः पुत्राणां मध्ये सुधनुषो वंश उक्तः, इदानीं कुरुपुत्रस्यैव परिक्षितो वंश उच्यते। 'पंरिक्षित' इति॥१॥

कुरुपुत्रस्यैव जह्नोर्वंशमाह, —'जह्नोरि' ति॥ २॥

पूर्वोक्तात् अजमीढपुत्रादृक्षादन्य:॥३॥

देवापेर्वंशो नाभवदित्याशयेनाह—'देवापिरि'ति॥४॥

यं यं जन्तुं स्पृशति, स स यौवनमेति, शान्तिञ्चाप्नोति। एतावता यौवनादिरूपं शं कल्याणं तनोतीति शान्तनुनामनिरुक्तेति ज्ञेयम्॥५॥

प्रसङ्गात् परिवेदनदोषमाह--'तस्ये'त्यादिना 'न ववर्ष भगवान् पर्जन्य, इत्यन्तेन॥६॥

तस्मै दीयताम्, इत्युक्ते तस्य मन्त्रिप्रवरेणाश्मसारिणा तत्रारण्ये तपस्विने वेदवादिवरोधवक्तारः प्रयोजिताः॥७॥

तैरप्यत्यृजुमतेर्महीपतिपुत्रस्य बुद्धिर्वेदविरोधमार्गानुसारि-ण्यक्रियत॥८॥

राजा च शान्तनुद्विजवचनोत्पन्नपरिवेदनशोकस्तान् ब्राह्मणानग्नणीकृत्य अग्रजराज्यप्रदानायारण्यं जगाम। तदाश्रममुपगताश्च तमवनीपतिपुत्रं देवापिमुपतस्थुं। ते ब्राह्मणा वेदवादानुबद्धानि वचिसं राज्यमग्रजेन कर्त्तव्यिमत्यर्थवन्ति तमूचुः। असाविप वेदवादिवरोधियुक्तिदूषितमनेकप्रकारं तानाह। ततस्ते ब्राह्मणः शान्तनुमूचुः आगच्छ भो राजन्! अलमत्रातिनिर्वस्थेन, प्रशान्त एवसावनावृष्टिदोषः पिततोऽयनमादिकाल-मिहतवेदवचनदूषणोद्यारणात्। पितते चाग्रजे नैव परिवेद्यं भवित, इत्युक्तः शान्तनुः स्वपुरमागत्य राज्यमकरोत्। वेदवादिवरोधवचनोद्यारणदूषिते च ज्येष्ठेऽस्मिन् भ्रातिर देवापाविखलशस्यनिष्पत्तये ववर्ष भगवान् पर्जन्यः॥९॥

वाह्णीकस्य सोमदत्तः पुत्रोऽभूत्। सोमदत्तस्यापि भूरि-भूरिश्रवः शल्य-संज्ञास्त्रयः पित्राः। शान्तनोरप्यमरनद्यां गङ्गायामुदारकीर्त्तरशेषशास्त्रार्थिवद् भीष्मः पुत्रोऽभूत्। सत्यवत्याञ्च चित्राङ्गदविचित्रवीर्य्यौ पुत्रावजनयत् शान्तनुः। चित्राङ्गदस्तु बाल एव चित्राङ्गदेन गन्धर्व्वेणाहवे विनिहतः। विचित्रवीर्य्यौऽपि काशिराजतनये अम्बिकाम्बालिके उपयेमे। तदुपभोगादिखेदाच यक्ष्मणा गृहीतः पञ्चत्वमगमत्। सत्यवतीनियोगाच मत् पुत्रः कृष्णद्वैपायनो मातुर्वचनमनितत्रमणीयमिति विचित्रवीर्य्यक्षेत्रे धृतराष्ट्र-पाण्डू तत्रहितभुजिष्यायाञ्च विदुरमुतपादयामास॥ १०॥

धृतराष्ट्रोऽपि दुर्च्योधन-दु:शासनादिप्रधानं पुत्रशतं (गान्धार्च्याम्) उत्पादयामास। पाण्डोरप्यरण्ये मृगशापोपहतप्रजाजननसामर्थ्यस्य धर्म्म-

अश्मसारिणा अश्मसारिनाम्ना स्वयमेव तपस्विवेशधारिणः प्रव्राजिताः॥७॥ अत्यृजुमते यथाश्रु तार्थग्राहिणः॥८॥ शान्तनोर्वशमितविस्तरेणाग्रे वक्ष्यन् प्रथमं बाह्णीकवंशमाह—'बाह्णीकस्ये 'ति॥९॥ ममपराशरस्य पुत्रः मतपुत्रः मुजिष्यायां दास्याम्॥१०॥

वायुशक्रैर्युधिष्ठर-भीमसेनार्जुनाः कुन्त्यां नकुलं-सहदेवौ च अश्विभ्यां माद्रयां पञ्च पुत्राः समृत्पादिताः। तेषां द्रौपद्यां पञ्च पुत्रा बभूवुः। युधिष्ठिरात् प्रतिविभ्यः, भीमसेनात् सुतसोमः, श्रुतकीर्त्तिरर्जुनात्, शतानीको नकुलात्, श्रुतकम्मा सहदेवात्। अपरे चपाण्डवानामात्मजाः, तद्यथा–यौधेयी युधिष्ठिराद् देवकं पुत्रमवाप। हिडिम्बा घटोत्कचं भीमसेनात् पुत्रमवाप। काशी च भीमसेनादेव सर्वत्रगं पुत्रमवाप। सहदेवाच विजया सुहोत्रं नाम पुत्रं प्राप्तवती। करेणुमयाञ्च नकुलोऽपि निरमित्रमजीजनत्। अर्जुनस्याप्युलूप्यां नागकन्यायामिरावान् नाम पुत्रोऽभूत। मणिपुरपतिपुत्र्याञ्च पुत्रिकाधर्मेण बभ्च वाहनं नाम पुत्रमाजीजनत्॥ ११॥

सुभद्रायाञ्चार्भकत्वेऽपि योऽसावितबलपराऋमसमस्ता-रातिरथिविजेता सोऽभिमन्युरजायत। अभिमन्योरुत्तरायां परिक्षीणेषु कुरुष्वश्वत्थामप्रयुक्तब्रह्मास्त्रेण गर्भ एव भस्मीकृतो भगवतः सकलसुरासुरवन्दितचरणयुगलस्यात्मेच्छा-कारणमानुषरूप-धारिणोऽनुभावात् पुनर्ज्ञीवितमवाप्य परिक्षित् जज्ञे॥ १२॥ योऽयं साम्प्रतमेतद् भूमण्डलमखण्डितायित धर्म्मण पालयतीति॥ १३॥ इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे विंशः अध्यायः॥

मणिपुरं नाम नगरं तत्पतेः पुञ्यां पुत्रिकाधर्मेणं ''अस्या यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति'' कन्यादातुर्वाबन्धेन॥११॥

परिक्षीणेषु कुरुष्विति भगवतस्तद्रक्षणे परिक्षिन्नामनिरुक्तौ च हेतुः। आत्मेच्छामात्रकारणेन मानुषरूपं धर्त्तुं शीलं यस्य तस्य, पुनर्जीवितमवाप्य परिक्षित् जज्ञे॥१२॥

साम्प्रतमित्यनेन परिक्षिद्राज्यकाल एव पराशरमैत्रेयसंवाद इति गम्यते। अखण्डिता आयति: प्रभावो यत्र तद्यथा स्यादिति क्रियाविशेषणम्। 'स्यात् प्रभावेऽपि आयति' रित्यमरः। आयतिरुत्तरफलं धनादि सम्पत् सा अखण्डिता यत्र तद् यथा स्यादिति वा॥१३॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थेऽशे विंशोऽध्याय:॥

### एकोविंशोऽध्याय:

# (भाविनृपतीनां विवरणम्)

पराशर उवाच

अतः परं भविष्यानहं भूमिपालान् कीर्त्तियिष्ये। योऽयं साम्प्रतमवनीपतिः, तस्यापि जनमेजयश्रुतसेनोग्रसेन-भीमसेनाः पुत्राश्चत्वारो भविष्यन्ति॥ १॥

तस्यापर: शतानीको भविष्यति। योऽसौ याज्ञवल्क्याद् वेदमधीत्य कृपादस्त्राण्यवाप्य विषयविरक्तवृतिश्च शौनकोपदेशात्मविज्ञानप्रवण: परं निर्वाणमवाप्स्यति॥२॥

शतानीकादश्चमेधदत्तो भिवता, तस्मादप्याधिसीमकृष्णः अधिसीमकृष्णाद् निचिक्षिः, यो गङ्गयापहृते हस्तिनापुरे कौशाम्ब्यां निवत्स्यिति। तस्याप्युष्णः पित्रो भिवता। उष्णाचित्ररथः, ततः शुचिरथः, तस्माद् वृष्णिमान्, ततः सुषेणः, तस्मादिष सुनीथः, सुनीथाद्द्यः, ततो नृचक्षुः, तस्यापि सुखाबलः, तस्मात् परिप्लवः, ततश्च सुनयः, ततो मेधावी, मेधाविनो नृपञ्जयः, ततो मृदुः तस्मात् तिग्मः, तिग्माद् बृहद्रथः, तस्माद् वसुदानः, ततोऽप्यपरः शतानीकः॥३॥

तस्माच उदयनः, उदयनादहीनरः, ततश्च खण्डपाणिः, ततो निरमित्रः तस्माच क्षेमकः। तत्रायं श्लोकः।

ब्रह्मक्षत्रस्य यो योनिर्वंशो राजर्षिसत्कृत:। क्षेमकं प्राप्य राजानं स संस्थां प्राप्स्यते कलौ॥४॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे एकाविंशोऽध्याय: अध्याय:॥

एकविंशे पुरोर्वेशो भविष्य उपवर्ण्यते। क्षेमकं प्राप्य यः संस्थां कलावुपगमिष्यति। कुरुपुत्र-परिक्षित इवास्यापि जनमेजयादिसंज्ञा एव चत्वारः पुत्राः॥१॥

तस्य जनमेजयस्य। आत्मविज्ञानप्रवणस्तत्परः ॥२॥

पूर्वोक्ताञ्जनमेजयपुत्रादपरः शतानीकः॥३॥

ब्रह्मणः ब्राह्मणस्य क्षत्रस्य क्षत्रियस्य च योनिः कारणं क्षत्रियैरेव कैश्चित्तपोविशेषात् ब्राह्मण्यं लब्धमिति पूर्वं तथोक्तत्वात्। संस्थां समाप्तिम्॥४॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थेऽशे एकाविंशोऽध्याय:

#### द्वाविंशोऽध्याय:

#### (भावि-कालीनेक्ष्वाकुवंशीय-नृपाणां वर्णनम्)

पराशर उवाच

अतश्चेक्ष्वाकवो भविष्याः पार्थिवाः कथ्यन्ते। बृहद्बलस्य पुत्रो बृहत्क्षणः॥१॥ तस्माद् गुरुक्षेपः, ततो वत्सः, वत्साद् वत्सव्यूहः, ततः प्रतिव्योमः, तस्यापि दिवाकरः, तस्मात् सहदेवः॥२॥

ततो बृहदश्चः, तत्सूनुर्भानुरथः, तस्यापि सुप्रतीकः, ततो मरुदेवः, मरुदेवात् सुनक्षत्रः तस्मात् किन्नरः, किन्नरादनिरक्षः, तस्मात् सुवर्णः ततश्चामित्रजित् ततश्च बृहद्राजः, तस्यापि धर्मो, धर्मिणः कृतञ्चयः, कृतञ्चयाद् रणञ्चयः, रणञ्जयात् सञ्चयः, तस्मात् शाक्यः, शाक्यात् शुद्धोदनः, तस्माद् राहुलः, ततः प्रसेनजित्, ततश्च क्षुद्रकः, ततः कुण्डकः, तस्मादिप सुरथः, ततश्च सुमित्रोऽन्यः, इत्येते चेक्ष्वाकवो बृहदबलान्वयाः। अत्रानुवंशश्लोकः.

इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यन्ति। यतस्तं प्राप्य राजानं स संस्थां प्राप्स्यते कलौ॥३॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे द्वाविंशः अध्यायः॥

सोमवंश-भविष्याणां राज्ञामत्र प्रसङ्गतः। द्वाविंशे सूर्यवंश्यानां भविष्यो वंश उच्यते। बृहद्बलस्येति—चतुर्थेऽध्याये अर्जुनतनयेनाभिमन्युना भारते युद्धे क्षयमनीयतेत्यत्र च दर्सितस्त्रस्येत्यर्थः॥१॥

यत्र तत्र नाम्नां वैलक्षण्यं दृश्यते, तत्र कल्पयुगादिभेदेन व्यवस्थापनीयम्॥२॥ इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थांशे द्वाविंशङ्क्यायः॥

#### त्रयोविंशोऽध्याय:

## (मगधवंशवर्णनम्)

पराशर उवाच

मागधानां बार्हद्रथानां भविष्याणामनुऋमं कथयामि ।। १॥ अत्र हि वंशे महाबला जरासन्धप्रधाना बभूवु: १॥२॥

जरासन्धमुतान् सहदेवात् सोमापिः, तस्मात् श्रुतवान्, तस्याप्युतायुः, ततश्च निरिमत्रः तत्त नयः सुक्षत्रः, तस्मादिष बृहत्कर्मा, ततश्च सेनिजत्, तस्माच श्रुतञ्जय, ततो विप्रः, तस्य च पुत्रः शुचिनामा भविष्यति। तस्यापि क्षेम्य, ततश्च सुव्रताद् धर्मः, ततः, सुश्रमः, ततो दृढ्सेनः, ततः सुमितः, तस्मात् सुबलः, तस्य सुनीतो भविता। ततः सत्यिजित् सत्यिजितो विश्वजित्, तस्यापि रिपुञ्जयः पुत्रः इत्येते बार्हद्रथा भूपतयो वर्षसहस्रमेकं भविष्यन्ति॥३॥

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे त्रयोविंश: अध्याय:॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थांशे त्रयोविंशऽध्याय:॥

बार्हद्रस्थानां वंशेऽपि भविष्यानवदन् नृपान्। अन्त्यो रिपुञ्जयो यत्र तदन्ते प्राथवत् किलः। सोम-सूर्यवंशयोर्भविष्यान् नृपानुक्त्वा सोमवंशपश्लवभूतानां बार्हद्रथानां भविष्यानाह— 'मागधाना' मिति। तत्र च सङ्गत्यर्थं कीर्त्तितानामपि जरासन्धादीनामनुवादं कुर्वत्रयुतायुःप्रभृतीन् भविष्यानाह— 'अत्र ही' त्यादिना यावत्समाप्ति॥ १-२॥

बार्हद्रथा बृहदरथवंशोद्भवाः॥३॥

椿 बृहद्रथस्य अपत्यानि पुमांसः बार्हद्रथाः तेषाम्। बृहद्रथशब्दपत्यार्थेष्णप्रत्ययः।

जरासाधः जरया तदाख्यया राक्षस्या सन्धा सन्धानं भागद्रयस्य मेलनं यत्र सः। वृत्तमेतद्
 वर्णितमेदाधस्ताद्। स एव प्रधानं येषां ते जरासन्धप्रधानाः।

### चतुविंशोऽध्याय:

## (किलकालस्थित-नृपाणां किलधर्म्मस्य च वर्णनम्। राजवंशवर्णनोपसंहारश्च।)

पराशर उवाच

योऽयं रिपुञ्जयो नाम बार्हद्रथोऽन्त्य:, तस्य सुनिको नामामात्यो भविष्यति॥ १॥

स चैनं स्वामिनं हत्वा स्वपुत्रं प्रद्योतनामनमभिषेक्ष्यिति। तस्यापि पालकनामा पुत्रो भविता। ततश्च विशाखयूप:, तत्पुत्रो, जनक:, तस्य च नन्दिवर्द्धन, इत्येते अष्टत्रिंशहुत्तरमब्दशतं पञ्चप्रद्योताः पृथिवीं भोक्ष्यन्ति॥२॥

ततश्च शिशुनागः, तत्पुत्रश्च काकवर्णो भिवता। तत्पुत्रः क्षेमधर्म्मा, तस्यापि क्षत्रौजाः, तत्पुत्रो विद्यसारः, ततश्चाजातशत्रुः, तस्माच दर्भकः, दतर्भकाचोदयाश्चः, तस्मादिप निन्दिवर्द्धनः, ततो महानन्दीस, इत्येते शैशुनागा दश भूमिपालस्त्रीणि वर्षशतानि द्विषष्ट्यधिकानि भिवष्यन्ति॥३॥

महानन्दिसुतः शूद्रागर्भोद्भवोऽतिलुब्धो महापद्मानन्दः परशुराम इवापरोऽखिलक्षत्रान्तकारी भविता॥४॥

चुतर्विशे कलेर्धर्मसंख्ये क्षुद्रास्तथा नृपाः। भूमेर्गीतावशिक्षा च वैराग्याय निरूपिताः। इदानीन्तु तद्वंश्यानेव भूभुजः कालेनाल्पबलपौरुषान् मलीमसान् दस्युप्रायांश्चाह—'योऽयिम' त्यादिना 'सर्वे पृथिव्यां भूभुजो भविष्यन्ती' त्यन्तेन॥१॥

प्रद्योताः प्रद्योतनामानः. अत्र च राज्ञां तद्राज्यानां वर्षसंख्या आयुराद्यल्पत्व प्रदर्शनं वैराग्यार्थम् ॥२॥

शैशुनागाः शिशुनागापत्यानि॥३॥ १००८ विकास विकास विकास विकास विकास

<sup>&#</sup>x27;महापद्म'इति। 'कोटिशतगुणं पद्मं पद्मशतगुणं खर्वं तद्दशगुणं पुनः निखर्वं, तद्दशगुणं महापद्मिहेष्यते' इत्यक्तो स्तावत्संख्यकस्य सैन्यस्य धनस्य वा स्वामी महापद्मानन्दः॥४॥

ततः प्रभृति शूद्रा भूमिपाल भविष्यन्ति, स चैकच्छत्रामनुल्लङ्गितशासनो महापद्मः पृथिवीं भोक्ष्यित॥५॥

तस्याप्यब्टौ सुताः सुमात्याद्या भवितारः। तस्य च महापद्मस्यानु पृथिवीं भौक्ष्यन्ति। महापद्मस्तत्पुत्राश्च एकं वर्षशतमवनीपतयो भविष्यन्ति। नवैव तान् नन्दान् कौटिल्यो ब्राह्मणः समुद्धरिष्यति॥६॥

तेषामभावे मौर्याश्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति। कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तं राज्येऽभिषेक्ष्यित॥७॥

तस्यापि पुत्रो विन्दुसारो भविष्यति। तस्यापि अशोकवर्द्धनः, ततः सुयशाः, ततो दशरथः, ततः सङ्गतः ततः शालिशुकः, तस्मात् सोमशर्मा, तस्मात् शतधन्वा, तस्याप्यनु बृहद्रथनामा भविता। एवं मौर्या दश भूपतयो भविष्यन्ति अब्दशतं सप्तत्रिंशदुत्तरम्। तेषामन्ते पृथिवीं शुङ्गा भोक्ष्यन्ति॥८॥

ततः पुष्पिमत्रः सेनापितः स्वामिनं हत्वा राज्यं करिष्यित॥ १॥ अस्यात्मजोऽग्निमित्रः, तस्मात् युज्येष्ठः, ततो वसुमित्रः, तस्मादप्यार्द्रकः, ततः पुलिन्दकः, ततो घोषवसुः, तस्मादिप वज्रमित्रः, ततो भागवतः॥ १०॥ तस्माद् देवभूतिः, इत्येते दश शुङ्गा द्वादशोत्तरं वर्षशतं पृथिवीं भोक्ष्यिन्ति।

ततः कण्वानेषा भूर्यास्यति॥ ११॥

चन्द्रगुप्तं नन्दस्यैव पत्यन्तरस्य मुरासंज्ञस्य पुत्रं मौर्य्याणां प्रथमम्॥७॥

शुङ्गः शुङ्गसंज्ञाः॥८॥

तानेवाह-'पुष्पिमत्र' इति। पुष्पिमत्रः शुङ्गानां प्रथमः॥९॥

अनिमत्रादयो नव, एवं शुङ्गा दश॥ १०॥

कण्वान् कण्वसंज्ञनृपान् भूः यास्यति। ततः कण्वानेषा भूर्यास्यति॥११॥

एकमेव छत्रं यस्यां ताम्॥५॥

नन्दान् नन्दं ततपुत्रांश्च कौटिल्यः कौटिल्यप्रधानः वात्स्यायन-विष्णुगुप्ता-दिपर्य्यायश्चाणक्यः समुद्धरिष्यति उन्मूलयिष्यति॥६॥

देवभूतिस्तु शुङ्गराजानं व्यसनिनं तस्यैवामत्यः कण्वो वसुदेवनामा निपात्य स्वयमवनीं भोक्ताः। तत् पुत्रो भूमिमित्रः तस्यापि नारायणः, नारायणस्य सुशर्मा, एते काण्वायनाश्चत्वारः पञ्चचत्वारिंशद्वर्षाणि भूपतयो भविष्यन्ति।

सुशर्माणं कण्वञ्च भृत्यो बलात् शिप्रकनामा हत्वा अश्रजातीयो वसुधां भोक्ष्यति। ततश्च कृष्णनामा तद्भ्राता भूपितभीवी। तस्य श्रीकान्तकणिः, तस्यापि पुर्णोत्सङ्गः, तत्पुत्रश्च शातकणिः, तस्माच लम्बोदरः, तस्माद् द्विविलकः, ततो मेघस्वातिः, ततः पटुमान, ततश्च अरिष्टकर्मा, ततो हालः हालात् पुत्तलकः, ततः प्रविल्लसेनः, ततः सुन्दरः शात कर्णी, तस्माचकोरः शातकर्णी॥ १२॥

ततः शिवस्वातिः, ततश्च गोमतीपुत्रः, तत्पुत्रः पुलिमान्, तस्यापि शातकर्णी शिवश्रीः, ततः शिवस्कन्धः, ततो यज्ञश्रीः, ततो विजयः ततश्चन्द्रश्रीः, तस्यापि पुलोमाचि, एवमेते त्रिंशचत्वार्यब्दशतानि षट्पञ्चाशदधिकानि पृथिवीं भोक्ष्यन्ति अन्त्रभृत्याः।

सप्ताभीरा दश गर्दभिला भविष्यन्ति॥ १३॥

ततः षोडश शका भूभुजो भवितारः। ततश्च अष्टौ यवनाः चतुर्दश तुखाराः, मुण्डाश्च त्रयोदश मौनाः, एते, पृथिवीं त्रयोदश वर्षशतानि नवनवत्यधिकनि भोक्ष्यन्ति॥ १४॥

ततश्च पौरा एकादश भूपतयोऽष्ट्रशतानि त्रीणि महीं भोक्ष्यन्ति॥ १५॥

कण्वान् कथं भूर्यास्यिति तत्राह—'देवभूतिस्त्व'ति। शातकर्णीत्युपनाम॥१२॥ एते तु अन्ध्रभृत्यास्त्रिंशदित्यन्वयः॥१३॥

आभीराद्या मौनान्ता एकोनाशीती राजान एकोनचतुर्दश-शतवर्षाणि पृथिवीं भोक्ष्यन्ति॥१४॥

ततश्च पौरास्त्रीण्यब्दशतानि भोक्ष्यन्ति। क्वचित् पौरा इत्यत्र पुनर्मीना इति पाठः। तदा आभीरादिमध्यगणितानामपि मौनानां व्यतिरेकेण पूर्वराज्यवर्षसंख्या, इयन्तु ततः पृथगेव मौनानां राज्यवर्षशतत्रयसंख्येति ज्ञेयम्॥१५॥

तेषूच्छन्नेषु कैलिकला यवना भूपतयो भविष्यन्ति। मूर्द्धाभिषिक्तस्तेषां विस्यशक्ति:॥१६॥

ततः पुरञ्जयः, ततो रामचन्द्रः, तस्माद् धर्माः, धर्माद् वराङ्गः, कृतनन्दनः, सुषिनन्दिः, नन्दियशाः, शिशकप्रवारी च। एते वर्षशतं षड्वर्षाणि च भविष्यन्ति। ततस्तपुत्रास्योदशैव, वाह्णोकाश्च त्रयः ततः पुष्पमित्रपढ् मित्र-पद्मित्रास्त्रयः, दश मेकलाश्च, सप्तकोशलायान्तु नवैव भूपतयो भविष्यन्ति। नैषावास्तु तावन्त एव भूपतयो भविष्यन्ति॥ १७॥

मागधायां विश्वस्फिटिसंज्ञोऽन्यान् वर्णान् किरिष्यित कैवर्त्त-कटु पुलिन्द-ब्राह्मण्यान् राज्ये स्थापियष्यन्नुतसाद्याखिला-क्षत्रजातिम्। नव नागाः पद्मावत्यां कान्तिपुर्यां मथुरायामनगङ्गाप्रयागं मागधा गुप्ताश्च भोक्षयन्ति। कोशलोड्र (पुराड्रक) ताम्रलिप्तान् समुद्रतटपुरीश्च देवरिक्षतो रिक्षिष्यित। किलङ्गमार्हिषिमाहेन्द्रभीमा गुहां भोक्ष्यन्ति। नैषाद-नैनीषिक-कालतोयान् जनपदान् मणिधारवंशा भोक्ष्यन्ति। स्त्रीराज्य- (त्रैराज्य) मूषिकजनपदान् कनकाह्वया भोक्ष्यन्ति। सौराष्ट्रवन्तिशूद्रानर्वुदमरुभूमिविषांश्च व्रात्या द्विजाभीरशूद्राद्याः भोक्ष्यन्ति। सिन्धुतटदार्वीकोर्वी-चन्द्रभाग-काश्मीरिवषयान् व्रात्या म्लेच्छादयः शूद्राः भोक्ष्यन्ति।

एते च तुल्यकालाः सर्वे पृथिव्यां भूभृतो भविष्यन्ति। अल्पप्रासादा बृहत्कोपाः सर्वकालमनृताधर्मरुचयः स्त्री-बाल-गोवधकर्त्तारः परस्वादनरुचयोऽल्पसारा उदितास्तमितप्रायाः स्वल्पायुषो महेच्छा अत्यल्पधर्माश्च भविष्यन्ति ।। १८॥

किलकिलानगरी तत्र भवाः कैलिकलाः, तेषां मूर्धाभिषिक्तो मुख्यः। विन्ध्यशिक्तमूर्धाभिषिक्त इति पाठे क्षत्रियमुख्य इत्यर्थः॥१६॥

क्षत्रजातिं क्षत्रजां सङ्करजातिम् उग्रसूतादिरूपाम्। एते ततस्तत्पुत्रा इत्याकभ्यशूद्रा इत्यन्तास्तुल्यकालाः खण्डमण्डलपतयोऽल्यप्रसादत्वा दिविशिष्टा भूभृतो भविष्यन्तीत्यन्वयः॥१८॥

<sup>•</sup> तुल्यः कालः येषां ते तुल्यकालाः समानकाला एक-कालीना इत्यर्थः। उदितास्तमितप्रायाः उदिता अनन्तरमेख विना विलम्बम् अस्तमिताः तत्प्रायाः उत्पन्नविनष्टप्राया इत्यर्थः।

तैश्च विमिश्रा जनपदास्तच्छीलवर्त्तिनो राजाश्रयशुष्मिणो म्लेच्छाश्चार्याश्च विपर्ययेण वर्त्तमानः प्रजाः क्षपयिष्यन्ति॥ १९॥

ततश्चानुदिनमल्पाल्पहासाद् व्यवच्छेदाद् धमार्थयोर्जगत: संक्षेपो भविष्यति॥२०॥

ततश्चार्थ एवाभिजनहेतुः धनमेवाशेषधर्महेतुः, अभिरुचिरेव दाम्पत्य सम्बन्धहेतुः, अनृतमेव व्यावहारजयहेतुः, स्त्रीत्वमेवोपभोगहेतुः रत्नताप्रभागितैव पृथिवीहेतुः, ब्रह्मसूत्रमेव विप्रत्वहेतुः, लिङ्गधारणमेवाश्रमहेतुः, अन्याय एव वृत्तिहेतुः॥ २१-२२॥

दौर्बल्यमेव अवृत्तिहेतु: भयगर्भोद्यारणमेव पाण्डित्यहेतु:॥२३॥ दानमेव धर्म्महेतु:, आढ्यतैव साधुत्वहेतु:॥२४॥

स्नानमेव प्रसाधनहेतुः, स्वीकरणं विवाहहेतुः, सद्वेशधार्य्येव पात्रं दूरायतनोदकमेव तीर्थिमित्वेवमनेकदोषोत्तरे भूमण्डले सर्ववर्णेष्वेव यो यो बलवान् स स भूपितर्भविष्यति। एवञ्चातिलुब्धकरभारसहाः शैलानामन्तरा द्रोणीः प्रजाः संश्रविष्यन्ति। मधुशाकमूलफलपत्रपुष्पाहसाराश्च भविष्यन्ति, तरुवल्कालचीरप्रावरणाश्चातिबहुप्रजाः शीतवातातपवर्षसहा भविष्यन्ति। न स

राजाश्रयेण शुष्मिणो बलिनः, न तु धर्मेण। म्लेच्छाश्चार्याश्च विपर्ययेण मलेच्छा मध्ये आर्याश्चान्ते इत्येतदुरूपेण॥१९॥

जगित धर्मस्यानुदिं ह्नासादर्थस्य च व्यवच्छेदात् संक्षयो भविष्यति॥२०॥

रत्नताम्रभागिता रत्नभूतताम्रादीमत्त्वमेव पृथिवीहेतुरुत्तम भूमित्वे कारणं, न तु पुण्यतीर्थादिमत्त्वम् उन्नताम्बुमत्तेति पाठे उन्नते गिरितटादावम्बुमत्त्वम्॥ २१॥

वृत्तिः जीविका॥२२॥

भयगर्भोचारणं भयोपदर्शनपूर्वकमुचारणम्॥२३॥

दानमेव धर्महेतुः, न तु यागादिः। आढ्यतैर साधुत्वहेतुः॥ २४॥

स्वीकरणमेव विवाहहेतुः, न तु स्मृत्याद्युक्तविधिप्रकारः। सद्वेशधारी दाम्भिकः। कलियुगे क्षयमशेषं याति जनः क्षयमुपैष्यतीत्यन्वयः॥२५॥ कश्चित्ः त्रयोविंशतिवर्षाणि जीविष्यति। अनवरतं चात्र कलियुगे क्षयमायात्माखिलनेवैष जनः क्षयमुपैष्यति॥२५॥

श्रीतस्मार्त्तधर्मं विप्लवमत्यन्तमुपगते क्षीणप्राये च कलावशेषजगत्त्रप्रधुश्चराचरगुरोदिमयस्यान्तमयस्य सर्वमयस्य ब्रह्ममयास्यात्मस्वरूपिणो भगवतो वासुदेवस्यांशः सम्भलग्रामप्रधान-ब्राह्मणविष्णुयशसो गृहे अष्टगुणर्द्धि-समन्वितः, किल्करूपी जगत्यत्रावतीर्य सकलम्लेच्छदस्यु-दुष्टाचरणचेतसामशेषाणामपरिच्छिन्नमहात्म्य-शक्तिः क्षयं करिष्यति॥२६

स्वधर्मोषु चाखिलं जगत् संस्थापयिष्यतीति। अनन्तरञ्चाशेषकलेरवसाने प्रबुद्धानां तेषां मेव जनपदानाममलस्फटिकविशुद्धमतयो भविष्यन्ति॥२७॥

तेषाञ्च बीजभूतानामशेषमनुष्याणां परिणतानामपि तत् कालकृतानामपत्यप्रसूतिर्भविष्यति॥ २८॥

तानि च तदपत्यानि कृतयुगधर्म्मानुसारीणि भविष्यन्तीति॥२९॥ यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य-बृहस्पती। एकराशौ समेष्यन्ति भविष्यति तदा कृतम्॥३०॥

एवं कलेरन्ते कल्क्यवतारेण सत्ययुगप्रवृत्तिमाह—'श्रौतस्मार्त्तं' त्यादिना आदिमयस्य सर्वकारणरूपस्यान्तमयस्य निषेधावधिभूतस्य अत एव सर्वमयस्य निखिलकार्य्यमयस्य। ततो विकारादिप्रासावाह—ब्रह्ममयस्य अष्टगुणार्द्धिसमन्वितः। 'अणिमा लिघमा प्राप्तिः प्राकाम्यं विशता तथा। अत्र कामावसायित्वं महिमेति गुणाष्टकम्'' इति प्रोक्त-गुणयुक्तः। अन्ये त्वन्यथा गुणाष्टकं वदन्ति। ''अणिमा महिमा चैव लिघमा गरिमा तथा। ईशित्वञ्च विशत्वञ्च प्राकाम्यं काममेव चे''ति॥२६॥

प्रबुद्धानामित्यनेन सत्त्वगुणोद्रेको दर्शितः। तेन कालेन कृतानामाहितशक्तीनामुत्यर्थः॥ २७॥

'तत कालकृते' ति पाठे प्रसूतेर्विशेषणम्॥ २८॥ कालस्वभावादेव कृतयुगधर्मानुसारीणि॥ २९॥

एतत् सर्वं कस्मिन् योगे भविष्यतीत्यपेक्षायामाह। 'अत्रोच्यते ' इति। तिष्यः पुष्यः, चन्द्रार्कबृहस्पतीनां तिष्ययोगे कृतं सत्ययुगं भविष्यति। यद्यपि ति द्वादशाब्दं कर्कटस्थे अतीता वर्त्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये।

एते वंशेषु भूपालाः कथिता मुनिसत्तमा। ३१॥

यावत् परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्।

एतद्वर्षसहस्रन्तु ज्ञेयं पञ्चदशोत्तरम्।। ३२॥

सप्तर्षीणाञ्च यौ पूर्वौ दृश्येते उदितौ दिवि।

तयोस्तु मध्यनक्षत्रं दृश्यते यत् समं निशि।

तेन सप्तर्षयो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम्।। ३३॥

ते तु पारीक्षिते काले मघास्वासन् द्विजोत्तम।

तदा प्रवृत्तश्च कलिर्द्वादशात्तात्मकः।। ३४॥

यदैव भगवद्विष्णोरंशो यातो दिवं द्विज।

वसुदेवकुलोद्भूतस्तदैव कलिरागतः॥ ३५॥

बृहस्पतौ अमावास्यायां त्रयाणं पुष्यर्क्षेण योगः स्यात्, तथाप्येकराशौ समेष्यन्तीति सहप्रवेसोक्तेर्नातिप्रसङ्गः॥३०॥

उक्तं राजवंशं निगमयति 'अतीतं' इति। अनागता भूपालाश्च उक्ताः॥३१॥

अनागतः क्षत्रियवंश कियत् कालं स्थास्यतीत्यपेक्षायामाह—'**यावदि'** ति पञ्चदशोत्तरसहस्रवर्षपर्य्यन्तं शुद्धः क्षत्रियवंशः स्थास्यति। अनन्तरं नन्देन सर्वक्षत्रियनाशादित्यर्थः॥३२॥

कलेः प्रवृत्ति वृद्धिञ्च वक्तुं तत्काललक्षणमाह—'सप्तर्षीणा'मिति। प्रागग्रं शकटाकारं तारासप्तकं सप्तर्षिमण्डल, तत्र पूर्वत ईशाकारेऽग्रमध्यमूलेषु मरीचिसभार्यवशिष्ठाङ्गिरसः, ततः पश्चिमे खट्वाकारे ताराचतुष्के ऐशानाग्नेय-नैर्ऋत-वायव्य-कोणष्वत्रि-पुलस्त्य-पुलह ऋतवो यथाऋमं तत्र यौ पूर्वो प्रथमोदितौ पुलहऋतुसंज्ञौ दृश्यते, तयोस्तत् पूर्वयोश्च मध्ये समं दक्षिणोत्तररेखायां समदेशावस्थितं यदश्चिन्यादिनक्षत्रेष्वन्यतमनक्षत्रं दृश्येते, तेन तथैव युक्ता नृणामब्दशतं तिष्ठति॥३३॥

काललक्षमुक्त्वा कलिप्रवृत्तिमाह—'त' इति। तदा सन्ध्यासन्ध्यांशाभ्यां सह द्वादशाब्दशतात्मकः कलिः पूर्वसन्ध्या पूर्वं सन्ध्यारूपेण प्रवृत्तोऽपि सन्ध्याः रूपमितक्रम्य स्वेन रूपेण प्रवृतः प्रकर्षेण वृत्त इत्यर्थः॥३४॥

एते स्पष्टयति, यदैवेति द्वाभ्याम्॥३५॥

यावत् स पादपद्माभ्यां पस्पर्शेमां वसुन्धराम्।
तावत् पृथ्वीपरिष्वङ्गे समर्थो नाभवत् किलः॥३६॥
गते सनातनस्यांसे विष्णोस्तत्र भुवो दिवम्।
तत्याज सानुजो राज्यं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः॥३७॥
विपरीतानि दृष्ट्वा च निमित्तानि स पाण्डवः।
याते कृष्णो चकाराथ सोऽभिषेकं परीक्षिते॥३८॥
प्रयास्यन्ति यदा ते च पूर्वाषाढां महर्षयः।

तदा नन्दात् प्रभृत्येष किलवृद्धिं गिमष्यिति॥ ३ ९॥
यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहिन।
प्रतिपन्नं किलयुगं तस्य संख्यां निबोध मे॥ ४०॥
न्नीणि लक्षाणि वर्षाणां द्विज! मानुषसंख्यया।
षष्टिञ्चैव सहस्राणि भविष्यत्येष वै किलः॥ ४ १॥
शतानि तानि दिव्यानि सप्त पञ्च च संख्यया।
नि:शेषेण ततस्तस्मिन् भविष्यति पुनः कृतम्॥ ४ २॥

ब्राह्मणः क्षत्रिय वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम। युगे युगे महात्मानः समतीताः सहस्रशः॥४३॥

पृथ्वीपरिष्वङ्गे भूमेः परिभवे समर्थ इत्युक्तेः पूर्वमिप कलिः प्रविष्ट इति गम्यते॥३६॥ साक्षात् कलिप्रवेशे तु युधिष्ठिरादिभिः स्वराज्यं परित्यक्तमित्याह— 'गत' इति द्वाभ्याम्॥३७॥

पूर्वोक्तमेव कलिप्रवेशकालमनूद्य तत संख्यामाह—'यस्मिन्नि' तित्रिभिः॥४०॥ त्रीणीति सन्ध्या—सन्ध्यांशाभ्यां विनेति ज्ञेयम्॥४१॥

दिव्यानि दिव्यसंख्यया संख्यातानि सप्तपञ्चसंख्ययाद्वादशाब्दशतानीत्यर्थः। निःशेषेण तस्मिन् गते सतीति शेषः। कृतं कृतयुगम्॥४२॥

ब्राह्मणादिवंशः क्षत्रियवंशश्च सकलः किमिति नौक्त इत्यतः आह—'ब्राह्मणा' इति द्वाभ्याम्॥४३॥

बहुत्वान्नामधेयानां परिसंख्या कुले कुले। पुनरुक्तबहुत्वानु न मया परिकीर्तिता॥४४॥ देवापि: पौरवो राजा मस्श्रेक्ष्वाकुवंशज:। महायोगवलोपेतौ कलापग्रामसंश्रयौ॥४५॥ कृते युग इहागत्य क्षत्रप्रावर्त्तकौ हि तौ। भविष्यतो मनोर्वंशे बीजभूतौ व्यवस्थितौ॥४६॥ एतेन ऋमयोगेन मनुपूत्रैर्वसुन्धरा। कृतत्रेतादिसंज्ञानि युगानि त्रीणि भुज्यते॥४७॥ कलौ तु बीजभूतास्ते केचित् तिष्ठन्ति भूतले। यथैव देवापि-मरू साम्प्रतं समवस्थितौ॥४८॥ एष तूद्देशतो वंशस्तवोक्तो भूभूजां मया। निखिलो गदितुं शक्यो नैव जन्मशतैरिप॥४९॥ एते चान्ये च भूपाला यैरत्र क्षितिमण्डले। कृतं ममत्व मोहास्वैर्नित्येऽनित्यकलेवरै:॥५०॥ कथं ममेयमचला मत् पुत्रस्य कथं मही। मद्वंशस्येति चिन्तार्त्ता जग्मुन्तमिमे नृपाः॥५१॥

कुले कुले अवान्तरकुलेषु नामधेयानां परिसंख्या बहुत्वात् समाननामतया पौनरुक्त्याद्य नोक्ता॥४४॥

क्षत्रस्य प्रवृत्तंकौ भविष्यतः, यतो मनोर्वंशे सोमसूर्यवंशरूप बीजभूतौ व्यवस्थितौ।।४६ कलेः सन्ध्यायामेव क्षत्त्रियसत्त्वात् त्रीणि युगानि भुज्यत इत्युक्तम्॥४७॥ देवापि-मरुवदन्यत्रापि कलौ ब्राह्मणादीनां बीजभूतानां स्थितिमाह—'कलौ त्विट ति॥४८॥

वंशकथनस्य वैराग्ये तात्पर्य्यमाह—'एते चे'ति। भूमण्डले नित्ये कल्पान्तस्थायिनि तदपेक्षया अनित्यानि अस्थिराणि कलेवराणि येषां तथाभूतैरपि ममत्वं कृतम्॥५०॥

मोहान्धत्वमेवाह—'कथं ममेय' मिति द्वाभ्याम्॥५१॥

तेभ्यः पूर्वतराश्चान्ये तेभ्यस्तेभ्यस्तथापरे। भविष्याश्चैव यास्यन्ति तेषामन्ये च येऽप्यनु॥५२॥ विलोक्यात्मजयोद्योग-यात्राव्यग्नान् नराधिपान्। पुष्पप्रहासैः शरदि हसतीव वसुन्धरा॥५३॥

मैत्रैय! पृथ्वीगीताः श्लोकाश्चात्र निबोध तान्। यानाह धर्मध्वजिने जनकायासितो मुनिः॥५४॥ प्राथमा स्थापनिकार्याः प्राथमा

कथमेष नरेन्द्राणां मोहो बुद्धिमतामिष।
येन फेनसधर्माणोऽप्यतिविश्वस्तचेतसः॥५५॥
पूर्वमात्मजयं कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मन्त्रिणः।
ततो भृत्यांश्च पौरांश्च जिगीषन्ते तथा रिपून्॥५६॥
ऋमेणानेन जेष्यामो वयं पृथ्वीं ससागराम्।
इत्यासक्तधियो मृत्युं न पश्यन्त्यविदूरगम्॥५७॥
समुद्रावरणं याति मन्मण्डलमथो वशम्।
कियदात्मजयादेतन्मुक्तिरात्मजये फलम्॥५८॥
उत्पृज्य पूर्वजा याता यां नादाय गतः पिताः।
तां ममेति विमूढ्त्वाञ्जेतुमिच्छन्ति पार्थिवाः॥५९॥

तेभ्यस्तेभ्यः पूर्वतरा इत्यनेनातीतानां मोहावस्था दर्शिता, एवं भविष्या इत्यनागतानां मोहावस्था॥५२॥

एतदेव पृथिवीगीतैः प्रपञ्चयति— 'कथेमेष' इति नविभः। फेनसधर्माणः क्षणभङ्गुरा इत्यर्थः॥५५॥

पूर्वमात्मजयमिति अजितेन्द्रियाणां मन्त्रिभृत्यादिजयाभावात्॥५६॥

किञ्चेवं सर्वमात्मवशीकुर्वतो मम भुवो मण्डलं वंश याति। यद्यपि तथाप्यात्मनामिन्द्रियादीनां जयात् जातमेतदिनत्यं राज्यं कियदत्यल्पम्। क्षयादात्मजये सित मुक्तिरत्यन्तं फलम्॥५८॥

अनित्यत्वमेवाह—'उत्मृज्ये 'ति। पूर्वजाः पूर्वेषामिति वा पाठः॥५९॥

मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातृणाञ्चापि वित्रहाः।
जायन्तेऽत्यन्तमोहेन ममताधृतचेतसाम्॥६०॥
पृथ्वी ममेयं सकला ममेषा ममान्वयस्यापि च शाश्वतेयम्।
यो तो मृतो ह्यत्र बभूव राजा कुबुद्धिरासीदित तस्य तस्य॥६१॥
दृष्ट्वा ममत्वादृतचित्तमेकं विहाय मां मृत्युपथं व्रजन्तम्।
तस्यान्वस्थस्य कथं ममत्वं हृद्यास्पदं मत्रभवं करोति॥६२॥
पृथ्वी ममेषाशु परित्यजैनां वदन्ति ये दूतमुखैः स्वशत्रुम्।
नराधिपास्तेषु ममातिहासः पुनश्च मूढेषु दयाभ्युपैति॥६३॥

#### पराशर उवाच

इत्येते धरणीगीता श्लोका मैत्रैय! यै: श्रुता:।

ममत्वं विलयं याति तापन्यस्तं यथा हिमम्॥६४॥

इत्येष कथित: सम्यङ् मनोर्वंशो मया तव।

यत्र स्थितिप्रवृत्तस्य विष्णोरंशांशका नृपा:॥६५॥

शृणुयाद् य इमं भक्त्या मनुवंशमनुक्रमात्।

तस्य पापमशेषं वै प्रणश्यत्यमलात्मन:॥६६॥

धनधान्यर्द्धिमतुला प्राप्नोत्यव्याहतेन्द्रिय:।

श्रुत्वैवमिखलं वंशं प्रशस्तं शिशसूर्ययो:॥६७॥

इक्ष्वाकु-जहनु-मान्यातृ-सगरा-विक्षितान् रघून।

ययाति-नहुषाद्यांश्च ज्ञात्वा निष्ठामुपागतान्।

महाबलान् महावीर्य्यानन्तधनसञ्चयान्॥६८॥

कृतान् कालेन बिलना कथाशेषान् नराधिपान्।

श्रुत्वा न पुत्रदारादौ गृहक्षेत्रादिके तथा।

दव्यादौ च कृतप्रज्ञो ममत्वं कुकते नर:॥६९॥

राज्ये पित्रादिवैरमपि दोषमाह—'मत्कृत' इति॥६०॥

किञ्च मिय राज्ञां ममत्ववुद्धिर्वृथैवेत्याह—'पृथ्वी ममे'ति। अत्र मिय यो यो राजा मृतो बभूव, तस्य तस्यैवेयं कुबुद्धिरासीत्, ततः पारमार्थिकफलाभावात्। अन्यत्रेति पाठे मृतः त्वन्यत्र राजा बभूव, तस्यापि वासनावशादियमेव कुबुद्धिः संसारप्रदासीदित्यर्थः॥६१॥

तमं तपो यै: पुरुषप्रवीरै रुद्बाहुभिर्वर्षगणाननेकान्। डप्टाश्च यज्ञा बलिनोऽतिवीर्याः कतास्त कालेन कथावशेषा:॥७०॥ पृथु: समस्तान् प्रचचार लोका-नव्याहतो योऽरिविदारिचऋ। स कालवाताभिहतो विनष्टः क्षिप्तं यथा शाल्मलितूलमग्नौ॥७१॥ यः कार्त्तवीर्यो बुभुजे समस्तान द्वीपान् समाऋम्य हतारिचऋः। कथाप्रसङ्गे त्वभिधीयमानः स एव सङ्गल्पविकल्पहेतुः॥७२॥ दशानना-विक्षित-राघवाणामैश्वय्यक्र मृद्भासितदिङ्मुखानाम्। भस्मापि जातं न कथं क्षणेन मूभङ्गपातेन धिगन्तकस्य॥७३॥ इंडलाइ- अरून मान्यात समरा-विश्वितान रचना

न च तेषां तपः प्रभावाद्यभावात् कथावशेषत्विमत्याह, 'तप्त' मिति॥७०॥ तानेवाह—'पृथु' रिति द्वाभ्याम्॥७१॥

सङ्कल्पविकल्पयोः केषाञ्चित् सङ्कल्पस्य तथेति प्रत्ययस्य, केषाञ्चिद् विकल्पस्य किमासीत्र वेति सन्देहस्य, हेतुर्निमित्तं, संकल्पस्य मनसो विकल्पहेतुः॥७२॥

उद्भासितानि दिङ्मुखानि यै:। उद्भासितदिग्वितानिमिति पाठे ऐश्वर्यविशेषणम्। तेषां रावणादीनामैश्वर्य्यम् अन्तकस्य भ्रूभङ्गपातेन कथं भस्म न जातं, किन्तु जातमेव, तस्मादैवश्वर्यं धिक्। यद्वा काष्ठं दग्धमिप भस्म भवति, ऐश्वर्यं भस्मापि न जातं किञ्चिदविशिष्टमिप कथं न जातं? तस्मात् धिक्॥७३॥

कथाशरीरत्वमवाप यद् वै मास्यातृनामा भूवि चऋवर्ती। श्रुत्वापि तं कोऽपि करोति साध-मर्मत्वमात्मन्यपि मन्दचेताः॥७४॥ दशाननो राघव लक्ष्मणौ च। युधिष्ठिराद्याश्च बभूवरेते सत्यं न मिथ्या क्व नु ते न विद्य:॥७५॥ ये साम्प्रतं ये च नृपा भविष्याः अध्यापक तकार किस अध्यक्ष विषय प्रोक्ता मया विप्रवरोग्रवीर्याः। ये ते तथान्ये च तथाभिधेया: क्राह्महाक्रक्रक क्रियां क्रिक्र क्राह्महास्त्रह सर्वे भविष्यन्ति यथैव पूर्वे॥७६॥ एतद् विदित्वा न नरेण कार्यं अनुस्कृत सामान स्वीतिक स्वीत आकृत ममत्वमात्मन्यपि पण्डितेन। तिष्ठनु तावत् तनयात्मजाद्याः क्षेत्रादयो ये तु शरीरतोऽन्ये॥७७॥ इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे चतुर्विश: अध्याय:॥

आत्मन्यहङ्कारास्पदे देहेऽपि किं पुनः पुत्रदारादौ॥७४॥

भगीरथाद्याः सत्यं जाताः, किन्तु क्व ते इति न विद्यः, कालेनादर्शनं नीता इत्यर्थः। अत्र राघवदीनां ग्रहणं लोकदृष्ट्या वैराग्यार्थम्॥७५॥

तथा अन्येऽनुक्तास्तथाभिधेयाः कथामात्रावशेषा भविष्यन्तीत्यर्थः॥७६॥ एतदशंतात्पर्यार्थं संक्षिप्याह—'एतदि' ति। तनयादयस्तिष्ठन्तु ममत्वं सुतरां न कार्यमित्यर्थः॥७७॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां चतुर्थांशे चतुर्विंशोऽध्याय:॥

> > चतुर्थांशः सम्पूर्ण कार्यक्र कार्यक्र

# पञ्चमांशः विकास विकास विकास

प्रथम: अध्याय:

(वसुदेव-देवक्योर्विवाहः, ब्रह्मणः समीपे पृथिव्या गमनम्, विष्णोः स्तोत्रम् ,कंसादीन् हन्तुं विष्णोरङ्गीकारश्च)

मैत्रेय उवाच

नृपाणां कथितः सर्वो भवता वंशविस्तरः। वंशानुचरितञ्चैव यथावदनुवर्णितम्॥ १॥ अंशावतारो ब्रह्मर्षे योऽयं यदुकुलोद्भवः। विष्णोस्तं विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः॥ २॥ चकार यानि कर्माणि भगवान् पुरुषोत्तमः। अंशाशेनावतीर्व्योर्व्या तत्र तानि मुने! वद॥ ३॥

## पराशर उवाच

मैत्रेय! श्रूयतामेतद् यत् पृष्टोऽहिमदं त्वया। विष्णोरंशांश-सम्भूति-चिरतं जगतो हितम्॥४॥ देवकास्य सुतां पूर्वं वसुदेवो महामुने। उपयेमे महाभागां देवकीं देवतोपमाम्॥५॥

अथातः पञ्चमांशे श्रीकृष्णलीलामहोदयः। बिन्दुमाधव तोषाय यथामित वितन्यते। उक्तानुवादपूर्वकं श्रीकृष्णावतारप्रकारं तच्चिरतानि च पृच्छिति—'नृपाणा'मिति त्रिभिः॥१॥ विष्णोरंशावतारः परब्रह्मण एव परिच्छिन्ननराकारेणावतारः। विस्तरेणेति —यदर्थं यदा च

विष्णोरंशावतारः परब्रह्मण एव परिच्छिन्ननराकारेणावतारः। विस्तरणात —यदथ यदा च येन त प्रकारेणासावततार इत्याद्यविशेषतः श्रोतुमिच्छामि॥२॥

तचरितञ्च विस्तरेण वदेत्याह 'चकारे' ति। परब्रह्मणोऽशं इवांश क्षीराब्धिशायी तस्याशं इवांशो नराकरः, तेनावतीर्यं तत्र यानि चकार, तानि वदेस्तन्वयः॥३॥

सम्भूतिश्च चरितञ्चेति द्वन्द्वैक्यम्॥४-५॥

कंसस्तयोर्वरखं चोदयामास सारिषः। वसुदेवस्य देवक्याः संयोगे भोजवर्द्धनः॥६॥ अथान्तरीक्षे वागुचैः कंसमाभाष्य सादरम्। मेघगम्भीरिनघोषं समाभाष्येदमब्रवीत्॥७॥ यामेतां वहसे मूढ़! सह भर्त्रा खे स्थिताम्। अस्यास्ते चाष्टमो गर्भः प्राणानपहरिष्यति॥८॥

#### पराशर उवाच

इत्याकण्यं समादाय खङ्गं कंसो महाबलः। देवकीं हन्तुमारब्धो वसुदेवोऽब्रवीदिदम्॥९॥ न हन्तव्या महाबाहो! देवकी भवता तव। समर्पियध्ये सकलान् गर्भानस्योदरोद्भवान्॥१०॥ तथेत्याह च तं कंसो वसुदेवं द्विजोत्तम। न घातयामास च तां देवकीं तस्य गौरवात्॥११॥ एतस्मिन्नेव काले तु भूरिभारावपीड़िता। जगाम धरणी मेरौ समाजे त्रिदिवौकसाम्॥१२॥

वररथं दाम्पत्यकल्पनार्थं रथं प्रीत्या सारिथरिव स्थितश्चोदयामास इत्यर्थः संयोगे वैवाहिकसम्बन्धे॥६॥

अन्तरिक्षे अशरीरवाक्। आभाष्यसादरमित्येकं पदम् आभाष्ये वक्तेऽव्येऽर्थे यथासौ सादरः स्यात्तथा उद्यैः समाभाष्यः सम्बोध्य मेघस्य गम्भीरो निर्घोषो यथा भवत्येवमिदं वक्ष्यमाणं वाक्यमब्रवीदित्यर्थः॥७-८॥

आरब्धः कर्त्तरि क्तः, हन्तु प्रवृत्त इत्यर्थः॥९॥

अस्योदरोद्भवानित्यार्षः सन्धिः। अस्यः कलत्रस्येति वा अस्य तवेति वान्वयः यद्वा असुक्षेपण इति धातोरस्येति हि —लोपे रूपम् मया समर्पितान्यत्र क्वापि यथेच्छं निपेत्यर्थः॥१०-११॥

ततश्चातिभयात् कंसे देवकीप्रसूतिप्रतीक्षया स्थिते सित भारावपीडितधारण्या प्रार्थितैर्देवैः संस्तुस्य प्रसादितो हरिः। षड्गर्भादिपूर्वकमवततारेति वक्तुमाहं—'एतस्मिन्नेवे' त्यादिना यावदध्यायसमाप्ति। धरणी गोरूपेण जगामेति ज्ञेयं 'गौर्भूत्वाश्रुमुखी' ति शुकोक्ते॥१२॥

सब्रह्मकान् सुरान् सर्वान् प्रणित्याह मेदिनी। कथयामास तत्सर्वं खेदात् करुणभाषिणी॥ १३॥

# पृथिव्युवाच

अग्निः सुवर्णस्य गुरुर्गवां सूर्यः परो गुरुः।

ममार्थिखललोकानां गुरुर्नारायणो गुरुः॥ १४॥

प्रजापतिपतिर्ब्रह्मा पूर्वषामिप पूर्वजः।

कला-काष्ठा-निमेषात्मा कालश्चाव्यक्तमूर्तिमान्॥ १५॥

तदंशभूतः सर्वेषां समूहो वः सुरोत्तमाः।

आदित्या मरुतः साध्या रुद्रा वस्वश्चि-वह्नयः॥ १६॥

पितरो ये च लोकानां स्रष्टारोऽत्रिपुरोगमाः।

एतत् तस्याप्रमेयस्य रूपं विष्णोर्महात्मनः॥ १७॥

यक्ष-राक्षस-दैतेयाः पिशाचोरग-दानवाः।

गन्धर्वाप्सरसञ्चैव रूपं विष्णोर्महात्मनः॥ १८॥

प्रहर्श्वतारकाचित्र-गगनाग्निजलानिलाः।

अहञ्च विषयाश्चैतत् सर्वं विष्णुमयं जगत्॥ १९॥

तत् सर्वं दैत्याभारपीडादि॥१३॥

अग्निरित्यादेरयमर्थः,— यथाग्निः सुवर्णस्य गुरुर्जनकः,— अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णं भूवैष्णवी सूर्यसुताश्च गाव' इति स्मृतेः। अतो यथाग्निः सुवर्णस्य मलं दहन् सुवर्णं रक्षति, यथा च गवां सूर्यः परो गुरुः, अतस्ताः पर्जन्य रूपेण पुष्णाति गावो रश्मयो वा, अतस्तान् यथा विवर्द्धंयित, तथा ममापि नारायणो गुरुः, यतोऽसाविखललोकानां गुरुः। अतः स एव मम भारहर्त्ता पालकश्च। तथापि साक्षात्तद्विज्ञपतौ ममासामर्थ्याद् भवताञ्च तदंशत्वाद् भवतो मया भारपनयनाय प्राथ्यन्त इति॥१४॥

कालश्य तदंशभूतः तच्छक्तित्वात्॥१५॥

सर्वेषा वो युष्माकञ्च समूहस्तदंशभूतः। विश्वरूपत्वात्तस्य एतदेव प्रपञ्चयित 'आदित्या' इत्यादि साद्धैस्त्रिभिः वसवश्च अश्विनौ च वह्नयश्चेति विग्रहः॥१६॥

महात्मनो विश्वरूपस्य विष्णो रूपम्॥१७-१८॥

ग्रहादिभिश्चित्रमिति गगनविशेषादेव तेषामपि तद्रूपतोक्ता। अहञ्च भूः विषयाः शब्दादयः॥१९॥

तथाप्यनेकरूपस्य तस्य रूपाण्यहर्निशम्। बाध्यबाधकतां यान्ति कल्लोला डव सागरे॥२०॥ तत् साम्प्रतिममे दैत्याः कालनेमिपुरोगमाः। मर्त्त्यलोकं समाऋम्य बान्धन्तेऽहर्निशं प्रजा:॥२१॥ कालनेमिर्हतो योऽसौ विष्णुना प्रभविष्णुना। उग्रसेनसुतः कंसः सम्भूतः स महासुरः॥२२॥ अरिष्टो धेनुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा। मुन्दोऽसुरस्तथात्युग्रो वाणश्चापि बले: सुत:॥२३॥ तथान्ये च महावीर्या नृपाणां भवनेषु ये। समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान् न संख्यातुमृत्सहे॥२४॥ अक्षौहिण्योऽत्र बहुला दिव्यमूर्तिषृतां सुरा:। महाबलानां दुप्तानां दैत्येन्द्राणां ममोपरि॥२५॥ तद्भूरिभारपीडार्ता न शक्नोम्यमरेश्वराः। विभर्तुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः॥ २६॥ 📨 हामाहमूह छहा 🕏 क्रियतां तन्महाभागाः मम भारावतारणम्। यथा रसातलं नाहं गच्छेयमिति विह्वला॥२७॥

पराशर उवाच

इत्याकण्यं धरावाक्यमशेषं त्रिदशैस्तत:। भुवो भारावतारार्थं ब्रह्मा प्राह प्रचोदित:॥२८॥

एकस्यैव रूपञ्चेत् सर्वं कुतोऽन्योन्यविरोधस्तत्राह—'तथापी' ति॥२०-२१॥ ननु कालनेमिः प्रागेव हतः, तत्राह—'कालनेपि' रिति॥२२॥

अक्षौहिणीसंख्या भारतोक्ता— 'अक्षौहिण्याः प्रसंख्यानं स्थानां दिन्तनां तथा। एकविंशतिसाहस्रं शतान्यष्टौ च सप्तिः। ज्ञेयं शतसहस्रन्तु सहस्राणि तथा नव। नराणामिष पञ्चाशत् शतानि त्रीणि चैव हि। पञ्चषष्टिसहस्राणि तथाश्वानां शतानि च। दशोत्तराणि षट्प्राहुरेवमक्षौहिणी बुधाः' इति॥२५-२७॥

अशेषत्रिदशैः सह धरायो वाक्यमाकर्ण्य धरयैव प्रचोदितो ब्रह्मा प्राह॥२८-२९॥

## ब्रह्मोवाच

यथाह वसुधा सर्वं सत्यमेतिह्वौकसः।
अहं भवो भवन्तश्च सर्वं नारायणात्मकम्॥२१॥
विभूतयस्तु यास्तस्य तासामेव परस्परम्।
आधिक्यन्यूनता बाध्याबाधकत्वेन वर्तते॥३०॥
तदागच्छत गच्छामः क्षीराब्धेस्तटमुत्तरम्।
तत्राराध्य हरिं तस्मै सर्वं विज्ञापयाम वै॥३१॥
सर्वदैव जगत्यर्थे स सर्वात्मा जगन्मयः।
स्वलपांशेनावतीर्यों व्यां धर्मस्य कुरुते स्थितिम्॥३२॥

## पराशर उवाच

इत्युक्त्वा प्रययौ विष्र! सह देवै: पितामहः। समाहितमितश्चैवं तुष्टाव गरुडध्वजम्॥३३॥ क्रिकेटिक विष्टाव गरुडध्वजम्॥३३॥

द्वे विद्ये त्वमनाम्नाय परा चैवापरा तथा। ते एव भवतो रूपे मूर्त्तामूर्त्तात्मके प्रभो॥ ३४॥ द्वे ब्रह्मणी त्वणीयोऽतिस्थूलात्मन्! सर्वं सर्ववित्। शब्दब्रह्म परञ्जैव ब्रह्म ब्रह्ममयस्य यत्॥ ३५॥

आधिक्यं बाधकत्वेन न्यूनता च बाध्यत्वेन वर्त्तते इत्यर्थः॥३०-३३॥

भो अनाम्नाय! साक्षाद् वेदस्याप्यविषयीभूत! द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैवापरा चेति श्रुतिप्रोक्ते परापरब्रह्मविषये द्वे विद्ये। ते एव तद् विष्यभूते परापरे ब्रह्मणी मर्त्तामूर्तात्मके भवतो रूपे॥३४॥

एतदेव स्फुटयति— 'द्वे ब्रह्मणीत्व' ति। द्वे ब्रह्मणी भवते रूपे इत्यन्वयः। एतदेव सम्बोधनद्वारेणदर्शयति—अणीयः सूक्ष्मतम। अतिस्थूलात्मन् स्थूलरूप! त्वम्पदलक्ष्यविराटरूप! अत एव सर्वविश्वरूप! सर्विवत् सर्वज्ञ! किञ्च यत् ज्ञापकं शब्दब्रह्म ज्ञाप्यञ्च परं ब्रह्म ते द्वे परब्रह्मात्मकस्य भगवतो रूपम् इत्यन्वयः॥३५॥

ऋग्वेदस्तं यजुर्वेदः सामदेवस्त्वथर्व च।

शिक्षा कल्पो निरुक्तञ्च छन्दो ज्योतिषमेव च॥३६॥

इतिहास-पुराणे च तथा व्याकरणं प्रभुः।

मीमांसा न्यायकं तत्त्वं धर्मशास्त्राण्यधोक्षज॥३७॥

आत्मात्मदेहगुणवद् विचाराचारि यद्वचः।

तदप्यादिपते नान्यदध्यात्मात्मस्वरूपवत्॥३८॥

त्वमव्यक्तमनिर्देश्यमचिन्त्यानामवर्णवत्।

अपाणिपादरूपञ्च शुद्धं नित्यं परात्परम्॥३९॥

शृणोध्यकर्णः परिपश्यसि त्व

मचुक्षुरेको बहुरूपरूपः।

अपादहस्तो जवनो ग्रहीता

त्वं वेतसि सर्वं न च सर्ववेद्यः॥४०॥

तत्र कर्मविषयं शब्दब्रह्मत्वभित्याह—'ऋग्वेद' इति द्वाभ्याम् ॥३६-३७॥

परब्रह्माविषयमि शब्दब्रह्मत्वमेवत्याह—'आत्मात्मे 'ति। आत्मात्मशब्दाभ्यां जीवपरमात्मनोः देहशब्देन स्थूलसूक्ष्मशरीरे, गणवच्छव्देन तत्कारणमव्यक्तम्। एतेषां विचारमाचरतीति तथा। एवञ्च विचारे क्रियामाणे यदध्यात्मस्वरूप त्वम्पदलक्ष्यम् आत्मस्वरूपञ्च तत्पदलक्ष्यम् तद् ब्रह्मफलभूतमस्ति यस्मिन् वचिस तत्तथाभूतोपनिषद् वचस्त्वत्रान्यत्र भवति। भो आद्यपते ब्रह्मादिस्वामिन्! यद्वा ऋग्वेदादिपदैरेवोपनिषद्रूपत्वस्याप्युक्तत्वादेन श्लोकेन सांख्ययोगद्यनुसारि तत्र तदाचार्योपदेशवचोरूपतोच्यते इति व्याख्येयम्॥३८॥

शब्दब्रह्मरूपतामुक्त्वा परब्रह्मारूपतामाह—'त्विमि' ति। अव्यक्तं चक्षुरादेर गोचरः, अनिर्देस्यं वाचामगोचरः अचिन्त्यं मनसोऽप्यगोचरः, अचिन्त्यञ्च तदानामवर्णवद्य। पाणिपादवर्जितस्वरूपं नित्यञ्च परादव्यक्तात् परम्। नामरूपादि शून्यत्वादिन्द्रियवाङ्गनसामविषयभूतं यद् ब्रह्म विदुर्योग्निस्तदिप त्वमेवे त्यन्वयः॥३९॥

ईश्वररूपतामाह—'शृणोषी 'ति दशिभः। बहूनि रूपाणि रूपं यस्यं सः। अपादोऽपि जवनो वेगवान्, अहस्तोऽपि ग्रहीता, श्रुतिश्च—''अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्रयं पुरूषं महान्तम्'' इति॥४०॥

अणोरणीयासमसत् स्वरूपं
त्वां पश्यतोऽज्ञानिवृत्तिरग्रया।
श्रीरस्य धीर्यस्य बिभित् नान्यद्वरेण्य-रूपात् परतः परात्मन्॥४१॥
त्वं विश्वनाभिर्भुवनस्य गोप्ता
सर्वाणि भूतानि तवान्तराणि।
यद्भूतभव्यं तदणोरणीयः
पुमांस्त्वमेकः प्रकृतेः परस्तात्॥४२॥
एकश्चतुर्द्धां भगवान् हुताशीं
वर्घो बिभूतिं जगतो ददासि।
त्वं विश्वतश्चश्चुरनन्तमूर्ते!
प्रेष्टा पदं संनिद्धे विधातः॥४३॥

ईश्वरमप्रच्युतब्रह्मस्वरूपं पश्यतस्तत्त्वदर्शित्वान्मोक्षः स्यादित्याह, —त्वामचिन्तयशक्तिमीश्वरं अणोः अणीयांसं निरुपाधित्वेनातिसूक्ष्मतमम्, अत एवासत्स्वरूपिमवावस्थितम्। यद्वा असतः प्रपञ्चस्यात्मरूपं पश्यतस्तत्त्वदर्शिनोः अग्रटया आत्यन्तिको अज्ञाननिवृत्तिभवति। कथम्भूतस्येत्यत आह— 'धीरस्ये' ति। हे परतोऽ व्यक्तात् परमात्मन! यस्य धीरस्य विपश्चितः धीवरिण्यरूपात् परमानंन्द मूर्तेस्त्वत्तोऽन्यन्न विभर्ति न धारयित, तस्य स वासनाज्ञानिवृत्त्या मोक्षोभवतीत्यर्थः॥४१॥

ननु मायाशवलस्य कथं प्रकृतेः परत्वं तत्राह—'त्विमिति' विश्वस्य नाभिराश्रयः। आन्तराणि मध्ये स्थितानि। यद्यस्मात्त्वतो भूतं भव्यञ्च। एवम्भूतोऽपि पुमानीश्वरस्त्वं अणोरणीयः प्रकृते परस्तात् स्थितं ब्रह्मैव। न तु प्रच्युतब्रह्मभावः मायायाः स्वाश्रयानावरकत्वादिति भावः॥४२॥

भुवनस्य गोते 'ति यदुक्तं तत् प्रपञ्चयित 'एक्क्के' ति। श्रौतास्त्रयोऽग्नय औपासनश्चैक इत्येवं चतुर्धा। यद्वा 'ऐन्धनो जाठरश्चाग्नि: वैद्युतो वाडावस्तथे' त्येवं चतुर्धा। यद्वा वैद्युतिनर्मन्थ्य सौरजाठरात्मना चतुर्धा। वर्चस्तेजः विभूति सम्पदञ्च ददासि। त्रेधा पदं भूर्भुवः स्वर्लोकेषु त्रिविक्रमावतारे सित्रदधे निहितवान्, 'त्रेष्ठा विष्णुरूपा माया विचक्रम' इति श्रुते:॥४३॥

यथाग्निरेको बहुधा सिम्ध्यते विकारभेदैरिकाररूपः।
तथा भवान् सर्वगतैकरूपो रूपाण्यशेषाण्यनुपुष्यतीशा।४४॥
एकस्त्वग्रय्यं परमं पदं यत् पश्यन्ति त्वां सूरयो ज्ञानदृश्यम्।
त्वत्तो नान्यत् किञ्चिदस्ति त्वपीह यद्वा भूतं यद्यं भाव्यं परात्मन्॥४५॥
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्वं समष्टिव्यष्टिरूपवान्।
सर्वज्ञः सर्वदृक् सर्वशक्तिज्ञानबलर्द्धिमान्॥४६॥
अन्यूनश्चाप्यवृद्धिश्च स्वाधीनी नादिमान् वशी।
कृम-तन्द्रा-भय कोध-कामादिभिरसंयुतः॥४७॥
निरवद्यः परप्रीतो निरिनष्टोऽक्षरक्रमः।
सर्वश्चरः पराधारो धाम्नां धामात्मकोऽक्षयः॥४८॥
सकलावरणातीत! निरालम्बनभावन!
महाविभूतिसंस्थान! नमस्ते पुरुषोत्तम॥४९॥
नाकारणात् कारणाद् वा कारणाकारणात्र च।
शरीरग्रहणं वापि धर्मत्राणाय ते परम॥५०॥

<sup>&#</sup>x27;अनन्तमूर्ते' इति यदुक्तं तत् प्रपञ्चयति—'यथाग्नि'रिति त्रिभिः। अनुपुष्यति वर्द्धयति॥४४-४५॥

व्यक्तं महदादि, अव्यक्तं प्रधानम्, तत् स्वरूपस्त्वम्, अतः समष्ठिर्विराड्देहः, व्यष्टिस्तद्विशेषश्चतुर्विधो भूतग्रामः, ततस्वरूपवान्, सर्वज्ञः सामान्येन, सर्वविद् विशेषतः॥४६॥

तदेवं सर्वकार्यरूपत्वेऽपि कार्ये दोषराहित्यं वदन्नचिन्तमैश्वर्यमाह—'अन्यून' इति त्रिभिः। वशीं नियन्ता। क्रुमः श्रमः, तन्द्रा आलस्यम्॥४७॥

निरवद्यो निर्मलः, निरनिष्टः प्रतिकूलशून्यः। पाठान्तरेऽधिष्ठानः शून्य इत्यर्थः। पराधारः ब्रह्मादीनामाश्रयः धाम्नां तेजसां सूर्यादीनां धामात्मकः प्रकाशकरूपः॥४८॥

सकलावरणातीत! अन्नमयादिपञ्चकोषासंसृष्ट! अतो निरालम्बनभावन! निरुपाधित्वान्निर्विषयेण चित्तेन विभाव्य! महाविभूतर्विश्वप्रपञ्चात्मिका संस्थानं सन्निवेशो यस्य तथाभूत॥४९॥

#### पराशर उवाच

इत्येवं संस्तुति श्रुत्वा मनसा भगवानजः। ब्रह्माणमाह प्रीतात्मा विश्वरूपधरो हरिः॥५१॥

श्रीभगवानुवाच

भो भो ब्रह्मन्! त्वया मत्तः सह देवैर्यदिष्यते। तदुच्यतामशेषं वः सिद्धमेवावधार्यताम्॥५२॥

### पराशर उवाच

ततो ब्रह्मा हरेर्दिव्यं विश्वरूपमवेक्ष्य तत्। तुष्टाव भूयो देवेषु साध्वसावनतात्मसु॥५३॥

# ब्रह्मोवाच

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रमूर्ते! सहस्रवाहो! बहुवक्त्रपाद। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्तिविनाश-संस्थानकराप्रमेय॥५४॥ सूक्ष्मातिसूक्ष्मातिबृहत्प्रमाण!गरीयसामप्यतिगौरवात्मन्। प्रधानबुद्धीन्द्रियवत्-प्रधानमूलात् परात्मन्! भगवन्! प्रसीद॥५५॥

ननु कुतो ममारवणातीतत्वं मत्स्यकूर्माद्यनेकदेहावृतत्वादित्यत आह—'ने' ति अकस्य दुःखस्य अरणात् प्रापणादकारणमधर्मः, कस्य सुखस्यारणात् प्रापणात् कारणं धर्मः, तदुभयमिश्रितं कारणाकारणम्; ऐतेभ्यो हि यथाऋमं तिर्यकसुरनरादीनां जन्म प्रतिषिद्धम्। ते तव तु नैवं जन्म, किन्तु धर्मत्राणायैव, सर्वस्य परमान्दरूपस्य कर्मपारतन्त्र्याभावात्। यद्वा न विद्यतेऽकमेषामिति नाकाः देवास्तेषामावरणादाऋोशात्। कस्यं ब्रह्मण आवरणाद्वा कारणाकारणात्तदुभयाऋोशाद्य ते शरीरग्रहणं न भवति, किन्तु जगत कृंपया धर्मत्राणाय केवलम्। न हि स्वेच्छावृतविशुद्धोर्जितसत्त्वविग्रहैरावरणं स्यादित्यर्थः॥५०-५१॥

यदिष्यते अपेक्ष्यते॥५२॥ साध्वसं भयं तेनावनतशरीरेषु सत्सु॥५३॥ प्रवृत्तिः सृष्टिः, संस्थानं स्थितिः॥५४॥

अतिबृहत् प्रमाणं यस्य, अतिगौरवयुक्त आत्मा मूर्तिर्यस्य, प्रधानं प्रकृतिः, बुद्धिर्महत्तत्त्वम्, इन्द्रियवान् अहङ्कारः, एतेषां पुरुषः, स एव मूलं जगत् कर्त्तत्वात्, तस्मादिप परात्मन! तन्नियन्तृस्वरूप॥५५॥

एषा मही देव! महीप्रसूतैमहासुरै: पीडित-शैलबन्धा।
परायणां त्वां जगतामुपैति
भारावतारार्थमपारसारम्॥५६॥
एते वयं वृत्ररिपुस्तथायं
नासत्यदस्त्री वरुणो यम्श्च।
इमे च रुद्रा वसव: ससूर्याः
समीरणाग्निप्रमुखास्तथान्ये॥५७॥

सुराः समस्ताः सुरनाथ! कार्यमेभिर्मया यद्य सदीश सर्वम्। आज्ञापयाज्ञां प्रतिपालयन्तस्तथैव तिष्ठाम सदास्तदोषाः॥५८॥

#### पराशर उवाच

एवं संस्तूयमानस्तु भगवान् परमेश्वरः। उज्जहारात्मनः केशौ सित-कृष्णौ महामुने॥५९॥ उवाच च सुरानेतौ मत् केशो वसुधातले। अवतीर्य भुवो भार-क्लेशहानि करिष्यतः॥६०॥

एवं स्तुत्वा प्रस्तुतमाह—'एषे'ति। मह्यां प्रसूतैर्महद्भिरसुरैः पीडितोऽतिश्लथी कृतः शैलबन्धः पर्वतरूपमूलबन्धो यस्याः सा, अपारसारम्, अनन्तबलम्। अपारपारमिति पाठे अपारः अशक्यः पारः पर्य्यन्तो यस्येति॥५६॥

अस्माभिश्च तव यत् साहाय्यं कार्यं तदाज्ञापयेत्याह— 'एते वय' मिति द्वाभ्याम्। नासत्यदस्त्रौ अश्विनौ॥५७-५८॥

उञ्जहार उत्पाटितवान्। अयं भावः, मम दुष्करञ्चेत् युष्माभिः साहाय्यं कार्यं स्यात्, न त्वेतदस्ति भूभारहरणादौ महत्यिप कार्ये मत्केशमात्रस्यैव समर्थत्वादिति। न तु केशमात्रवतार इति मन्तव्यम्। मददृक्पातिवचूर्णिता इति कृष्णाष्टम्यामहमुत्पत्स्यामीत्यादिषु साक्षात् स्वावतारतोक्तेः, सितकृष्णकेशधारणञ्च शोभार्थमेव श्रीवत्सरोमवत्, न त्वजरामरस्यार्द्धपलितत्वं सम्भवति। 'काष्ठामुहूर्त्तादिमयश्च कालो न यद्विभूतेः परिणामहेतु' रित्युक्तत्वात्॥५९॥

भारनिमित्तस्य क्रेशस्य हानिं करिष्यतः।।६०।।

सुराश्च सकला: स्वांशैरवतीर्य महीतले। कुर्वन्तु युद्धमुन्मत्तैः पुर्वोत्पन्नैर्महासुरैः॥६१॥ ततः क्षयमशेषास्ते दैतेया धरणीतले। प्रयास्यन्ति न सन्देहो मद्दृकपातिवचूर्णिता:॥६२॥ वसुदेवसस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा। तस्यायमष्टमो गर्भो मत्केशो भविता सुरा:॥६३॥ अवतीर्य च तत्रायं कंसं घातियता भुवि। कालनेमिं समुद्भूतमित्युक्तवान्तर्दधे हरि:॥६४॥ अदृश्याय ततस्तेऽपि प्रणिपत्य महात्मने। मेरुपृष्ठं सुरा जग्मुरवतेरुश्च भूतले॥६५॥ कंसाय चाष्ट्रमो गर्भो देवक्यां धरणीधर:। भविष्यतीत्याचचक्षे भगवान् नारदो मुनि:॥६६॥ कंसोऽपि तदुपश्रुत्य नारदात् कुपितस्ततः। देवकीं वसुदेवश्च गृहे गुप्तावधारयत्॥६७॥ जातं जातञ्च कंसाय तेनैवोक्तं यथा पुरा। तथैव वसुदेवोऽपि पुत्रमर्पितवान् द्विजः॥६८॥ हिरण्यकशिपोः पुत्राः

षड्गर्भा इति विश्रुता:। विष्णुप्रयुक्ता तान् निद्रा क्रमाद् गर्भे न्ययोजयत्॥६९॥

तथापि युद्धादिक्रीडार्थ सुरानाज्ञापयित—'सुराश्चे'ति॥६१॥
तैर्योद्धमशक्ता वा वयमिति न भेतव्यमित्याह—'ततःक्षिति'मिति॥६२॥
अयं कृष्णवर्णो मत्केशः, रामलीलानामप्युपलक्षणमेतत॥६३–६६॥
गुप्तौ सुरिक्षितौ॥६७॥
तेनैव स्वेनैव पुरा यथोक्तं—'समर्पयिष्ये सकलान् पुत्रानस्योदरोद्धवा' निति॥६८–६९॥

योगनिद्रा महामाया वैष्णवी मोहितं यया। जान्यका विकास स्वित्र स्वापनिकार स्वाप

श्रीभगवानुवाच

निद्रे! गच्छ ममादेशात् पातालतल-संश्रयान्।

एकैकत्वेन षड्गर्भान् देवकीजठरं नय।।७१॥

हतेषु तेषु कंसेन शेषाख्योऽशस्ततो मम।

अंशाशेनोदरे तस्याः सप्तमः सम्भविष्यति॥७२॥

गोकुले वसुदेवस्य भार्यान्या रोहिणीं स्थिता।

तस्याः स सम्भूतिसमं देवि! नेयस्त्वयोदरम्॥७३॥

सप्तमो भोजराजस्य भयाद् रोधोपरोधतः।

देवक्याः पतितो गर्भ इति लोको विद्ष्यति॥७४॥

गर्भसङ्कर्षणात् सोऽथ लोके सङ्कर्षणेति वै।

संज्ञामवाप्स्य वीरः श्वेताद्रिशिखरोपमः॥७५॥

ततोऽहं सम्भविष्यामि देवकीजठरे शुभे।

गर्भ त्वया यसोदाया गन्तव्यमविलम्बितम्॥७६॥

प्रावृद्काले च नभिस कृष्णाष्टम्यामहं निशि।

उत्पत्स्यामि नवम्याञ्च प्रसूति त्वमवाप्स्यसि॥७७॥

सङ्कर्षणइति संज्ञामवाप्स्यति॥७५॥ त्वया यशोदाया गर्भं प्रति गन्तव्यम्॥७६॥

कथं सा विष्णुना प्रयुक्ता ? किं वापरं तस्याः कार्यमादिष्टम् ? इत्यपेक्षायामाह—'योगनिद्रे' त्यादिना यावत्समाप्ति। योग एवात्मानुभूतिलक्षणो बाह्मानुभवादव्यावृत्तौ निद्रेव निद्रा सैव ब्रह्मादीनिप मोहयन्ती महामाय, सैव जीवानां ज्ञानमाच्छादयन्ती अविद्यारूपेण जगत् सर्वमावृत्य यया स्वशक्त्या मोहितं मिथ्याभिनिवेशवत् कृतं तामाहेत्यर्थः॥७०॥७२॥

सम्भूतिः सममनुरूपं यथा भवत्येवं नैयः। प्रागेव वसुदेवाहितगर्भाया रोहिण्याः पश्चाद गोकुलं गतायाः सप्तमे मासि वायुभूतं गर्भमपसार्य्य देवकीजठरात् सप्तमं गर्भमलक्षितमाकृष्य तस्या उदरं नेय इत्यर्थः। रोधोपरोधतः कारागारनिरोधात्॥७३-७४॥

यशोदाशयने मानु देवक्यास्त्वामनिन्दिते। मच्छक्तिप्रेरितमितर्वसुदेवो नियष्यति॥७८॥ कंसश्च त्वामुपादाय देवि! शैलशिलातले। प्रक्षेप्स्यत्यन्तरीक्षे च त्वं स्थानं समवाप्स्यसि॥७९॥ ततस्त्वां शतदृक् शक्र: प्रणम्य मम गौरवात्। प्रणिपातानतशिरा भगिनीत्वे यहीष्यति॥८०॥ ततः शुम्भनिशुम्भादीन्हत्वा दैत्यान् सहस्रशः। स्थानैरनेकै: पृथिवीमशेषां मण्डियष्यसि॥८१॥ त्वं भूति: सन्नति: कोर्त्ति: क्षान्तिद्यौ: पृथिवी धृति:। लजा: पृष्टि षा या च काचिदन्या त्वमेव सा॥८२॥ ते त्वामार्येति दुर्गेति वेगगर्भेऽम्बिकेति च। भद्रेति भद्रकालीति क्षेम्या क्षेमङ्करीति च॥८३॥ प्रातश्चैवापराह्ने च स्तोष्यन्यानप्रमूर्त्तय:। तेषां हि प्राथितं सर्वं मत्प्रसादाद्भविष्यति॥८४॥ सुरामांसोपहारैस्तु भक्ष्यभोज्येश्च पूजिता। नृणामशेषकामांस्त्वं प्रसन्ना सम्प्रदास्यसि॥८५॥

नभसि श्रावणे मासि निश्यर्द्धरात्रेष्टम्यामहमुत्पत्स्यामि। अर्द्धरात्रानन्तरं नवम्यां प्रविष्टायां यशोदाशयने मां नेष्यति त्वाञ्च देवक्याः शयने॥७७-७८॥

तथापि त्वया न भेतव्यमित्याह—'कंशश्चे' ति॥७९॥

तां प्रोत्साहयति—'ततस्त्वा' मिति सप्तभिः। शतशब्दोऽपरिमितवचनः सहस्रदृगित्यर्थः॥८०॥

स्थानैर्योगपीठाख्यायतनैर्बिन्ध्यजालन्धराद्यै:॥८१॥

तस्या विभूतिमाह—'त्वं भूति' रिति। या च काचिदन्यापि स्त्री जातिः सापि त्वमेव॥८२-८४॥

ते सर्वे सर्वदा भद्रे! मत्प्रसादादसंशयम्। असन्दिग्धा भविष्यन्ति गच्छ देवि! यथोदितम्॥८६॥ इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चामांशे प्रथम: अध्याय:॥

ते सर्वे त्वया प्रसन्नया दत्ताः कामाः मत्प्रसादादसन्दिग्धा अव्यभिचरिता भविष्यन्ति। अतः असंशयं गच्छ॥८६॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे प्रथमोऽध्याय:॥

# द्वितीयोऽध्याय:

(यशोदगर्भे योगमाया देवकीगर्भे भगवतश्च प्रवेश:। देवानां देवकीस्तुति:।)

पराशर उवाच

यथोक्तं सा जगद्धात्री देवदेवेन वै तदा।

षड्गर्भ-गर्भवियासं चक्रे चान्यस्य कर्षणम्॥१॥

सप्तमे रोहिणीं प्राप्ते गर्भ गर्भ ततो हरिः।

लोकत्रयोपकाराय देवक्याः प्रविवेश वै॥२॥

योगनिद्रा यशोदायास्तस्मन्नेव ततो दिने।

सम्भूता जठरे तद्वद् यथोक्तं परमेष्ठिना॥३॥

ततो ग्रहगणः सम्यक् प्रचचार दिवि द्विज।

विष्णोरंशे भुवं याते ऋतवञ्चाभवन् शुभाः॥४॥

न सेहे देवकीं द्रष्टुं कश्चिदप्यतितेजसा।

जाज्वल्यमानां तां दृष्ट्वा मनांसि क्षोभमाययुः॥५॥

अदृष्टां पुरुषैः स्त्रीभिर्देवकी देवता गणाः।

विभ्राणां वपुषा विष्णुं तुष्टुवुस्तामहर्निशम्॥६॥
देवता ऊचःः

प्रकृतिस्त्वं परा सूक्ष्मा ब्रह्मगर्भाभवः पुरा। ततो वाणी जगद्धातुर्वेदगर्भासि शोभने॥७॥ सूर्यस्वरूपगर्भासि सृष्टिभूता सनातनि।

षड्गर्भाख्यानं देवक्यां : गर्भविन्यासं ऋमेण निक्षेपम् अन्यस्य सप्तमस्य गर्भस्य देवक्या उदराद्रोहिण्या जठरं प्रतिकर्षणञ्च चक्रे॥१॥

देवक्या गर्भ हरि: प्रविवेशेत्यन्वय:॥२॥ परमेष्ठिना परमेश्वरेण॥३-५॥

तत्रस्थै: स्त्रीपुरुषैरदृष्टा: सन्तस्तुष्टुवु:॥६॥

फलगर्भां त्वमेवेज्या वह्निगर्भा तथारणि:। अदितिर्देवगर्भा त्वं दैत्यगर्भा तथा दिति:॥९॥ हा विकास समिति ज्योत्स्ना वासरगर्भा त्वं ज्ञानगर्भासि सन्नति:। नयगर्भा परा नीतिर्लञ्जा त्वं प्रश्रयोद्वहा॥ १०॥ कामगर्भा तथेच्छा त्वं तुष्टिः सन्तोषगर्भिणी। मेधा च बोधगर्भासि धैर्यगर्भोद्वहा धृति:॥ ११॥ 🔻 🕬 🛒 🗐 🕬 ग्रहर्क्षतारकागर्भा द्यौरस्यखिलहैतुकी। जीवर्क का कार्यकार कार्या एता विभृतयो देवि! तथान्याश्च सहस्रशः॥ १२॥ तथासङ्ख्या जगद्धात्रि! साम्प्रतं जठरे तव। समुद्रादि-नदी-द्वीप-वन पत्तनभूषणा॥ १३॥ ग्राम-खर्वट-खैटाढ्या समस्ता पृथिवी शुभे। समस्तवह्नयोऽम्भांसि सकलाश्च समीरणाः॥ १४॥ ग्रहर्क्षतारकाचित्रं विमानशतसङ्कलम्। अवकाशमशेषस्य यद्दातिनभः स्थलम्॥ १५॥ भूलींकश्च भुवलींकः स्वलींकोऽथ महर्जनः। तपश्च ब्रह्मलोकश्च ब्रह्माण्डमखिलं शुभे॥ १६॥ तदन्तरे स्थिता देवा दैत्य-गन्धर्व-चारणा:। महोरगास्तथा यक्षा राक्षसाः प्रेतगृह्यकाः॥ १७॥

या ब्रह्मप्रतिबिम्बधारिणि प्रकृतिरभवत्, सा त्विमत्यन्वयः। एवंसर्वत्र॥७-९॥

ज्योत्स्ना प्रकाशः, सन्नतिः सतां नतिः गुरूपसत्तिरित्यर्थः। नयो न्यायः सामादिः गर्भे यस्य सा नीतिर्नीति-शास्त्रं त्वम्, लज्जा अनौद्धत्येन वृत्तिः॥१०॥

कामः कामितार्थो गर्भे यस्याः सा फलाव्यभिचारिणोच्छा त्वमित्यर्थः। तुष्टिरलम्बुद्धिस्तन्निमिन्तः सन्तोषोगर्भे यस्याः सा त्वम्, धैर्यमलौ, धृतिर्बुद्धेः स्थिरता अखिलहैतुकी वृष्ट्यादिद्वारा सर्वस्य हेतुरेव हैतुकी यतः, प्रकृतिस्त्वमित्यादिनोक्ताः प्रतिनियतेकैकवस्तुगर्भास्त्व विभूतयः, इदनीन्तु पृथिव्यादिसमस्तप्रपञ्चगर्भः श्री विष्णुस्तव गर्भेऽस्तीति स्तुवन्तः प्राहुः साम्प्रतमित्यादि यावत् समाप्ति॥११-१३॥

तैरनः स्थैरननोऽसौ सर्वेशः सर्वभावनाः॥१८॥
रूपकर्मस्वरूपाणि न परिच्छेदगोचरे।
यस्याखिलप्रमाणानि स विष्णुगर्भगस्त्व॥१९॥
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा विद्या सुधां त्वं ज्योतिरम्बरे।
त्वं सर्वलोकरक्षार्थमवतीर्णा महीतले॥२०॥
प्रसीद देवि! सर्वस्य जगतः शं शुभे! कुरु।
प्रीत्या त्वं धारयेशानं धृतं येनाखिलं जगत्॥२१॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे द्वितीय: अध्याय:

रूपं तत्त्वं, कर्मलीला, स्वरूपं मूत्तिः, नामकर्मेति वा पाठः। यस्य रूपादीन्यखिलानि प्रमाणानि चाल्पत्वमहत्त्वादिपरिमाणानि परिच्छेदस्य निर्द्धारस्य गोचरे न वर्तन्ते। पाठान्तरे यस्य नामादीन्यखिलानि प्रमाणानां परिच्छेद्यानि न भवन्ति स विष्णुस्तव गर्भं प्राप्तः॥१९-२०॥

प्रीत्या धारय, मा पुनः प्राग्गर्भसामान्यतो दृष्ट्वा विषादं कुरु॥ २१॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमेऽशें द्वितीयोऽध्याय:॥

# तृतीयोऽध्यायः । के कि सामानाहरी

(भगवत आविर्भाव:, योगमायाद्वारा कंसस्य वञ्चना च)

एवं संस्तूयमाना सा देवैर्दैवमधारयत्। गर्भेण पुण्डरीकाक्षं जगतस्त्राणकारणम्॥ १॥ 🚙 🖽 🖽 🖽 🖽 ततोऽखिलजगत्पद्मबोधायाच्युतभानुना। देवकीपूर्वसन्ध्यायामाविभूतं महात्मना॥२॥ तञ्जन्मदिनमत्यर्थमाह्लाद्यमलदिङ्मुखम्। बभूव सर्वलोकस्य कौमुदी शशिनो यथा॥३॥ सन्तः सन्तोषमधिकं प्रशमं चण्डमारुतः। प्रसादं निम्नगा याता जायमाने जनाईने॥४॥ सिन्धवो निजशब्देन वाद्यं चकुर्मनोहरम्। जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः॥५॥ ससृजुः पुष्पवर्षाणि देवा भूव्यन्तरीक्षगाः। जज्वलुश्चाग्नयः शान्ता जायमाने जनाईने॥६॥ मध्यरात्रेऽखिलाधारे जायमाने जनाईने। मन्द्रं जगर्ज्जुर्जलदाः पुष्पवृष्टिमुचो द्विज॥७॥ फुल्लेन्दीवरपत्राभं चतुर्बाहमुदीक्ष्य तम्। श्रीवत्सवक्षसं जातं तुष्टावानकदुन्दुभि:॥८॥

अखिलं जगदेव पद्मं तस्य बोधाय विकाशाय अच्युतरूपेण भानुना देवस्येव पूर्वसन्ध्या तस्यामाविर्भूतम्॥२॥

आह्लादि बभूव। अमलानि दिशा मुखानि यस्मिन् तत् कौमुदी ज्योतस्त्रा॥३-४॥

सिन्धवः नद्यो वा॥५॥

शान्ताः सौम्याः प्रदक्षिणावर्ताः॥६॥

जगर्जुः गर्जितं चकुः॥७-८-९॥

अभिष्टूय च तं वाग्भिः प्रसन्नाभिर्महामितः। विज्ञापयामास तदा कंसाद्भीमो द्विजोत्तमः॥९॥

वसुदेव उवाच

ज्ञातोऽसि देवदेवेशं! शङ्ख-चऋ-गदाधर। दिव्यरूपिमदं देव प्रसादेनोपसंहर॥१०॥ अद्यैव देव! कंसोऽयं कुरुते मम घातनम्। अवतीर्ण इति ज्ञात्वा त्वमस्मिन् मम मन्दिरे॥११॥

## देवक्युवाच

योऽनन्तरूपोऽखिलविश्वरूपौ
गर्भेषु लोकान् वपुषा बिभर्ति।
प्रसीदतामेष स देवदेव:

स्वमाययाविष्कृतबालरूपः॥ १२॥ उपसंहर सर्वात्मन्! रूपमेतचतुर्भजम्। जानातुं मावतारं ते कंसोऽयं दितिजाधमः॥ १३॥

# श्रीभगवानुवाच

ततोऽहं यत् त्वया पूर्वं पुत्रार्थिन्या तदद्य ते। सफलं देवि! सञ्जातं जातोऽहं यत् तवोदरात्॥ १४॥

तव भयं नास्त्येव, तथापि मयि प्रसादेन हेतुनोपसंहर॥१०॥

तदेवाह—'अद्यैवं' ति। 'कुरुते' इति भविष्यति वर्त्तमाननिर्देशो वर्त्तमानसामीप्ये। इति एवञ्चतुर्भुजेन रूपेणावतीर्ण ज्ञात्वा॥११॥

अखिलविश्वरूपः कृत्स्रजगद्रूपः॥१२॥

दितिजाधमः दैत्येभ्योऽपि दुष्टः। दितिजात्मन इति पाठे दुमिलाख्येन दैत्येन उग्रसेनवेशधारिणा तद् भार्यायां कंस उत्पादित इति हरिवंशे नारदेनोक्तं ज्ञेयम्॥१३॥ पूर्र स्वायम्भुवेऽन्तरे॥१४॥

#### पराशर उवाच

इत्युक्त्वा भगवांस्तूष्णीं बभूव मुनिसत्तम। वसुदेवोऽपि तं राज्ञावादाय प्रययौ बहि:॥१५॥ मोहिताश्चाभवंस्तत्र रक्षिणो योगनिद्रया। मथुराद्वारपालाश्च ब्रजत्यानकदुन्दुभौ ।। १६॥ वर्षतां जलदानाञ्च तोयमत्युल्वणं निशि। संछाद्यानुययौ शेष: फणेनानकदुन्दुभिम्॥ १७॥ यमुनां चातिगम्भीरा नानावर्त्तसमाकुलाम्। वसुदेवो वहन् विष्णुं जानुमात्रवहां ययौ॥ १८॥ कंसस्य करमादाय तत्रैवाभ्यागतांस्तटे। नन्दादीन् गोपवृन्दांश्च यमुनाया ददर्श सः॥ १९॥ 🚃 🚃 🖼 तस्मिन् काले यशोदापि मोहिता योगनिद्रया। तामेव कन्यां मैत्रेय! प्रसूता मोहिते जने॥२०॥ हो हो हो हो हो ह वसुदेवोऽपि विन्यस्य बालमादाय दारिकाम्। यशोदाशयने तूर्णमाजगामामितद्युति:॥२१॥ वासी विकास विकास ददृशे च प्रबुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्। नीलोत्पलदलश्यामं ततोऽत्यर्थं मुदं ययौ॥२२॥

तूष्णीं बभूवेति प्राकृतबालभावोक्त्यैव कंसवधपर्यन्त पित्रोः प्रार्थनया चतुर्भुजत्वोपसंहारोऽपि कृत इति गम्यते॥१५-१६-१७॥

आनकनुन्दुभौ वसुदेवे, व्रजति कारागाराद् बहिर्गच्छति सित। सर्व एवायं पुत्ररूपेणावतीर्णस्य विष्णोः प्रभावः इति ध्येयम्।

विष्णुं वहन्निति तद्वहनादेव जानुमात्रजलां कृत्वा ययावित्यर्थः. अयमेव हेतुः सर्वद्वारकपाटबन्धविवृताविप द्रष्टव्यः। 'कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्षन्त यथा तमो स्वे 'रिति शुकोक्तेः॥१८॥

अभिमुखमागतान् नन्दादींस्तैरदृष्टः स ददर्श॥१९–२०॥ यशोदाशयने बालं विन्यस्य तत्कन्यामादाय जगाम्। अमितद्युतिर्महाबुद्धिः॥२१॥ आदाय वसुदेवोऽपि दारिकां निजमन्दिरम्।
देवकीशयने न्यस्य यथापूर्वमितष्ठत ।। २३॥
ततो बालध्विन श्रुत्वा रिक्षणः सहसोत्थिताः।
कंसायावेदयामासुर्देवकीप्रसवं द्विजा। २४॥
कंसास्तूर्णमुपेत्थैना ततो जग्राह बालिकाम्।
मुञ्ज मुञ्जेति देवक्या सन्नकण्ठ्या निवारितः॥ २५॥
सन्नकष्ठया गद्रकण्ठ्या निवारितोऽपि तां कन्यां जग्राह॥ २५॥
चिक्षेप च शिलापृष्ठे सा क्षिप्ता वियति स्थितिम्।
अवाप रूपञ्च महत् सायुधाष्टमहाभुजम्॥ २६॥
प्रजहास तथैवोद्यैः कंसञ्च रुपिताब्रवीत्।
किं मया क्षिप्तया मूढ्! जातौ यस्त्वां विध्यति॥ २७॥
सर्वस्वभूतो देवानामासीन्मृत्युः पुरा स ते।
तदेतत् सम्प्रधार्य्याश् ित्रयतां हितमात्मनः ।। २८॥

यथापूर्वं पादयोः शृंखलां प्रतिमुच्यातिष्ठत्॥२३॥

<sup>•</sup> निजमन्दिरं मथुरायामवस्थितं कंसकारागारूपं स्वमावसं प्राप्येति शेषः। न्यस्य निःक्षिप्य स्थापियत्वेत्यर्थः। अतिष्ठतेत्यात्मनेपदमार्षम्, जितष्ठदित्यर्थः। आकाशे स्थितिं च महद्रूपम् चावाप॥२६-२७॥
पुरा कालनेमिजन्मनि॥२८॥

सर्वस्वेति—तेनैव सर्वदेवाधीश्वेरण देवानां सर्वाणि स्वानि सुरिक्षतानि भवन्तीत्यत एव स सर्वस्वतया समुपचर्य्यत इति भावः। अथवा देवानां देवनशीलानां यत् सर्वस्वम् ऐश्वर्य सृष्टिकर्तृत्वादिलक्षण तद् भूतः प्राप्तः। भूः प्राप्तर्थोऽपि पठ्यते। अथवा देवानां देववदुत्कृष्टचिरतानां सत्त्वगुणप्रधानजीवानां सर्वस्वाय निखिलधनरक्षणाय सकलकल्याणयेत्यर्थः, भृतः नरादिशरीरैरवतीणं इत्यादि। मृत्यु जीवनान्तकर इत्यर्थः। आसीत्। आशु कालकलामप्यनतीत्य आत्मनः हितं कल्याणं क्रियतां दुष्टाचारपिरहोरेणेति शेषः, तथाहि त्वं पूर्वस्मिन् कालनेमिजन्मिन दुष्टाचारपरायणतयैव विष्णुना परमेश्वरेण विनाशितः, अद्यापि तथैव दुष्टाचारपरतया जगदपकारकत्वाद् विष्णुस्त्वां वथ्यं निश्चित्य नररूपेणावतीर्णः किन्तु अद्यापि यदि त्वं चिरतमन्यथा कृत्वा जगतः कल्याणं कुर्य्याः प्रतिनिवर्त्तेथाश्चानिष्टनिर्वर्त्तनात्तदा सम्भवेत्तव परित्राणिमिति विचार्य्यं तथा वर्त्तेथा इति भावः।

इत्युक्त्वा प्रययौ देवी दिव्यस्त्रण्-गन्ध-भूषणा। पश्यतौ भोजराजस्य स्तुता सिद्धैर्विहायसि ॥२९॥ इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे तृतीय: अध्याय:॥

स्रक् माल्यं गन्धः धृष्टचन्दनद्रवः तो दिव्यौ अलौकिकौ स्नग्गन्धा भूषणं यस्याः सा साधारणनदुर्लभप्रशस्तामाल्यगन्धालङ्कृता। पश्यतो भोजराज स्येत्यनादरे षष्ठी, पश्चन्तं भोजराजमनादृत्येत्यर्थः। विहायसि गगने। सिद्धैरित्युपलक्षणम् देवादिभिरन्यैरपि स्तुतेत्यर्थ

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे तृतीमोऽध्याय:॥

# चतुथोडऽध्याय:

# (कारागाराद् वसुदेव-देवक्योर्मुक्तिलाभ:।)

#### पराशर उवाच

कंसस्ततोद्विग्नमनाः प्राहं सर्वान् महासुरान्। प्रलम्बकेशिप्रमुखानाहूयासुरपुङ्गवान्॥ १॥ कंस उवाच

हे प्रलम्ब! महाबाहो! केशिन्! धेनुक! पूतने।
अरिष्टाद्यैस्तथा चान्यै: श्रूयतां वचनं ममा। २॥
मां हन्तुममरैर्यत्नः कृतः किल दुरात्मिभः।
मद्वीर्य्यतापितैर्विरो न त्वेतान् गणयाम्यहम्॥ ३॥
किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण किं हरेणैकचारिणा।
हरिणा वापि किं साध्यं छिद्रेष्वसुरघातिना॥ ४॥
किमीदित्यैः किं वसुभिरल्पवीर्य्यैः किमिन्निभः।
किञ्चान्यैरमरैः सर्वैमद्बाहुबलनिर्ञ्जितैः॥ ५॥
किं न दृष्टोऽमरपितर्मया संयुगमेत्य सः।
पृष्ठेनैव वहन् वाणानपागच्छन्न वक्षसा॥ ६॥
मद्राष्टे बारिता वृष्टिर्यदा शक्रेण किं तदा।
मद्वाणभिन्नैर्जलदैरापोऽमुक्ता यथेप्सिताः॥ ७॥

ततोद्विग्नमताः ततं विततम् उद्विग्नमुद्वेगः विततोद्वेगयुक्तचित्त इत्यर्थः। तदेति पाठः सुगमः॥१॥

युष्माभिरिरष्टाद्यैश्च मम वचः श्रूयताम्॥२॥ किलेति प्रसिद्धो॥३॥ एकचारिणा तापसेन। छिद्रेषु अनवधानादिसमयेषु॥४॥ पृष्ठेनैव वहत्रपागच्छत् अपलायत ॥६॥ किमापः अमुक्ता इति च्छेदः। नापो मुक्ता इति वा पाठः ॥७॥ तिमर्व्यामवनीपाला मद्बाहुबलभीरवः।

न सर्वे सन्नतिं याता जरासन्धमृते गुरुम्॥८॥
अमरेषु च मेऽवज्ञा जायते दैत्यपुङ्गवाः।
हास्यं मे जायते वीरास्तेषु यत्नपरेष्विप॥९॥
तथापि खलु दृष्टानां तेषामभ्यधिकं मया।
अपकाराय दैत्येन्द्रा यतनीयं दुरात्मनाम्॥१०॥
तद् यै यशस्विनः केचित् पृथिव्यां ये च यज्विनः।
कार्यो देवापकाराय तेषां सर्वात्मना वधः॥११॥
उत्पन्नश्चापि मृत्युर्मे भूतपर्वेः स वै किल।
इत्येद् बालिका प्राह देवकीगर्भसम्भवा॥१२॥
तस्माद् बालेषु परमो यतः कार्य्यो महीतले।

पराशर उवाच

इत्याज्ञाप्यासुरान् कंसः प्रविष्यात्मगृहं ततः। ह हाइह हाइहम विहासिक म मुमोच वसुदेवञ्च देवकीञ्च निरोधतः॥ १४॥

कंस उवाच

युवयोर्घातिता गर्भा वृथैवैते मयाधुना।
कोऽप्यन्य एव नाशाय बालो मम समुद्गतः॥१५॥
तदलं परितापेन नूनं तद्भाविनो हि ते।
अर्भका युवयोर्दोषाद्यायुषो यद्वियोजिताः॥१६॥
इत्याश्चास्य विमुक्त्वा च कंसस्तौ परिशङ्कितः।
अन्तर्गृहं द्विजश्रेष्ठ प्रविवेश पुनः स्वकम्॥१७॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे चतुर्थः अध्यायः॥

गुरुं श्वसुरं जरासन्धमृते किं सर्वे सन्नतिं न याताः? ते सर्वे इति पाठे असन्नतिमितिच्छेदः॥९-१०॥

यशस्विनो दाननिष्ठा, देवापकारायेति—तेषां वधे हिवर्दातृणामभावादेव देवानां वृत्तिनाशदपकारः स्यात्। 'तस्मादितः प्रदानं देवा उपजीवन्ती 'ति श्रुतेः॥११-१५॥ तत् सद्योमरणं भावि येषां ते तद्भाविनः॥१६॥

# पञ्चमोऽध्याय:

# (पूतनावध:) हासाम साम साहम हास ह

#### पराशर उवाच

विमुक्तो वसुदेवोऽस्य नन्दस्य शकटं गतः।
प्रहष्टं दृष्ट्वान् नन्दं पुत्रो जातो ममेति वै॥१॥
वसुदेवोऽिं तं प्राह दिष्ट्या दिष्ट्येति सादरम्।
वार्द्धकेऽिं समुत्पन्नस्तनयोऽयं तवाधुना॥२॥
दत्तो हि वार्षिकः सर्वो भवद्धिर्नृपतेः करः।
यदर्थमागतास्मान्नावस्थेयं महाधनाः॥३॥
यदर्थमागताः कार्यं तिन्नष्यन्नं किमास्यते।
भवद्धिर्गम्यतां नन्द! तच्छीघ्रंन निजगोकुलम्॥४॥
ममापि बालकस्तत्र रोहिणीप्रसवो हि यः।
स रक्षणीयो भवता यथायं तनयो निजः॥५॥

## पराशर उवाच

इत्युक्ताः प्रययुर्गोपा नन्दगोपपुरोगमाः। शकटारोपितैर्भाण्डैः करं दत्त्वा महाबलाः॥६॥ वसतां गोकुले तेषां पूतना बालघातिनी। सुप्तं कृष्णमुपादाय रात्रौ तस्मै ददौ स्तनम्॥७॥ यस्मै यस्मै स्तनं पूतना सप्रयच्छिति। तस्य तस्य क्षणेनाङ्गं बालकस्योपहन्यते॥८॥

कंसेन बालघाताय सर्वत्र दैत्याः प्रहिता इति जानन् वसुदेवो नन्दादीन् गोकुलरक्षार्थम् प्रस्थापयितुं नन्दस्य शकटम् शकटावमोचनस्थानं गतः॥१॥

कृतकार्थ्येर्धनिकैदुष्टराजसिन्नधौ न स्थेयमित्युपिदशन्नाह—'दत्तौ ही' ति द्वाभ्याम्॥३॥ किमास्यते किमत्र स्थीयते॥४॥

रोहिण्यां प्रसवो यस्य सः। निज इति स्वीयत्वेनाभिमत इति गूढ़ोऽभिप्राय:॥५-८॥

केवलं तस्याः स्तन्यमपथ्यमिव मन्वानस्तत्प्राणसहितं पपौ॥९॥

कृष्णस्तस्याः स्तनं गाढ़ कराभ्यामवपीड़ितम्।

गृहीत्वा प्राणसिहतं पपौ कोपसमन्वितः॥९॥

सा विमुक्तमहारावा विच्छित्रस्त्रायुबन्धना।

पपात पूतना भूमौ प्रियमाणातिभीषणा॥१०॥

तन्नादश्रुतिसन्त्रासात् प्रवुद्धास्ते व्रजौकसः।

ददृशुः पूतनोत्सङ्गे कृष्णं ताञ्च निपातिताम्॥११॥

आदाय कृष्णं सन्त्रस्ता यशोदापि द्विजोत्तमः।

गोपुच्छं भ्राम्य हस्तेन बालदोषमपाकरोत्॥१२॥

गोः करीषमुपादाय नन्दगोपोऽपि मस्तके।

कृष्णस्य प्रददौ रक्षां कुर्वश्चैतदुदीरयन्॥१३॥

# नन्दगोप उवाच

रक्षतु त्वामशेषाणां भूतानां प्रभवो हरि:।

यस्य नाभिसमुद्भूतपङ्कजादभवज्ञगत्॥ १४॥

येनं दंष्ट्राप्रविधृता धारयत्यवनी जगत्।

वराहरूपधृग् देवः स त्वां रक्षतु केशवः॥ १५॥

नखाडकुरविनिर्भिन्न-वैरिवक्षःस्थलो विभुः।

नृसिहरूपी सर्वत्र स त्वां रक्षतु केशवः॥ १६॥

वामनो रक्षतु सदा भवन्तं यः क्षणादभूत्।

त्रिविक्रमः क्रमाक्रान्त-त्रैलोक्यः स्फुरदायुधः॥ १७॥

केवलं तस्याः स्तन्यमपथ्यमिव मन्वानस्तत्प्राणसहितं पपौ॥९॥ विच्छित्रं स्त्रायलक्षणमस्थिवन्धनं यस्याः स्त्रा। प्रथमं मायसा सौरसकोणा पविष्णानिता

विच्छित्रं स्नायुलक्षणमस्थिवन्धनं यस्याः सा। प्रथमं मायया सौम्यरूपेण प्रविष्टापीदानीं म्रियमाणा अतिभीषणा सती पपातेत्यर्थः॥१०-१२॥

करीषं गोमयचूर्णम्॥१३॥

प्रकर्षेण भवन्त्यस्मादिति प्रभवः॥१४-१६॥

क्रमाः पादविन्यासाः तैराक्रान्तं त्रैलोक्यं येन, संस्फुरन्त्यायुधानि यस्य सः। ऐकपद्यपाठे त्रिभिर्विक्रमैः क्रमेणक्रान्तं त्रैलोक्य येन तथाभूतो यः क्षणीदभूदित्यर्थः॥१७॥ शिरस्ते पातु गोविन्दः कण्ठनं रक्षतु केशवः।
गुह्यञ्च जठरं विष्णुर्जङ्घा-पादौ जनार्द्दनः॥१८॥
मुखं बाहू प्रबाहू च मनः सर्व्वेन्द्रियाणि च।
रक्षत्वव्याहतैश्चर्यस्तव नारयणोऽव्ययः॥१९॥
शाङर्ख-चऋ-गदा-खड्ग शङ्खनादहताः क्षयम्।
गच्छन्तु प्रेत-कुष्माण्ड-राक्षसा ये तवाहिताः॥२०॥
त्वां पातु दिक्षु वैकुण्ठो विदिक्षु मधुसूदनः।
हषीकेशोऽम्बरे भूमौ रक्षतु त्वां महीधरः॥२१॥
एवं कृतस्वस्त्ययनो नन्दगोपेन बालकः।
शायितः शकटस्याधो बालपर्याङ्ककातले॥२२॥
ते च गोपा महद् दृष्ट्वा पूतनायाः कलेवरम्।
मृतायाः परमं त्रासं विस्मयं परमं ययुः॥२३॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमाशे पञ्चमः अध्यायः॥

बाह्-प्रबाह् च कुर्परस्योर्द्धाधोभागौ॥१८॥ कार्वाका वार्षीकामानास वास्त्र वास्त्र

कृतं स्वस्त्वयनं शान्तिकरं कर्म यस्य सः। बालपर्यङ्किका वालोचिता स्वल्पपर्यंकास्तस्यास्तले उपरि शायितः शकटस्याध इति शकटोद्याटनप्रस्तावः॥२२-२३॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे पञ्चमोऽध्याय:॥

# षष्ठोध्याय:

# (शकटभञ्जनम्, बलदेव-कृष्णयोर्नामकरणञ्च)

पराशर उवाच

कदाचिच्छकटाधस्ताच्छयानो मधुसूदन:। चिक्षेप चरणावूद्धर्वं स्तन्यार्थी प्ररुरोद च॥ १॥ तस्य पादप्रहारेण शकटं परिवर्तित्तम्। विध्वस्तकुभ्भाण्डं वै विपरीतं पपात च॥२॥ ततो हाहाकृतं सर्वो गोपगोपीजनो द्विज। आजगामाथ ददृशे बालमुत्तानशायिनम्॥ ३॥ गोपाः केनित केनेदं शकटं परिवर्त्तितम्। तत्रैवं बालकांश्चोचुर्बालेनानेन पातितम्॥ ४॥ रुदता दृष्टमस्माभिः पादविक्षेपताडितम्। शकटं परिवृत्तं वै नैतदन्यस्य चेष्टितम्॥५॥ ततः पुनरतीवासन् गोपा विस्मितचेतसः। नन्दगोपोऽपि जग्राह बालमत्यन्तविस्मितः॥६॥ यशोदा शकटारूढभग्नभाण्डकपालिकाः। शकटं चार्चयामास दधि-पुष्प-फलाक्षतै:॥७॥ गर्गश्च गोकुले तत्र वसुदेवप्रणोदित:। प्रच्छन्न एव गोपानां संस्कारानकरोत् तयो:॥८॥

विध्वस्तकुम्भभाण्डं विशीर्णं कुम्भाद्युपकरणम्। कूप्यभाण्डमिति पाठे कूप्यं स्वर्णरजतातिरिक्तं द्रव्यम्॥१.-२-३॥

केन केनेति सम्भ्रमे वीप्सा॥४-५-६॥

शकटारूढ़ाः शकटे स्थापिताः भग्नानां भाण्डानां कपालिकाः॥७॥

ज्येष्ठञ्च राममित्याह कृष्णञ्जैव तथापरम्। गर्गो मितमतां श्रेष्ठो नाम कुर्वन् महामितः॥ ९॥ स्वल्पेनैव हि कालेन रिङ्गिणौ तौ तदा ब्रजे। घृष्टजानुकरौ तौ हि बभूवतुरुभावृपि॥ १०॥ करीषभस्मदिग्धाङ्गौ भ्रममाणवितस्तत:। न निवारियतुं शेके यशोदा न च रोहिणी॥ ११॥ गोवाटमध्ये ऋीडन्तो वत्सवाटगतौ पुनः। तदहर्जातगीवत्सपुच्छाकर्षणतत्परौ॥ १२॥ यदा यशोदा तौ बालावेकस्थानचरावुभौ। शशाक नो वारयितुं क्रीडन्तावतिचञ्चलौ॥ १३॥ यशोदा यष्टिमादाय कोपेनानुगता च तम्। कृष्णं कमलपत्राक्षं तर्ज्ञयन्ती रुषा तदा॥ १४॥ दाम्ना बद्धवा तदा मध्ये निबध्याथ उदूखले। कृष्णमिकुष्टकर्माणमाह चेदममिषता॥ १५॥ यदि शक्नोषि गच्छ त्वमतिचञ्चलचेष्टित। इत्युक्तवा च निजं कर्म सा चकार कुटम्बिनी•१६॥

<sup>&#</sup>x27;गोपानां प्रच्छन्न' इत्यत्र शुकोक्तिरनुसन्धेया। गर्भो हि गोकुलमागतो नन्देन बालयोर्नामकरणार्थं यदा प्रार्थितः, तदा तेनोक्तम्, अहं तावद् यदुकुलाचार्च्यः प्रख्यातः, त्वञ्च वसुदेवस्य प्रेष्ठः सखा। अशरीरदारिकावाक्याभ्यां देवक्याः पुत्रः स्वस्य शत्रः क्विच्ञातोऽस्तीति कंसो मन्यते, एवञ्च स्थिते सित मया यदुपुरोधसा नामकरणादि कृतं ज्ञात्वा देवकीपुत्र एव कथञ्चिद् गोकुलं प्राप्तो नन्देन स्वपुत्रतयाभिमत इति जातशङ्कः कंसो यदि हन्यात्तर्हि महाननर्थः स्यादिति। ततो नन्देनोक्तं मदीयैगोंपैरप्यविज्ञातः सन् रहिस द्विजोचितं संस्कारमात्र कुर्विति. तदेवदुक्तम्,—'प्रच्छन्न एव गोपानां संस्कारानकरोत्तयो' रिति 'महामित'—रिति च॥८-९॥

<sup>&#</sup>x27;रिङ्गिणा'वित्यस्यैव विवृतिः'घृष्टजानुकरा' विति, जानुभ्यां कराभ्यां च भुवं संघृष्य सञ्चरन्तावित्यर्थः॥१०॥

करीषभस्मभ्यां दिग्धाङ्गौ लिसाङ्गौ॥११-१६॥

व्यात्रायामथ तस्यां स कर्षमाण उदूखलम्। यमलार्ज्जनमध्येन जगाम कमलेक्षण:॥ १७॥ कर्षता वृक्षयोर्मध्ये तिर्यगागतमृदुखलम्। भग्नावुनुङ्गशाखायौ तेन तौ यमलार्जुनौ॥ १८॥ ततः कटकाशब्दं समाकर्ण्य च कातरः। आजगाम व्रजजनो ददृशे च महाद्रुमौ॥ १९॥ भग्नस्कन्धौ निपतितौ भग्नशाखौ महीतले। नवोद्गताल्पदन्तांशु-सितहासञ्च बालकम्॥२०॥ तयोर्मध्यगतं बद्धं दाम्ना गाढं तथोदरे। ततश्च दामोदरतां स ययौ दामबन्धनात्॥ २१॥ गोपवृद्धास्ततः सर्वे नन्दगोपपुरोगमाः। मन्त्रयामासुरुद्विग्ना महोत्पातातिभीरवः॥२२॥ स्थानेनेह न नः कार्य गच्छामोऽन्यन्महावनम्। उत्पाता बहवो ह्यत्र दृश्यन्ते नाशहेतव:॥२३॥ पूतनाया विनाशश्च शकटस्य विपर्यय:। विना वातादि-दोषेण द्रमयोः पतनं तथा॥२४॥ वृन्दावनिमतः स्थानात् तस्माद् गच्छाम मा चिरम्। यावद्भौमहोत्पात दोषो नाभिभवेद् ब्रजम्॥२५॥

कटकटेति शब्दानुकृति:॥१९॥

नरोद्गतानामल्पानां दन्तानाम् अंशुभिः सितो हासो यस्य तं बालकञ्च ददर्शेत्यन्वयः॥२०-२२॥

इह बृहद्वने स्थानेन वासेन॥२३॥

भौमः भूमिविशेषवासनिमित्तौ महोत्पातरूपो दोषः॥ २५॥

<sup>•</sup> कुटुम्बिनी परिजनवती, एतेन तस्याः कर्मान्तरपरिहारेण कृष्ण एवावधानं न सम्भवतीति व्यज्यते। यमलोर्युग्मभूतयोरर्जुनवृक्षयोर्मध्येन॥१७-१८॥

इति कृत्वा मितं सर्वे गमने ते व्रजौकसः। ऊचुः स्वं स्वं कुलं शीघ्रं गम्यतां मा विलम्ब्यताम्॥२६॥ ततः क्षणेन प्रययुः शकटैर्गोधनैस्तथा। यूथशो वत्सबालांश्च कालयन्तो व्रजौकसः॥२७॥ द्रव्यावयवनिर्धूतं क्षणमात्रेण तत् तथा। काक-काकी-समीकीर्ण व्रजस्थानमभूद् द्विज॥२८॥ वृन्दावनं भगवता कृष्णेनाक्रिष्टकर्माणा। शुभेन मनसा ध्यातं गवां वृद्धिमभीप्सता॥२९॥ ततस्तत्रातिरूक्षेऽपि धर्म्मकाले द्विजोत्तम। प्रावृट्काल इवोद्भूतं नवं शस्यं समन्ततः॥३०॥ न समावासितः सर्वो ब्रजो वृन्दावने ततः। शकटीवाटपर्य्यन्तश्चन्द्रार्द्धाकारसंस्थिति:॥३१॥ वत्सपाली च संवृत्ती राम-दामोदरी तत:। एकस्तानस्थितौ गोष्ठे-चेरतुर्बाललीलया॥ ३२॥ बर्हिपत्रकृतापीडौ वन्यपुष्पावतंसकौ। गोपवेणुकृतातोद्य-पत्रवाद्यकृस्वनौ॥ ३३॥

कुलं कुटुम्बादि॥२६॥कालयन्तश्चालयन्तः॥२७॥ द्रव्याणां दध्यादीनामत्रदीनां च अवयवै: शेषैर्निधूतम् आकीणं सत्॥२८॥ नवम्दभुतं शस्यं बाततृणम्॥३०॥

शकटीबाटः अल्पशकटावृत्तिः पर्यन्ते यस्य सः, चन्द्रार्द्धाकारा संस्थितेः संनिवेशो यस्य सः॥३१॥

एरस्मिन्नेव ऋीडास्थाने स्थितौ॥३२॥

बर्हिपत्रकृतापीडौ मयूरपिच्छकृतशेखरौ, वन्यपुष्पावतंसकौ वन्यपुष्पमयकर्णाभरणौ। गोपोचितैरेव वेणुभि: कृतातोद्यौ सम्पादितमृगङ्गादिवाद्यकृत्यौ तौ च तौ पत्रमयौर्वाद्यै: कृतस्वनौ रचितनानाशब्दौ॥३३॥

काकपक्षधरौ बालौ कुमाराविव पावकी। हसन्तौ च रमन्तौ च चेरतुस्तौ महाबलौ॥ ३४॥ क्वचिद्धसन्तावन्योन्यं ऋीडमानौ तथापरै:। गोपपुत्रै: समं वत्सांश्चारयन्तौ विचेरतु:॥३५॥ कालेन गच्छता तौ तु सप्तवर्षे महाब्रजे। सर्वस्य जगतः पालौ वत्सपालौ बभूवतुः॥३६॥ प्रावृट्कालस्ततोऽतीव मेघौघस्थगिताम्बर:। बभूव वारिधाराभिरैक्यं कुर्वन् दिशामिव॥३७॥ प्ररूढनवशस्याढ्या शक्रगोपाचिता मही। तदा मारकतीवासीत् पद्मरागविभूषिता॥ ३८॥ जग्मुरुन्मार्गवाहानि निम्नगाम्भांसि सर्वतः. मनांसि दुर्विनीतानां प्राप्य लक्ष्मीं नवामिव॥३९॥ न रेजेऽन्तरितश्चन्द्रो निर्म्मलो मलिनैर्घनै:। सद्वाक्यावादो मूर्खाणां प्रगल्भाभिरिवोक्तिभि:॥४०॥ निगुणेनापि चापेन शक्रस्य गगने पदम्। अवाप्यताविवेकस्य नृपस्येव परित्रहे॥४१॥

काकपक्षधरौ शिखाधरौ बालौ। पावकी स्कन्दस्यांशौ शाखिवशाखिवव॥३४॥ एवं तौ वत्सपालौ सन्तौ कालेन गच्छता सप्तवर्षो गोपालने समर्थौ बभूवतुरित्यर्थ:॥३६॥

प्रावृट्कालीनां गोपालक्रीडा वर्णयिष्यन् प्रावृषं तावद्वर्णयति—'प्रावृडि' त्याद्यष्टभिः। मेधैः स्थिगितं छादितमम्बरं यस्मिन् सः॥३७॥

शऋगोपैरिन्द्रगोपाख्यैर्लोहितकीटैराचिता व्याप्ता मारकतीमरकतमयीव पद्मरागैर्लोहितैर्विभूषिता॥३८॥

मूर्खाणां वेदबाह्यानां प्रगल्भाभिः निःशङ्काभिः॥४०॥

निर्गुणेन ज्यारहितेनापि शक्रस्य चापेन। अविवेकस्य परिग्रहे स्वीकारे यथा निर्गुणनापि पुंसा प्रतिष्ठा अवाप्यते तद्वत्॥४१॥ मेघपृष्ठे बलाकानां रराज विमला तितः।

दुवृत्ते वृत्तचेष्टेव कुलीन्सायितशोभना॥४२॥

न बबन्धाम्बरे स्थैर्य्यं विद्युदत्यन्तचञ्चला।

मैत्रीव प्रवरे पुंसि दुर्ज्जनेन प्रयोजिता॥४३॥

मार्गा बभूवुरस्पष्टा नवशस्यचयावृताः।

अर्थान्तरमनुप्राप्ताः प्रजडानामिवोक्तयः॥४४॥

उन्मत्तशिखिसारङ्गे तिस्मन् काले महावने।

कृष्ण-रामौ-मुदा युक्तौ गोपालैश्चेरतुः सह॥४५॥

क्वचिद् गौपैः समं रम्यं गेयनृत्यरतावुभौ।

चेरतुः क्वचिदत्यर्थं शीतवृक्षतलाश्रयौ॥४६॥

क्वचित् कदम्बस्रक्-चित्रो मयूरस्रम्धरौ क्वचित्।

विचित्रौ क्वचिदास्येतां विविधैर्गिरिधातुभिः• ॥४७॥

तिः: पंक्तिः, दुर्वृत्ते कपटे पुंसि, कुलीनस्य वृत्तचेष्टा निष्कपटा वृतिरिव॥४२॥ अम्बरे महत्यपि विद्युत् स्थैर्य्य न बबन्ध न चकार, प्रयोजिता कृता॥४३॥

अस्पष्टाः सन्दिग्धाः जडानां मन्दानाम् अन्यद् विविक्षितान्यद् ब्रुवताम् उक्तयो यथा अर्थान्तरं प्राप्ताः सत्यः सन्दिग्धाः स्युः, तद्वत्। यद्वा प्रकृष्टानां जडानां योगिनामुक्तय इव। ते हि विविक्षितमर्थमर्थान्तराभिधानेन निगूढ़िमव वदन्तीत्यप्यस्पष्टास्तदुक्तः॥४४॥

तदेवं प्रावृषमनुवर्ण्यं तत्कालोचितां ऋीडामाह—'उन्मत्तेति यावत्समाप्तिः। उन्मत्ताः शिखिनो मयूराः सारङ्गश्च भ्रमन्यो यस्मिन्॥४५॥

गौपे: सममत्यर्थं रम्यं यथा भवत्येवं गेयनृत्यरतौ चेरतु:। गेयतानरताविति पाठे तानो नाम स्वस्य गायतोऽन्येन ऋियमाणो वैणवादिश्रुतनुग्रह:। शीतवृक्षो वञ्जल: यस्य तलम् उपान्तभूमि: तदाश्रयौ क्वचित्॥४६॥

कदम्बस्रजा कदम्बकुसुममाल्येन चित्रौ, मयूरस्रक, मयूरिपच्छमयं माल्यं तद्धरौ।
 आस्येतामित्यार्षम् आसातामिति लौकिकसंस्कारसिद्धम्। गिरिधातुभिः गैरिकादिभिः।

पर्णशय्यासु संसुप्तौ क्वचिन्निद्रान्तरैषिणौ।

क्वचिद् गर्ज्ञति जीमूते हाहाकारस्वाह्तौ॥४८॥
जायतामन्यगोपानां प्रशंसापरमौ क्वचित्।
मयूरकेकानुगतौ गोपवेणुप्रवादकौ॥४९॥
इति नानाविधैर्भावैरुत्तमप्रीतिसंयुतौ।
क्रीडासक्तौ वने तस्मिन् चरेतुः प्रीतमानसौ॥५०॥
विकाले तु समं गोभिर्गोपवृन्दसमन्वितौ।
आजग्मतुः कृष्ण-बलौ गोपवेशधरावुभौ॥५१॥
विकाले च यथाजोषं ब्रजमेत्य महाबालौ।
गौपेः समानैः सहितौ चिक्रीडातेऽमराविव॥५२॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे षष्ठ: अध्याय:॥

निद्रान्तरैषिणौ निद्रार्थमन्तरमवकाशमिच्छन्तौ।।४८।।
मयूरकेकानुगतौ गोपवेणुप्रवादकौ च क्वचिदास्येतामिति पूर्वेर्णैवान्वयः।।४९
भावैश्वेष्टाभिरभिप्रायैर्वा।५०।।
विकाले सन्ध्यायां रात्रौ च क्रीड़ासक्तौ क्वचिद्वन एव चेरतुः।५१।।
क्वचिद्वकाले ब्रजमेत्य यथासुखं चिक्रीड़ाते।५२।।

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे षष्ठोऽध्याय:॥

# सप्तमोऽध्यायः

### (कालियदमनम्।)

#### पराशर उवाच

एकदा तु विना रामं कृष्णो वृन्दावनं ययौ।
विचचार वृतो गोपैर्वन्यपुष्पस्नगञ्जवलः॥१॥
स जगामाथ कालिन्दीं लोलकछोलशालिनीम्।
तीरसंलग्नफेनौधैईसन्तीमिव सर्वतः॥२॥
तस्यां चातिमहाभीमं विषाग्निशृतवारिणम्।
ह्नदं कालियनागस्य ददृशेऽतीव भीषणम्॥३॥
विषग्निना विसरता दग्धतीरमहातरुम्।
वाताहाताम्बुविक्षेप-स्पर्शदग्धविहङ्गमम्॥४॥
तमतीव महारौद्रं मृत्युवक्त्रमिवापरम्।
विलोक्य चिन्तयामास भगवान् मधुसूदनः॥५॥
अस्मिन् वसति दृष्टात्मा कालियोऽसौ विषायुधः।
यो मया निर्ज्ञितस्तत्यक्त्वा दुष्टो नष्टः पयोनिधिम्॥६॥
तेनेयं दूषिता सर्वा यमुना सागरं गता।
न गौपेगींधनैर्वापि तृष्णार्त्तेरुपयुज्यते॥७॥

विषमयहदविलोडनेन हि कालियदमनं रामः स्वस्नेहात्र मन्येतेति रामं विनैव ययौ॥१॥ लोलैश्चञ्चलैः कल्लोलैः शालिनीं श्लाघ्याम्। फैनैघानां शौक्ल्याद्धसन्तीमिवेत्युत्प्रेक्षा, विषाग्निना श्रृतं तप्तं वारि यस्मिन् तं हृदम् अतिभीषणं यथा भवत्येवम्॥२।३॥

विसरता प्रसर्पता। वाताहतस्याम्बुनो विक्षेपात् विक्षिप्यन्ते इति विक्षेपा विप्लुषः, तेषां स्पर्शेन दग्धा विहङ्गमा यस्मिन्॥४-५॥

मयेति मद्विभूत्या गरुडेन निर्जितो दुष्टो भयङ्करः पयोनिधिं तत्रस्थं रमणकं द्वीपं त्यक्त्वा यो नष्टः प्रपलायितः सोऽस्मिन् वसति। दुष्टात्मा दुष्टचित्तः, मत्स्यानुकम्पिनः सौभरेः शापाद् गरुडस्यात्र प्रवेशाभावादिति शुकोक्तिः॥६॥ तदस्य नागराजस्य कर्त्तव्यो निग्रहो मया।

निस्त्रासास्तु सुखं येन चरेयुर्ब्रजवासिनः॥८॥

एतदर्थं नृलोकेऽस्मिन्नवतारो मया कृतः।

यदेषामुतपथस्थानां कार्य्या शास्तिर्दुरात्मनाम्॥९॥

यदेनं नातिदूरस्थं कदम्बमुरुशाखिनम्।

अधिरुह्योत्पतिष्यामि ह्रदेऽस्मिन्ननिलाशिनः ॥१०॥

### पराशर उवाच

इत्यं विचित्त्य बद्धवा च गाढं परिकरं ततः।

निपपात हदे तत्र सर्पराजस्य वेगितः॥ ११॥

तेनापि पतता यत्र क्षोभितः स महाह्नदः।
अत्यर्थं दूरजातांस्तु समसिञ्चन्महीरुहान्॥ १२॥

ते हि दुष्टविषज्वालातप्ताम्बुपवनोक्षिताः।
जज्वलुः पादपाः सद्यो ज्वालाव्याप्तदिगन्तराः॥ १३॥
आस्फोटयामास तदा कृष्णो नागहदे भुजम्।
तच्छब्दश्रवणाद्याशु नागराजोऽरप्युपागमत्॥ १४॥
आताप्रनयनो दुष्ट-विषज्वालाकुलैर्मुखैः।
वृतो महाविषैश्चान्यैरुरगैरनिलाशिभिः॥ १५॥
नागपलयश्च शतशो हारिहारोपशोभिताः।

अगाधे हृदे स्थितम् सर्पस्य हृदक्षोभनमृते निग्रहायोगात् तत्क्षोभोपायमध्यवस्यति 'तदेन' मिति। स तु कदम्बोऽमृतमानयता गरुडेनाऋान्तत्वान्नादह्यतेति पुराणान्तरप्रसिद्धिः॥१०॥

उरु: विशार: शाखी वृक्ष: तम्, 'विशङ्क्षठं पृथुवृहद् विशालं पृथुलं महत्। वड्रोरु विपुल'
 मिति कोषात्।

परितः क्रियते परिधीयते इति परिकरो वस्त्रं तत् प्रगाढ़ बद्ध्वा, वेगितः वेगवान्॥११॥ समसिञ्जत् सम्यक् सिषेच॥१२-१३॥

दुष्ट-विषज्ज्वालाभिराकुलैर्व्याप्तैः फणैरुपलक्षित आगमत्॥१५॥

प्रकम्पितनुक्षेपचलतकुण्डलकान्तय:॥ १६॥ ततः प्रवेष्टितः सर्पैः स कृष्णो भोगबन्धनैः। ददंशुश्चापि ते कृष्णं विषज्वालाविलैर्मुखै:॥ १७॥ तं तत्र पतितं दृष्ट्वा सर्पभोगनपीडितम्। गोपा व्रजमुपागम्य चुक्रुशुः शोकलालसाः॥ १८॥ एष मोहं गत: कृष्णो मग्नो वै कालियहृदे। भक्ष्यते सर्पराजेन तदागच्छत् पश्यत॥ १९॥ तच्छृत्वा ते तदा गोपा वज्रपातोपमं वच:। गोप्यश्च त्वरिता जग्मुर्यशोदाप्रमुखा हृदम्॥ २०॥ हा हा क्वासाविति जनो गोपीनामित विह्वलः। यशोदया स सम्ध्रान्तो द्रुतं प्रस्खलितं ययौ॥२१॥ नन्दगोपश्च गोपश्च रामश्चाद्धतविक्रमः। त्वरितं यमुनां जग्मु: कृष्णदर्शनलालसा:॥२२॥ ददश्श्चापि ते तत्र सर्पराजवंश गतम्। निष्प्रयत्नीकृतं कृष्णं सर्पभोगेन वेष्टितम्॥२३॥ नन्दगोपश्च निश्चेष्टो न्यस्य पुत्रमुखे दृशौ। यशोदा च महाभागा बभूव मुनिसत्तम॥२४॥ गोप्यस्त्वन्या रुदन्यश्च ददृशुः शोककातराः। प्रोचुश्च केशवं प्रीत्या भयकातर्य्यगद्गदम्॥२५॥

हारिभिर्मनोहरैहरिहरिहरिहरिशभिताः, प्रकम्पितानां तनूनां क्षेपेणोत्क्षेपेण चलद्भिः कण्डलैः कान्तिः शोभा यासान्ताः॥१६॥

भोगो देह: स एव बन्धनसाधनत्वाद् बन्धनं तत् प्रवेशित: कुण्डलीकृतैर्देहैरावेष्टित इत्यर्थ:। ददंशुर्दष्टवन्त:॥१७॥

शोकेन लालसाः साभिलाषाः—उत्सुका इत्यर्थः॥१८॥ ब्रजं चुकुशुस्तदाह—'एष' इति॥१९॥ दुतञ्च प्रस्खलितञ्च यथा भवत्येवं ययौ॥२१॥ यशोदा च निश्चेष्टा बभुव॥२४॥ सर्वा यशोदया सार्द्धं विशामोऽत्र महाहदे।
नागराजस्य नो गनुमस्माकं युज्यते ब्रजे॥२६॥
दिवसः को विना सूर्य्य विना चन्द्रेण का निशा।
विना वृषेण का गावो विना कृष्णेन को ब्रजः॥२७॥
विनाकृता न यास्यामः कृष्णेनानेन गोकुलम्।
अरण्यं नापि सेव्यश्च वारिहीनं यथा सरः॥२८॥
यत्र नेन्दीवरदलप्रख्यकान्तिरयं हरिः।
तेनापि मातुर्वासेन रितरस्तीति विस्मयः॥२९॥
उत्फुल्ल-पङ्कज-दलस्पष्ट-कान्तिविलोचनम्।
अपश्यन्तो हरिं दीनाः कथं गोष्ठे भविष्यथ॥३०॥
अत्यन्तमधुरालापहृताशेषमनोधनाः।
न विना पुण्डरीकाक्षं यास्यामो नन्दगोकुलम्॥३१॥
भोगेनावेष्टितस्यापि सर्पराजेन पश्यत।
स्मितशोभि मुखं गोप्यः कृष्णस्यास्मिद्दलोकने॥३२॥

### पराशर उवाच

इति गोपीवचः श्रुत्वा रौहिणेयो महाबलः। गोपांश्च त्रासिवधुरान् विलोक्य स्तिमितेक्षणः॥३३॥ नन्दञ्च दीनमत्यर्थं न्यस्तदृष्टिं सुतानने। मूर्च्छाकुलां यशोदाञ्च कृष्णमाहात्मसंज्ञया॥३४॥

शोकेन कातरा विवशाः भयकातर्य्याभ्यां गद्गदं यथा भवत्येवं प्रोचुः। यत् प्रोचुस्तदाह—'सर्वा' इति सप्तभिः॥२६॥

कृष्णेन विनाकृता विरहिता न यास्यामः॥२८॥

यत्रायं हरिर्नास्ति तेनापि मातुर्वासेन जननीगृहेणापि रतिर्भवतीति विस्मयोऽत्याश्चर्यं, कृष्णरहिते मातृगृहेऽपि सुखं नास्त्येवेत्यर्थः॥२९॥

कथं भविष्यथ स्थास्यथेति ह गोपानुवक्तव्यः॥३०॥ अत्यन्तमधुरैरालापैरपहृतमशेषं मनोरूपं धनं यासां ताः॥३१॥ त्रासविधुरान् मृत्युभयशून्यान् मर्तु मुद्यतानित्यर्थः ॥३३॥

किमिदं देवदेवेश! भावोऽयं मानुषस्त्वया। व्यज्यतेऽत्यन्तमात्मानं किमनन्तं न वेत्सि यत्॥३५॥ त्वमस्य जगतो नाभिरराणामिव संश्रय:। कर्त्तापहर्त्ता पाता च त्रैलोक्यं त्वं त्रयीमय:॥३६॥ सेन्द्र-रुद्रा-शिव-वसुभिरादित्यैर्मरुदिग्निभि:। चिन्त्यसे त्वमचिन्त्यात्मन्! समस्तैश्चैव योगिभि:॥३७॥ जगत्यर्थं जगन्नाथ! भारावतरणेच्छया। अवतीर्णेऽत्र मर्त्त्येषु तवांशश्चाहमय्रजः॥३८॥ मनुष्यलीलां भगवान्! भजता भवता सुरा:। विडम्बयन्तस्त्वल्लीलां सर्व एव समासते॥३९॥ अवतार्य्य भवान् पूर्व्वं गोकुलेऽत्र सुराङ्गनाः। क्रीडार्थमात्मनः पश्चाद्वतीर्णेऽसि शाश्वतः॥४०॥ अत्रावतीर्ण ये कृष्ण! गोपा एव हि बान्धवा:। गोप्यश्च सीदतः कस्मात् त्वं बन्धून् समुपेक्षसे॥ ४१॥ दर्शितो मानुषो भावो दर्शितं बालचापलम्। तदयं दम्यतां कृष्ण! दुरात्मा दशनायुध:● ॥४२॥

आत्मसंज्ञया स्वसङ्केतेन कृष्णमाह, किमाहेत्यपेक्षायां तदाह—'किमिद' मित्यष्टभिः आत्मानम् अनन्तं किं न वेत्सि नानुसन्धत्से ? यदित्युत्तरेणान्वेति॥३५॥

यस्मात्त्वमस्य जगतः संश्रयः आधारः आराणां नाभिरिव **'यस्मिन प्रतिष्ठितां** रथनाभाविवारा' इति श्रुतेः॥३६॥

जगत्यर्थं भूमेर्हितार्थम्॥३८॥

मनुष्यालीलां भजता भवता हेतुभूतेन गोपवेशाः सुरा एव त्वल्लीलां बिडम्बयन्तोऽनुकुवन्तस्त्वया सह ऋीडमाना वर्त्तन्ते, तथा सुराङ्गनाश्च भवानेवावतारितवान्॥३९-४०॥

अतोऽस्मदर्थे जातानेतात्रोपेक्षस्व॥४१॥ चत्वारिंशश्लोके श्रीधरटीकायां क्रीडमाना वर्त्तन्त इत्यत्र क्रीडन्तो वर्त्तन्त इति साधु। क्रीडे परस्मैपदित्यनेन तदुत्तरं शानच्म्रत्ययस्यासाधुत्वात्।

#### पराशर उवाच

इति संस्मारितः कृष्णः स्मितभिन्नोष्ठसंपुटः। आस्फोटय मोचयामास स्वदेहं भोगवन्धनात्॥४३॥ आनम्य चापि हस्ताभ्यामुभाभ्यां मध्यमं फणम्। आरुह्याभुग्निशिरसः प्रनन्त्तीरुविक्रमः॥४४॥ वृणाः फणेऽभवंस्तस्य कृष्णस्याङ्घिनिकुट्टनैः। यत्रोन्नतिञ्च कुरुते ननामास्य ततः शिरः॥४५॥ मूर्च्छामुपाययौ भ्रान्त्या नागः कृष्णस्य रेचकैः। दण्डपातिनपातेन ववाम रुधिरं बहु॥४६॥ तिन्निभिन्नशिरोग्रीवमास्येभ्यः स्नुतशोणितम्। विलोक्य शरणं जग्मुस्तत्पत्यो मधुसूदनम्॥४७॥

नागपत्य ऊचु:

ज्ञातोऽसि देवदेवेश! सर्वेशस्त्वमनुत्तम। परं ज्योतिपचिन्त्यं यस्तदंश: परमेश्वर:॥४८॥

अभुग्निशरसः अनम्रशिरसः आभुग्निशरस इति वा च्छेदः, अवनतफणस्येत्यर्थः॥ नृत्यच्छलेनाङ्घ्रिभ्यां निकुट्टनैः संघटनैः ननाम नमयामासेत्यर्थः॥४३

कृष्णस्य भ्रान्त्या नृत्यलीलाभ्रमणेन मूर्च्छा नागः प्राप्तः दण्डवत् पादो दण्डवात्ः तस्य निपातः तीव्रप्रहारः। पाठान्तरे तद्वतपादिनपातेनेति स एवार्थः। यद्वा भ्रान्तिरेचकदण्डपादख्या नृत्योक्ताः पादन्यासविशेषाः, यदाह भरतः,—अन्तर्भ्रमिरका ज्ञेया भ्रमरी बाह्यपूर्विका। अलग्नभ्रमरीव स्यादुचितभ्रमरी तथा। चित्रभ्रमिरका चैव वक्रभ्रमिरका तथा। निपातभ्रमरी चेति भ्रमाः सप्त प्रकीर्तिताः। पार्श्वे पार्श्वे च गमनं स्खलितैः स्थलितैः पुनः। विविधेश्वेव पादस्य पादरेचक उच्यते। नूपुरं चरणं कृत्वा पुरतः सम्प्रसारयेत्। क्षिप्रमाविद्धकार्य्यङ्ग दण्डपादेति सा स्मृते 'ति॥४५-४६॥

न विद्यते उत्तमो यस्मात् हे अनुत्तम परं ज्योतिः स्वप्रकाशं यद्ब्रह्म यश्च तस्यांशः परमेश्वरः स त्वमिति ज्ञातोऽसि॥४७॥

एवं चेन्मदीयं तत्त्वं वर्णयतेति चेत्तत्राहुः—'ने' ति द्वाभ्याम्। अनन्येषु भवतीत्यनन्यभवस्तस्य स्वरूपवर्णनं योषिदस्मादृकं कथं करिष्यति॥४८॥ न समर्थाः सुराः स्तोतुं यमनन्यभवं प्रभूम्। स्वरूपवर्णनं तस्य कथं योषित् करिष्यति॥४९॥ यस्याखिलं मही-व्योम-जलाग्नि-पवनान्तकम्। ब्रह्माण्डमल्पकांशांश-स्तोष्यामस्तं कथं वयम्॥५०॥ यतनो न विदुर्नित्यं यत्स्वरूपं हि योगिनः। परमार्थमणोरल्पं स्थुलात् स्थुलं नताः स्म तत्।।५१।। न यस्य जन्मने धाता यस्य नान्ताय चान्तकः। स्थितिकर्ता न चान्योऽस्ति यस्य तस्मै नमः सदा॥५२॥ कोप: स्वल्पोऽपि ते नास्ति क्षितिपालनमेव ते। कारणं कालियस्यास्य दमने श्रूयतामतः॥५३॥ स्त्रियोऽनुकम्प्याः साधूनां मूढा दीनाश्च जन्तवः। यतस्ततोऽस्य दीनस्य क्षम्यतां क्षमतां वर॥५४॥ समस्त-जगदाधारो भवानल्पवलः फणी। त्वया च पीडितो जह्यान्मृहूर्तार्द्धेन जीवितम्॥५५॥ क्व पन्नगोऽल्पवीर्च्योऽयं क्व भवान् भुवनाश्रयः। प्रीति-द्वेषौ सोमत्कृष्ट-गौचरौ च यतौऽव्यय:॥५६॥ ततः कुरु जगत्स्वामिन्! प्रसादमवसीदतः। प्राणांस्त्यजित नागोऽयं भर्त्तृशिक्षा प्रदीयताम्॥५७॥

यस्य स्थितिकर्ता अन्यो नास्ति विष्णवन्तराभावात्॥५१॥

एवं स्तुत्वा तद्रक्षां प्रार्थयन्ते—'कोप' इति। कोपेन चेदस्य दमनं स्यात्तर्हि कोपाधिक्ये वधोऽपि युक्तः स्यात् लोकरक्षणार्थे तु दमने दमनानन्तरं क्षमैव युक्ता इत्यर्थः॥५२-५५॥

न तव द्वेषास्यायं विषय इत्याहुः—यथा प्रीतिः समगोचरा एवं द्वेष उत्कृष्टगोचरन्, तु दीने द्वेषो युक्तः॥५६॥

यत् एवं ततोस्य दीनस्य प्रसादमेव कुरु, न चात्र विलम्बः कार्य इत्याहुः—'प्राणा' निति॥५७॥

#### पराशर उवाच

इत्युक्ते ताभिराश्वस्य क्लान्तदेहोऽपि पन्नगः। प्रसीद देवदेवेति प्राह वाक्यं शनैः शनैः॥५८॥

### कालिय उवाच

तवाष्ट्रगुणमैश्वर्यं नाथ! स्वाभाविकं बलम्।

निरस्तातिशयं यस्य तस्य स्तोष्यामि किञ्चहम्॥५९॥
त्वं परस्त्वं परस्याद्यः परं त्वतः परात्मकः।

परस्मात् परमो यस्त्यं ततः स्तोष्यामि किं न्वहम्॥६०॥

यस्माद् ब्रह्मा च रुद्रश्च चन्द्रेन्द्रमरुतोऽश्विनौ।

वसवश्च सहादित्यैस्तस्य स्तोष्यामि किं न्वहम्॥६१॥

एकावयवसूक्ष्मांशो यस्यैतदिखलं जगत्।

कल्पनावयस्त्वेष तं स्तोष्यामि कथं न्वहम्॥६२॥

ताभिर्भर्त्तृभिक्षा प्रदीयतामित्युक्ते कृष्णस्यांघ्रिकुट्टनादिशैथिल्यमिवालक्ष्य किञ्चिदाश्वस्य न हनिष्यतीति विश्वस्य कालियः शनैः प्राह॥५८॥ यस्य तवाष्टगुणं परं निरतिशयम् ऐश्वर्य तस्याष्टगुणैश्वर्य्यं किमहं स्योष्यामि ? नैकदेशमिप स्तोतुं समर्थ इति भावः॥५९॥

निरितशयैश्वर्यमेव दर्शयत्राह—'त्व' मिति। त्वं परः सर्वोत्कृष्टः, एतदेवाह— परस्य हिरण्यगर्भरयाद्यो जनकस्त्वम्, ''यो ब्रह्माणं विद्याति पूर्व' मिति श्रुतेः, तत्र हेतुः— परमव्यक्त त्वतः प्रवर्तते, हे परात्मक! तत्प्रेरकेश्वरूप! तत् कृत इत्यत्राह— परस्मादिन्द्रियादेः परमो यस्त्वम्, ''इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः। पुरुषात्र परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गितः।'' इति श्रुतेरित्यर्थः। पाठान्तराण्यप्यनयैव रीत्या व्याख्येयानि॥६०॥

यदीयस्यैकस्यावयवस्य सूक्ष्मांशोऽखिलिमदं जगत्। ननु चिदात्मकस्य जडं जगत् कथमंशः स्यात् तत्राह—'कल्पने'ित, उपासनार्थाः कल्पनामया अवयवा यस्य सः, 'पादोऽस्य विश्वा भूतानी' त्यादिश्वतेः॥६२॥

सदसदूरिणो यस्य ब्रह्माद्यास्त्रिदशोत्तमा:। परमार्थ न जानिन तस्य स्तोष्यामि कि त्वहमा। ६३॥ ब्रह्माद्यैरचर्यते दिव्यैर्यश्च पृष्पानलेपनै:। नन्दनादिसमुद्भतै: सोऽर्च्चिते वा कथं मया।। ६४।। यस्यावताररूपाणि देवराजः सदार्चति। न वेत्ति परमं रूपं सोऽर्च्यते वा कथं मया॥६५॥ विषयेभ्यः समाहृत्य सर्वाक्षाणि च योगिनः। समर्चयति ध्यानेन सोऽचर्यते वा कथं मया॥६६॥ हृदि सङ्कल्प्य यदूपं ध्यानेनार्चन्ति योगिन:। भावपुषादिना नाथ! सोऽर्च्यते वा कथं मया।।६७॥ सोऽहं ते देवदेवेश! नार्चनायां स्तृतौ न च। सामर्थ्यवान् कृपामात्र-मनोवृत्तिः प्रसीद मे॥६८॥ सर्पजातिरियं कूरा यस्यां जातोऽस्मि केशव। ततस्वभावोऽयमत्रास्ति नापराधो ममाच्यत॥६९॥ सुज्यते भवता सर्वं तथा संह्रयते जगत्। जाति-रूप-स्वाभावश्च सृज्यन्ते जगतां त्वया॥७०॥

सदसद्रूरूपाणिः कार्यकारणात्मकस्य॥६३॥

पूर्वश्लोकार्थप्रपञ्चः—'हृदी' ति। भावपुष्पादिना मनोमयपुष्पधूपाद्युपचारेण। यद्वा भावेनाहिंसादिमयेन पुष्पाष्टकादिना, तदुक्तम्—''अहिंसा प्रथमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः. सर्वभूतदया पुष्पं दमः पुष्पं विशिष्यते। शमः पुष्पं तपः पुष्पं ध्यानं पुष्पञ्च सप्तमम्। सत्यं वै चाष्टमम् पुष्पमेतैस्तुष्यित केशव'' इति॥६७॥

तदेवं स्तुत्वा प्रसादं प्रार्थयते—सोऽह' मिति। कृपमात्रा केवलं करुणामयी मनोवृत्तिर्यस्य तथा भूतः सन् प्रसीद। ऋियामात्रेति पाठे केवलं तदर्चनादिऋियायां मनोरथ एव न तु सामर्थ्य यस्येत्यर्थः॥६८॥

त्वं दण्ड्य एव, न न्वनुकम्प्यः ऋ्रत्वादिति चेत्तत्राह 'सर्पजाति' रिति षड्भिः॥६९॥ जातिरूपस्वभावाश्च—जाति सर्पत्वादिः, रूपं फणित्वादि, स्वभावः ऋौर्यादि।।७०-७१

यथाहं भवता सृष्टो जात्या रूपेण चेश्वर।
स्वभावेन च संयुक्तस्तथेदं चेष्टितं मम॥७१॥
यदन्यथा प्रवर्त्तयं देवदेव! ततो मिय।
न्याय्यो दण्डिनपातो वै तवैव वचनं यथा॥७२॥
तथापि यञ्चगत्स्वामी दण्डं पातितवान् मिय।
स सोढ़ोऽयं वरं दण्डस्त्वत्तो नान्यत्र मे वर:॥७३॥
हतवीर्थ्यो हतिवषो दिमतोऽहं त्वयाच्युत।
जीवितं दीयतामेकमाज्ञापय करोमि किम॥७४॥

### श्रीभगवानुवाच।

नात्र स्थेयं त्वया सर्वं! कदाचिद् यमुनाजले। सभृत्यपरिवारस्त्वं समुद्रसिललं व्रज॥७५॥ मत्पदानि च ते सर्प! दृष्ट्वा मूर्द्धिन सागरे। गरुड: पन्नगरिपुस्त्विय न प्रहरिष्यति॥७६॥

### पराशर उवाच

इत्युक्ता सर्पराजानं मुमोच भगवान् हरि:। प्रणम्य सोऽपि कृष्णाय जगाम पयसां निधिम्।।७७॥ पश्यतां सर्वभूतानां सभृत्यापत्यबान्यव:। समस्यभार्य्यासहित: परित्यज्य स्वकं ह्रदम्॥७८॥ तत: सर्वं परिष्वज्य मृतं पुनरिवागतम्। गोपा मूर्द्धिन गोविन्दं सिषिचुर्नेत्रजैर्जलै:॥७९॥

तवैव वचनं श्रुतिस्मत्यादि यथाः 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥' इत्यादि. साधुत्वञ्च त्वदादिष्टकर्माचरणम्, तदेव मया कृतं नान्यदित्यर्थः॥७२॥

त्वत्तो दण्डोऽपि वरं श्लाघ्यत्वात्। त्वदन्यतो वरोऽपि न श्लाध्यः। मामेत्ययं वरमिति पाठे दण्डमिषेणायं वर एव त्त्वत्तो मामुपैति॥७३॥

गोपा नन्दाद्याः हार्देन इति पाठे प्रीत्या मिलिताः सिषिचुः॥७९॥

कृष्णमिकुष्टकर्म्माणमन्ये विस्मितचेतसः। तुष्टुवुर्मुदिता गोपा दृष्टा शिवजलां नदीम्॥८०॥ गीयमानः स गोपीभिश्चरितैश्वारुचेष्टितैः। संस्तूयमानो गोपैस्तु कृष्णो व्रजमुपागमत्॥८१॥ इति श्रीविष्णुपुराणे पंचमांशे सप्तमः अध्यायः॥

अन्ये श्रीदामाद्याः सवयसो गोपास्तुष्टुवुः॥८०॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे सप्तमोऽध्याय:॥

तचेव वचने अतिस्मल्यादि सथा 'परिजाणाय

### अष्टमोऽध्याय:

# (धेनुकासुरवधः)

पराशर उवाच

गाः पालयन्तौ च पुनः सिहतौ बल-केशवौ।
भूममाणौ वने तिस्मन् रम्यं तालवनं गतौ॥१॥
तत्तु तालवनं दिव्यं धेनुको नाम दानवः।
मृगमांसकृताहारः सदाध्यास्ते खराकृतिः॥२॥
तत्तु तालवनं पक्व-फलसम्पत् समन्वितम्।
दृष्ट्वा स्पृहान्विता गोपाः फलोदानेऽब्रु वन् वचः॥३॥
हे राम! हे कृष्ण! सदा धेनुकेनैष रक्ष्यते।
भूप्रदेशो यतस्तस्मात् पक्वानीमानि सन्ति वै• ॥४॥
फलानि पश्य तालानां गन्धामोदितदींशि च।
वयमनुमभीप्सामः पात्यन्तां यदि रोचसे॥५॥
इति गोपकुमाराणां श्रुत्वा सङ्कर्षणो वचः।
कृष्णश्च पातयामास भुवि तालफलानि वै॥६॥
फलानां पततां शब्दमाकण्यं स दुरासदः।
आजगाम सुदुष्टात्मा कोपाद् दैतेयगर्दभः• ॥७॥

फलानामादाने स्पृहान्विताः सन्तोऽब्रुवन्।।३-४।।

इमानि पक्वानि फलानि सन्तीति-धेनुकेन एतेषामन्यतो क्षणाद् वृक्ष एव सुचिरं तेषामवस्थानेन पाकावसरलाभादिति भावः। अक्तुं भोक्तुम् इमानि फलानीति शेषः। रोचसे कामयसे, धातूनामनेकार्थत्वात्।

पातयामास बाहुभ्यामिति ज्ञेयम्, **'बाहुभ्यां तालान् सम्परिकम्पयन्निति शुकोक्तेः'**।।६-७।।

दैतेयगईभ धेनुकदैत्य:।

पद्भ्यामुभाभ्यां स तदा पश्चिमाभ्यां बली बलम्।
जघानोरिस ताभ्याञ्च स च तेनाप्यगृह्यत • ॥८॥
गृहीत्वा भ्रामणेनैव सोऽम्बरे गतजीवितम्।
तिस्मन्नेव च चिक्षेप वेगेन तृणराजिन• ॥९॥
ततः फलान्यनेकािन तालाग्रान्निपतन् खरः।
पृथिव्यां पातयामास महाव्रातोऽम्बुदािनव• ॥१०॥
अन्यानप्यस्य रै ज्ञातीनागतान् दैत्यगर्दभान्।
कृष्णश्चिश्लेप तालाग्ने बलभद्रश्च लीलया॥११॥
क्षणेनालङ्कृता पृथ्वी पकैस्तालफलैस्तथा।
दैत्यगर्दभदेहैश्च मैत्रेय! शुशुभेऽधिकम्॥१२॥
ततो गावो निराबाधास्तिस्मस्तालवने द्विज।
नवशस्यं सुखं चेर्क्यन्न भुक्तमभूत् पुरा• ॥१३॥
इति श्रीविषणुपुराणे पञ्चमांशे अष्टमः अध्यायः॥

ताभ्यां तयोः पादयोः, स च धेनुकस्तेन राम्णागृह्यत।।८।।

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे अष्टमोऽध्याय:॥

<sup>•</sup> पश्मिभ्यां पश्चाद्भागस्थिताभ्यां पद्भ्यां चरणाभ्याम्। उरसि वक्षसि अवच्छेदे सप्तमी। गृहीतत्वा धेनुकं स रामस्तृणराजनि ताले च चिक्षेप।।९।।

तृणराज इत्यदन्ततया वक्तव्ये तृणराजनीत्यार्षम्। तृणराजिन ताले इति श्रीधरव्याख्या,
 'तृणराजह्वयस्ताल' इति कोषात्।

<sup>•</sup> खरः गर्दभाकृतिर्धेनुकासुर। महावातः प्रबला वात्या अम्बुदानिव जलदानिव। महावातेरितानि वेति पाठे वा-शब्द उपमार्थः।।१०-१३।।

<sup>•</sup> नि: न विद्यते आबाधा विशेषविघ्नो यासां ता:। सुखम् अनायासं यथा स्यात् तथा चेरु: प्रापु: भोजनार्थिमिति शेष:। सर्वेषामेव गत्यर्थधातूनां प्राप्र्थत्वस्यानुशिष्टे:।

# नवमोऽध्यायः

### (प्रलम्बासुरवध:)

पराशर उवाच

तस्मिन् रासभदैतेये सानुगे विनिपातिते।
सेव्यं गो-गोप-गोपीनां रम्यं तालवनं बभौ॥१॥
ततस्तौ जातहर्षौ तु वसुदेवसुतावुभौ।
हत्वा धेनुकदैतेयं भाण्डीर-वटमागतौ॥२॥
क्ष्वेडमानौ प्रगायन्तौ विचिन्वन्तौ च पादपान्।
चारयन्तौ च गा दूरे व्याहरन्तौ च नामिभः॥३॥
निर्योगपाशस्कन्धौ तौ वनमालाविभूषितौ।
शुशुभाते महात्मानौ बालशृङ्गाविवर्षभौ॥४॥
सुवर्णाञ्चनवर्णाभ्यां तौ तदा रुषिताम्बरौ।
महेन्द्रायुद्धसंयुक्तौ श्वेतकृष्णाविवाम्बुदौ • ॥५॥

भाण्डीराख्यं वटम्॥१॥

क्ष्वडमानौ सिंहवन्नदन्तौ, **'क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्या'** दित्याभिधानात्। विचिन्वन्तौ वृक्षारोहक्रीडार्थमन्विच्छन्तौ, दूरे स्थितौ सन्तौ गा व्याहरन्तौ आह्वयन्तौ॥२॥

निर्यज्यन्ते निबध्यन्ते दुह्यमाना गाव एभिरिति निर्योगाः पादबन्धनरञ्जवः अधृष्यगवां धर्षणार्थाः पाशाश्च स्कन्धे ययोः तौ निर्योगपाशस्कन्धौ। बालश्रृङ्गाविति वयोविशेषस्य लक्षणम्॥३॥

 सुवर्णञ्जनवर्णाभ्यामिति-द्वन्द्वात् परः श्रूयमाणः प्रत्येकसिभसम्बध्यत इति नियमाद् यथायोग्य सुवर्णवर्णेन पीतवर्णेन अञ्जनवर्णेन नीलवर्णेन च रुषिताम्बरौ। कृष्णस्य पीताम्बरस्य वस्त्रं पीतवर्णरञ्जितम् नीलाम्बरस्य बलरामस्य वस्त्रञ्च नीलाञ्जनवर्णमिति ध्येयम्। महेन्द्रायुधस्य नानावर्णरञ्जितत्वाद् बलदेवकृष्णयोश्च यथाक्रमं श्वेतकाय कृष्णकायत्वात् महेन्द्रधनुषः पीतांशयुक्तेन कृष्णाम्बुदेन पीताम्बरस्य श्रीकृष्णस्य, नीलांशयुक्तेन श्वेताम्बुदेन समञ्ज नीलाम्बरस्य बलरामस्य सादृश्यं प्रतिपत्तव्यम्। चेरतुर्लोकसिद्धाभिः ऋोडाभिरितरेतरम्। समस्तलोकनाथानां नाथभूतौ भुवं गतौ।। ६।। मनुष्यधर्माभिरतौ मानयन्तौ मनुष्यताम्। तञ्जातिगुणयुक्ताभिः ऋीडाभिश्चेरतुर्वनम्॥७॥ ततः स्यन्दोलिकाभिश्च नियुर्द्धश्च महाबलौ। व्यायामं चऋतुस्तत्र क्षेपणीयैस्तथाश्मभिः॥८॥ तिल्लप्पुरसुरस्तत्र ह्युभयो रममाणयो:। आजगाम प्रलम्बाख्यो गोपवेशतिरोहित:॥९॥ सोऽवगाहत् नि:शङ्कस्तेषां मध्यममानुष:। मानुषं वपुरास्थाय प्रलम्बो दानवोत्तमः॥ १०॥ तयोश्छिद्रान्तरं प्रेप्सुरविषह्यममन्यत। कृष्णं ततो रौहिणेयं हन्तु चक्रे मनोरथम्॥ ११॥ हरिणाक्रीडनं नाम बालक्रीडनकं तत:। प्रकुर्वन्तो हि ते सर्वे द्वौ द्वौ युगपदुत्पतन्॥ १२॥ श्रीदाम्नां सह गोविन्दः प्रलम्बेन तथा बलः। गोपालैरपरैश्चान्ये गोपालाः पुप्तुवस्ततः॥१३॥

रुषिताम्बरौ रञ्जितवस्त्रौ महेन्द्रायुधिमन्द्रधनुस्तत्संयुक्तावम्बुदाविव॥५॥६॥॥ स्यन्दोलिकाभिः गोपहस्तमयदोलारोहणैर्वृक्षशाखादिमद्दोलाऋीडाभिर्वा। नियुद्धैर्बाहुयुद्धैः व्यायामं श्रमम्॥८॥

तिल्लप्सुः तौ जिघृक्षुः। 'गोपवेशेन तिरोहितः असुरोऽसावित्यलिक्षतः'॥९॥ अवगाहत प्राविशदित्यर्थः॥१०॥

छिद्रान्तरप्रेप्सुः प्रमादावसरं प्रतीक्षमाणः, अविषह्यमधृष्यम्॥११॥

हरिणाक्रीडनं उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गमनम्, यत्र द्वयोः सहोत्प्लुतयोर्यः पुरतो याति, स जेता, इतरस्तु जितः। यत्र च जितो जेतारं वहन् भाण्डीरकं वटं नीत्वा पुनः उत्प्लुतिस्थानं नयेदिति पणबन्धः उत्पतन् उत्पतन्तः॥१२॥

श्रीदामानं ततः कृष्णः प्रलम्बं रोहिणीसुतः। जितवान् कृष्णपक्षीयैर्गोपैरन्ये पराजिताः॥ १४॥ ते वाहयन्तस्वन्योन्यं भाण्डीरस्कन्थमेत्य वै। पुनर्निववृतः सर्वे ये यैश्चात्र पराजिताः॥ १५॥ सङ्घीणन्तु स्कन्धेन शीघ्रमुक्षिप्य दानवः। न तस्थौ स जगामैव सचन्द्र इव वारिदः ।। १६॥ असहन् रौहिणेयस्य स भारं दानवोत्तमः। ववृधे सुमहाकायः प्रावृषीव बलाहकः॥ १७॥ सङ्क्षणस्तु तं दृष्ट्वा दग्धशैलोपमाकृतिम। स्रग्दामलम्बाभरणं मुकुटाटोपमस्तकम्॥ १८॥ रौद्रं शकटचक्राक्षं पादन्यास-चलत्क्षितिम्। द्वियमाणस्ततः कृष्णमिदं वचनमब्रवीत्॥ १९॥ कृष्ण! कृष्ण! हियाम्येष पर्वतोदग्रमुर्त्तना। केनापि पश्य दैत्येन गोपालच्छद्मरूपिणा॥२०॥ यदत्र साम्प्रतं कार्यं मया मधुनिष्दन। तत् कथ्यतां प्रयात्येष दुरात्मा दानवाधमः॥ २ १॥

पुप्लुवुः उत्प्लुतवन्तः। तत्र प्रलम्बः श्रीदामपक्षीयः॥१३-१७॥

चन्द्रेण सह वर्त्तमानः सचन्द्रः चन्द्रसहितः वारिदः जलपूर्णमेघ इव। जलपूर्णमेघस्य काष्ट्यात् कृष्णवर्णे प्रलम्बासुरे तत्साम्यम्, चन्द्रस्य शुभ्रत्वाद्य शुभ्रवर्णे बलरामे तत्साम्यमिति ध्येयम्। चन्द्रस्य वारिदेन सह चलनाभावेऽपि अभिमानतस्तथोक्तिः।

दग्धशैलोपमा तादृशी आकृतिर्यस्य तम्। स्नगभिग्रंथितं स्थूलं दाम स्नग्दाम तदेव लम्बमाभरणं यस्य तम्। मुकुटेनाटोपि संरम्भयुक्तं मस्तकं यस्य तम्॥१८॥

रौद्रं घोरं शकटस्य चक्रे इव अक्षिणी यस्य तम् पादन्यासेन चलन्ती क्षितिर्यस्य तम्॥१९॥

हियामि हिये कर्मणि परस्मैपदमार्षम्, पर्वतवदुदग्रा उन्नता मूर्त्तिर्यस्य तेन॥२०-२१॥

#### पराशर उवाच

तमाह रामं गोविन्दं स्मितभिन्ननौष्ठसम्पुटः।
महात्मा रौहिणेयस्य बलवीर्यप्रमाणवित्॥२२॥
किमयं मानुषो भावो व्यक्तमेवावलम्ब्यते।
सर्वात्मन्! सर्वगुद्धानां गुद्धगुद्धात्मना त्वया॥२३॥
स्मराशेषजगद्बीजकारणं कारणाग्रजम्।
आत्मानमेकं तद्वच जगत्येकार्णवे च यत्॥२४॥
किन्न वेत्सि यथाहञ्च त्वञ्चैकं कारणं भुवः।
भारावतारणार्थाय मर्त्यलोकमुपागतौ॥२५॥
नमः शिरस्तेऽम्बुमयी च मूर्तिः पादौ क्षितिर्वक्त्रमनन्तविहः।
सोमो मनस्ते श्वसितं समीरो दिशश्चतस्रोऽव्ययः!बाहवस्ते॥२६॥
सहस्रवक्त्रो भगवान् महात्मा सहस्रहस्तािङ्घ शरीरभेदः।
सहस्रपद्मोद्भवयोनिराद्यः सहस्रशस्त्वां मुनयो गृणन्ति॥२७॥

पूर्वं कालियभोगाततं मां 'किमात्मानं परमेश्वर न वेत्सी'ति तत्त्वं संस्मा' स्वयमिदानीं मूह्यतीति विस्मयात् स्मितेन भित्रमोष्टसम्पुटं यस्य सः॥२२॥

सर्वात्मनः सर्वरूपगुद्धानां सर्वेषां सूक्ष्माणां कारणानां गुह्यकारणभूतः। अतः एव गुह्यात्मना प्रलयोऽप्यवशिष्यमाणचैतन्यरूपेण॥२३॥

एतत् प्रपंचयन्नाह—'स्मरे'ित द्वाभ्याम्। अशेषजगदबीजकारणं, सर्वजगन्मूलस्याव्यक्तस्यापि कारणमात्मां तं स्मर, तत्र हेतुः कारणस्याग्रजम् अव्यक्तस्यापि प्रवर्तकतया पूर्वं स्थितं, तद्वच्च तथैव जगत्येकाणंवे प्रलीनावस्थे सित यदेकमविशिष्यते तदेवाहमित्यात्मानं स्मर॥२४-२५॥

विराड् रूपेण स्तौति—'नम' इति॥ २६॥

 न विद्यते अन्तः नाशो यस्य तत् सम्बोधनमनन्तेति, न विद्यते व्ययः विनाशो यस्य तत्सम्बोधनमव्ययेति, एवमेकार्थकपदद्वयेन सम्बोधनात् त्वमविनश्वर एवेति पुनः पुनस्त्वां स्मारयामि तदलमस्माद् दानवादात्मनो वृथा विपदमाशंकयेति भावो गम्यः।

तदाधारविश्वरूपेण स्तौति — सहस्रवक्त्र' इति। सहस्रमपरिमिता हस्तांघ्रिशरीराणां भेदा यस्य, शरीरमुदरम्। सहस्रपद्मोद्भवा ब्रह्माणस्तेषां योनिजनकः॥ २७॥ दिव्यं हि रूपं तव वेत्ति नान्यो देवैरशेषैरवातररूपम्।
तवाद्यर्यते वेत्सि न किं यदन्ते त्वय्येव विश्वं लयमभ्युपैति॥२८॥
त्वया धृतेयं धरणी बिभर्ति चराचरं विश्वमनन्तमूर्ते।
कृतादिभेदैरज! कालरूपो निमेषपूर्वो जगदेतदित्स॥२९॥
अतं यथा वाडवविद्वनाम्बु हिमस्वरूपं पिरगृह्य कास्तम्।
हिमाचले भानुमतोऽशुसङ्गाञ्जलत्वमभ्येति पुनस्तदेव॥३०
एवं त्वया संहरणेऽत्तमेतञ्जगत् समस्तं पुनरप्यवश्यम्।
तवैव सर्गाय समुद्यतस्य जगत्त्वमभ्येत्यनुकल्पमीश॥३१॥

तत्र दिव्यन्ते विश्वरूपं मदन्यो न वेति। वेत्सि अनुसन्धत्से किम्॥२८॥ अत्सि ग्रसते॥२९॥

° अनन्तः शेषनागः स एव मूत्तिः आकारः यस्य तत्सम्बोधनमनन्तमूर्ते इति अथवा अनन्ता संख्यातीता मूर्त्तिर्यस्येति।

जगत्प्रलयोद्भवहेतुत्वं दृष्टान्तेनाह—'अत्त' मिति द्वाभ्याम्। सामुद्रमम्बु वाडवाख्येन विह ननाऽत्तं जग्धं कास्तं केन वायुना वाडवाग्नितेनार्करियमगडीमयेन अस्तं हिमाचले क्षिप्तं हिमस्वरूपं पिरगृह्य स्थितं सत् ग्रीष्मे भानुमतो रवेरंशुभिः सङ्गात् पुत्रश्च जलत्व प्राप्नोति यथा। अयमर्थः,—'सित्समुद्रभूमिस्थास्तथापः प्राणिसम्भवाश्चतुः प्रकारा भगवानादने सिवता मुने। विवस्वानष्टभिर्मासैरादाय जगतो जलं सोमे मञ्चत्यथेन्दुश्च वायुनाडीमये दिवि। हिमोष्णवातवृष्टीनां हेतुः स्वसमयङ्गत' इत्यादि—पूर्वोक्तरीत्या नद्यादिरूपेणागतं जलं जगधौ सवायुना वडवाग्ना पीतं घनीभवद् हिमतां गतं तेन वायुना नाडीमयरविरश्मिना चन्द्रद्वारा हिमाद्रौ क्षिप्तं ग्रीष्मे पुनस्तदेव तपनातपेन विलीयमानं हिमत्तौं जलतां याति यथा॥३०॥

तथैव त्वया संहरणकाले वडवाग्निस्थानीयेन रुद्रादिरूपेणात्तं भिक्षतं जगत् त्वदधीनं त्वय्येव हिमाद्रिस्थानीये परमपुरुषे कारणात्मना संक्षिप्त सदेव तपनातपेन कालवेगेन विलीयमानं जलतां प्राप्य यावत् प्रलयं स्थितं सत् पुनर्हिरण्यगर्भात्मना सर्गोद्यतस्य सूर्यस्थानीयस्य सृज्यसंस्कारेच्छासम्बन्धात् पुनर्विराडात्मकस्थूलजगदूपत्वं प्रतिकल्पमेतीति वाक्यार्थीपमा। यथाह दण्डी,—'वाक्यार्थेनैव वाक्यार्थे कोऽपि यद्यपमीयते। एकानेके त्वशब्दत्वात् सा वाक्यार्थीपमा मता'॥३१॥

भवानहञ्च विश्वात्मन्नेकमेव हि कारणम्। जगतोऽस्य जगत्यर्थे भेदेनावां व्यवस्थितौ॥३२॥ तत् स्मर्च्यताममेयात्मन्! त्वयात्मा जहि दानवम्। मानुष्यमेवावलम्ब्य बन्धूनां क्रियतां हितम्॥३३॥

### पराशर उवाच

इति संस्मारितो विष्र! कृष्णेन सुमहात्मना।
विहस्य पीडायामास प्रलम्बं बलवान् बल:॥३४॥
मुष्टिना चाहननमूदर्ध्नि कोपसंरक्तलोचन:।
तेन चास्य प्रहारेण बहिर्याते विलोचने॥३५॥
स निष्कासितमस्तिष्को मुखाच्छोणितमुद्रमन्।
निपपात महीपृष्ठे दैत्यवर्यो ममार च॥३६॥
प्रलम्बं निहतं दृष्ट्वा बलेनाद्धुतकर्म्मणा।
प्रहृष्टास्तुष्टुवुर्गोपाः साधु साध्विति चाबुवन्॥३७॥
संस्तूयमानो गोपैस्तु रामो दैत्ये निपातिते।
प्रलम्बे सह कृष्णेन पुनर्गोकुलमाययौ॥३८॥
इति श्रीकृष्णपुराणे पञ्चमांशे नवमः अध्यायः॥

एवम्भूतः परमेश्वरस्त्वमेव नाहमिति चेत्तत्राह—'भवानहञ्चे'ति॥३२॥ यद्यपि दैत्येन निजं रूपमाविष्कृतं, तथापि बन्धुसौख्याय त्वयाऽनेनैर रूपेण स हन्तव्य इत्याह मानुष्यमेवेति॥३३-३५॥

निष्कासितं मस्तिष्कं मस्तकस्त्रेहो यस्य सः॥३६-३८॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे नवमोऽध्याय:॥

### दशमोऽध्याय:

### (शरद्वर्णनम् गोवर्द्धनपूजा च)

#### पराशर उवाच

तयोर्विहरतोस्तत्र राम-केशवयोर्व्रजे।
प्रावृट् व्यतीता विकसत्-सरोजा चाभवच्छरत्॥ १॥
अवापुस्तापमत्यर्थं शफर्च्यः पल्वलोदके।

• पुत्रक्षेत्रादिसक्तेन ममत्वेन यथा गृही॥ २॥
मयूरा मौनिनस्तस्थुः परित्यक्तमदा वने।
असारतां परिज्ञाय संसारस्येव योगिनः॥ ३॥
उत्पृज्य जलसर्वस्य निर्मलाः सितमूर्त्तयः।
तत्यजुश्चाम्बरं मेघा गृहं विज्ञानिनो यथा॥ ४॥
शारत् सूर्यांशुतप्तानि• ययुः शोषं संरासि च।
बह्वालम्बि ममत्वेन हृदयानीव देहिनाम्॥ ५॥

गोवर्धनमखादीनि शरत्कर्माणि वर्णयन्। शरदं वर्णयत्यादावध्यात्मार्थोपमानतः।

तदेवं हरे: प्रावृट्ऋीडा निरुप्य गोवर्धनपूजातदुद्धरणाद्याः शरतऋीडा वर्णयिष्यन्। शरदन्तावद्वैराग्यज्ञानगभीभिरुपमाभिर्वर्णयति—'तयो' रित्यादि पञ्चदशभिः। विकसन्ति सरोजानि यस्यां सा॥१॥

शफर्यः क्षुद्रमत्स्या पल्वलोदके स्वल्पगर्तोदके॥२॥

पुत्रक्षेत्रादयः पुत्रकलत्रादयः तेषु सक्तेन सम्बद्धेन तद्गतेनेत्यर्थः, ममत्वेन मदीयत्वाभिमानेन,
 गृही गृहस्थः यथा तापं दुःखम् अवाप्नोति तद् विरहादिभिरिति शेषः, तथा शफर्यः
 पत्वलोदके शरिद सिललशोषणात् तापम् अवापुरित्यर्थः।

परित्यक्तो मदो दर्पो यैस्ते॥३॥

जलमुदकं जडमहङ्कारादि च तदेव सर्वस्वं हित्वा मलः अहङ्कारकार्यं रागादिश्च तद्रहिताः सितमूर्त्तयः शुभ्ररूपाः शुद्धसत्त्वाश्च विज्ञानिनः आत्मज्ञाः॥४॥

\* शरदः शरत्कालस्य यः सूर्यः तस्य अंशुभिः रश्मिभिः तप्तानि तापं नीतानि।

कुमुदैः शरदम्भांसि योग्यतालक्षणं ययुः।
अवबोधैर्मनांसीव सम्बन्धममलात्मनाम्॥६॥
तारका विमले व्योग्नि रराजाखण्डमण्डलः।
चन्द्रश्चरमदेहात्मा योगी साधुकुले यथा॥७॥
शनकैः शनकैस्तीरं तत्यजुश्च जलाशयाः।
ममत्वं क्षेत्रपुत्रादिरूढ़मुद्धैर्यथा बुधाः॥८॥
पूर्वत्यक्तैः सरोऽम्भोर्हसा योगं पुनर्ययुः।
क्लेशैः कुयोगिनोऽशेषैरन्तरायहता इव• ॥९॥
निभृतोऽभवदत्यर्थं समुद्रः स्तिमितोदकः।
ऋमावास-महायोगी निश्चलात्मा यथा यति॥१०॥
सर्वत्रातिप्रसन्नानि सिललानि तदाभवन्।
ज्ञाते सर्वगते विष्णौ मनांसीव सुमेधसाम्॥११॥

शरदम्भांसि स्वच्छजलानि कुमुदैः सितैयोंग्यतालक्षणं ययुः अन्योन्यरूपात्मकं संबन्धं ययुः। अमलात्मनां वीतरागाणां मनांसि अवबोधैस्तत्त्वविषयज्ञानैरिव॥६॥

तारकाभिरुपलिक्षते विमले व्योम्नि अखण्डमण्डलः सम्पूर्णप्रकाशः पूर्णिमाप्रान्ते चन्द्रो रराज—यथा तारकैर्विद्याचारादिभिर्विमले साधूनां कुले पूर्णब्रह्मप्रकाशो योगी चरमे देह आत्मा यस्य सा:॥७।८॥

अन्तरायहताः विष्नाभिभूताः योगिनी योगभ्रष्टाः। अविद्यादिभिः क्लेशैर्यथा पुनर्युज्यन्ते तद्वत्॥९॥

वर्षासु हंसाः साधारणसरांसि परिहाय मानसं सरः समुपयान्तीति प्रसिद्धम्। तदेवाधिकृत्योक्तं पूर्वत्यक्तैरित्यादि क्लेशा अविद्यादयः पञ्च योगशास्त्रोक्ताः, तदुक्तं योगसूत्रे पातञ्चले—'अविद्या-स्मिता-राग-द्वेषा-भिनिवेशाः पञ्च क्लेशा' इति । वर्षासु सरोऽम्भसां हंसरोगतुत्वादिदोषदुष्टत्वात् क्लेशानाञ्च तापहेतुत्वादिदोषदुष्टत्वात् मिथः साम्यम्।

निभृतो निर्विहारः, स्तिमितोदको निश्चलाम्बुः, यमनियमादिऋमेणावाप्तो महायोगः सम्प्रज्ञातसमाधिलक्षणो येन स यतिर्यथा॥१०॥

बभूव निर्मलं व्योम शरदा ध्वस्ततोयदम्। योगाग्निग्धक्लेशौघं योगिनामिव मानसम्॥ १२॥ सुर्यांशुजनितं तापं निन्ये तारापति: शमम्। अहङ्कारोद्भव दु:खं विवेक: सुमहानिवा। १३।। नभसोऽभ्रान् भुवः पङ्कान् कालुष्यं चाम्भसः शरत्। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः प्रत्याहार इवाहरत्॥ १४॥ प्राणायाम इवाम्भोभिः सरसां कृतप्रकै:। अभ्यस्यतेऽनुदिवसं रेचकाकुम्भकादिभिः॥ १५॥ विमलाम्बरनक्षत्र•े काले चाभ्यागत्तो व्रजम्। ददर्शेन्द्रमहारम्भायौद्यतांस्तान् व्रजौकसः॥ १६॥ कृष्णस्तानुत्सुकान् दृष्ट्वा गोपानुत्सवलालसान्। कौतूहलादिदं वाक्यं प्राह वृद्धान् महामित:॥ १७॥ कोऽयं शक्रमहो नाम येन वो हर्ष आगतः। प्राह तं नन्दगोपश्च पृच्छन्तमितसादरम्॥ १८॥ मेघानां पयसां चेशो देवराजः शतऋतुः। तेन सञ्चोदिता मेघा वर्षन्यम्बुमयं रसम्॥१९॥ क्रीपद्माणाच्या तहल वर्ताच

सर्वत्र नद्यादौ सर्वत्र शत्रुमित्रादिषु सुमेधसां मनांसीव॥११-१३॥ नभआदिभ्योऽब्दपङ्ककालुष्याणि शरदहरत्. यथा शब्दादिभ्यः श्रोत्रादीनि प्रत्याहारस्तद्वियोजनप्रयत्नो हरति॥१४॥

सरसामम्भोमिः कृतपूरकैराकुम्भकादिभिश्च प्राणायामोऽभ्यसत इव। अभ्यास्यतेति पाठेऽभ्यस्त इवेत्यर्थः। तानि हितकुल्या जलैरापूर्य्य कुम्भितवायुवत् कञ्चित् कालं तथैवावस्थाप्य पुनर्यथाकालं केदाराद्यर्थं प्रणालिकया निःसार्यन्त इति प्राणायामसाम्यम् रेचककुम्भकादिभिरित्यत्रादिशब्दबहुवचनाभ्यां तदावृत्तिरुक्ता। पूरकादिलक्षणञ्च योगशास्त्रे प्रोक्तम्, —'पूरकः पूरण वायोः कुम्भकः स्थापनं क्वचिन्। बहिन्निःसारणं तस्य रेचकः परिकीर्तित' इति॥१५॥

इन्द्रस्य महः पूजोत्सवः तदारम्भायोद्यतान् कृष्णो ददर्श॥१६॥ \* विमले अम्बरं नक्षत्रञ्च यत्र यथाभूते काले शरत्काले। तद्वृष्टिजिनतं शस्यं वयमन्ये च देहिन:।
वर्तयामोपयुञ्जानास्तर्पयामश्च देवता:॥२०॥
क्षीरवत्य इमा गावो वत्सवत्यश्च निर्वृता:॥
तेन संवर्द्धितै: शस्यै: पुष्टास्तुष्टा भवन्ति वै॥२१॥
नाशस्या नातृणा भूमिर्न बुभुक्षार्हितो जन:॥
दृश्यते यत्र दृश्यन्ते वृष्टिमन्तो बलाहका:॥२२॥
भौममेतत् पायो दुग्धं गोभि: सूर्यस्य वारिद:॥
पर्जन्य: सर्वलोकस्य भवाय भुवि वर्षति॥२३॥
तस्मात् प्रावृषि राजान: सर्वे शक्तं मुदा युता:॥
महै: सुरेशमर्चन्ति वयमन्ये च मानवा:॥२४॥

### पराशर उवाच

नन्दगोपस्य वचनं श्रुत्वेत्थं शक्रपूजने। कोपाय त्रिदशेन्द्रस्य प्राह दामोदरस्तदा॥२५॥ न वयं कृषिकर्तारो वाणिज्यजीविनो न च। गावोऽस्मद्दैवतं तात! वयं वनचरा यत:॥२६॥ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथापरा। विद्याचतुष्ट्यं त्वेतत् वार्तामत्र शृणुष्व मे॥२७॥ कृषिर्वणिज्या तद्वतु तृतीयं पशुपालनम्। विद्यां होता महाभाग! वार्ता वृत्तित्रयाश्रय:॥२८॥

उत्सुकान् युक्तान्॥१७-२२॥

ननु सूर्यः स्वरिश्मिभिभौंमं रसमाकृष्य वर्षतीति प्रसिद्धम्। नेन्दस्तत्राह भौमिमिति। दुग्धम् आत्तं, पर्यन्य इन्द्रः। स हि भूगतं जलं सूर्यस्य रिष्मिभिरात्तं मेघेषु पूरितं जगत उद्भवाय वर्षति । योभिरादित्यस्तपित रिष्मिभिस्ताभिः पर्यन्यो वर्षतीति श्रुतेः॥ २३॥

प्रावृषि गतायामिति शेषः। शरत् काले शऋपूजायाः प्रस्तुतत्वात्॥ २४॥

आन्वीक्षिकी तर्कविद्या, त्रयी वेदत्रयात्मिका, वार्त्ता वक्ष्यमाणा दण्डनीतिरर्थशास्त्रम्, एतद्विद्याचतुष्टयं यथायथं सर्वेषां ब्राह्मणादीनां दृष्टादृष्टार्थसाध नम्॥२७॥

तत्र वार्त्ताख्या ह्येका विद्या कृष्यादिवृत्तित्रयाश्रया॥ २८॥

कर्षकाणां कृषिर्वृत्तिः पण्यं विपाणिजीविनाम्।
अस्माकं गाः परा वृत्तिवार्त्ताभेदैरियं त्रिभिः॥२९॥
विद्यया यो यया युक्तस्तस्य स दैवतं महत्।
सैव पूज्यार्चनीया च सैव तस्योपकारिका• ॥३०॥
योऽन्यस्य फलमश्नन् वै पूजयत्यपरं नरः• ।
इह च प्रेत्यचैवासौ तात! नाप्नोति शोभनम्॥३१॥
कृष्यन्ता प्रथिता सीमा सीमान्तञ्च पुनर्वनम्।
वनान्ता गिरयः सर्वे ते चास्माकं परा गितः॥३२॥
न द्वारबन्धावरणा न गृहक्षेत्रिस्तथा।
सुखिनः सकले लोके यथा वै चक्रचारिणः॥३३॥

गाः गावः एवमियं वार्तात्रिभिभेदैः स्थिता॥२९॥

ततः किमत आह—'विद्यते' ति। पूज्या मान्या। अर्चनीया च गन्धपुष्पादिभि:॥३०॥

 सैव पूज्यार्चनीया चेत्यत्र हेतूपन्यासायाह— "सैव तस्योपकारिके" ति। उपकारिकाया अपि तस्या अपूजने अनर्चने च कृतघ्नतादोषापात इति भावः।

विपक्षे दोषमाह—'योऽन्यस्य'इति॥ ३१॥

° अन्यस्य कारणस्य फलं कार्यम् अन्यकृतमुपकारमित्यर्थः, अनुवारका विकास स्वार्धिक विकास

किञ्च नास्माकं कर्षकाणामिव शऋपूजा युक्ता भिन्नस्थानत्वादित्याशयेनाह—'कृष्यन्ता' इति। कृषिः कर्षणीयं क्षेत्रं तदन्ते सीमा मर्यादा साधरणप्रचारभूमिः सीमाय अन्ते च वनं अस्मन्निवासस्थानं वनानामन्ते च गिरयः। ते च गिरयोऽस्माकं वनचारिणां परा गतिः स्वैरगितः स्वैरविहारस्थानत्वात्॥३२॥

तदेवाह—'न द्वारे' ति। न विद्यते द्वारबन्धः कपाटादिरावरणं येषाम्, न द्वारबन्धस्यावरणञ्च कुडयादि येषामिति वा, न चास्ति नियतं गृहं क्षेत्रञ्च येषां ते वयं सर्वत्र प्रभूततृणोदकादिमित गिरिवनादौ यथेच्छं विचरन्तः सर्वस्मिन् जने सुखिनः। यथा वै चक्रचारिणः चक्रोपलिक्षितेन शकटेन चरन्तो नियतावासाः। यद्वा यथा यत्र सायङ्गृहाख्या मुनयस्तथा अतो गृहाणां क्षेत्राद्यभिमानवतां पण्यकृष्यादिजीविनामिव नास्माकिमन्द्रेण किञ्चित् कार्यमिति भावः॥३३॥

श्रूयन्ते गिरयश्चामी वनेऽस्मिन् कामरूपिणः।
तत्तद्भूपं समास्थाय रमन्ते स्वेषु सानुषु॥३४॥
यदा चैतेऽपराध्यन्ते तेषां ये काननौकसः।
तदा सिंहादिरुपैस्तान् घातयन्ति महीधराः॥३५॥
गिरियज्ञस्त्वयं तस्माद् गोयज्ञश्च प्रवर्त्त्याम्।
किमस्माकं महेन्द्रेण गावः शैलाश्च देवताः॥३६॥
मन्त्रयज्ञपुरा विप्राः सीतायज्ञाश्च कर्षकाः।
गिरि-गोयज्ञशीलाश्च वयमद्रिवनाश्रयाः• ॥३७॥
तस्माद् गोवर्द्धनः शैलो भवदभर्विविधार्हणैः।
अद्यर्वतां पूज्यतां मेध्यं पशुं हत्वा विधानतः॥३८॥
सर्वधोषस्य सन्दोहो गृह्यतां मा विचार्य्यताम्।
भोज्यन्तां तेन वै विप्रास्तथा ये चाभिवाञ्छकाः॥३९॥
समर्धिते कृते होमे भोजितेषु द्विजातिषु।
शररपृष्यकृतापीडाः • परिगच्छन्त् गोगणाः॥४०॥

किञ्च इंद्रादिपूजापदैपरस्माभिर्यदि गिरयोऽवाज्ञास्यन्ते तिहं महाननर्थः स्यादित्याह—'शृयंत' इति द्वाभ्याम्॥ ३४॥

ये काननौकसः तेऽसि यदा अपराध्यन्ते तेषां गिरीणां वा अवज्ञादिलक्षणमपराधं कुर्वन्ति। तदा च सिंहव्याघ्रसर्पादिरूपैस्ते तान् मारयन्ति॥३५-३६॥

मन्त्रयज्ञपुराः केवलं मन्त्रोक्तदेवतार्चनपरा विप्राः न तु प्रत्यक्षं देवताः पश्यन्ति। वयन्तु गिरिगोयज्ञशीलाः प्रत्यक्षा देवा गिरयो गावश्च तद्भजनशीलाः॥३७-३८॥

<sup>\*</sup> सीता लाङ्गलपद्धतिरिति कोषात् सीता लाङ्गलपद्धति:। तद्यज्ञाः तद्भजनशीलाः, अथवा सीताशब्द उपचारेण तत् साधनरूपित्रयापरः, सैव यज्ञः अर्चनीया देवता येषां ते सीतायज्ञाः। अद्रिः पर्वतः वनञ्च आश्रयः येषां ते, अथवा अद्रिवनं पर्वतसित्रिहितमरण्यम् आश्रयः येषां ते। घोषो गोपालपि सर्वस्यापि घोषस्य सन्दोहः सम्यक् दोहो दुग्धादिर्गृह्यताम्॥३९॥

शरदः शरत्कालस्य यानि पुष्पानि शेफालिकासप्तच्छदादीनि तैः कृतः आपीडः शेखरः
 शिरोमाल्यामित्यर्थः, येषां ते, 'शिवास्वापीडाशेखरा' विति कोषात्।

एतन्मम मतं गोपाः सम्प्रत्याद्रियते यदि। ततः कृत्वा भवेत् प्रीतिर्गवामद्रेस्तथा ममा।४१॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा नन्दाद्यास्ते व्रजौकसः। प्रीत्युत्फुल्लमुखा विप्र! साधु साध्वत्यथाब्रुवन्॥४२॥ शोभनं ते मतं वत्स! यदेतद्भवतोदितम्। तत् करिष्यामहे सर्वं गिरियज्ञः प्रवर्त्यताम्॥४३॥

#### पराशर उवाच

तथा च कृतवन्तन्से गिरियज्ञं व्रजौकसः।
दिध-पायस-मांसाद्यैदंदुः शैलबिल ततः॥४४॥
द्विजाश्च भोजयामासुः शतशोऽथ सहस्रशः।
अन्यानप्यागतानित्थं कृष्णोनोक्तं यथा पुरा॥४५॥
गावः शैलं ततश्चक्रुश्चार्चितास्याः प्रदक्षिणम्।
ऋषभाश्चापि नर्दन्तः सतोया जलदा इव॥४६॥
गिरिमूर्द्धनि कृष्णोऽपि शैलोऽहिमिति मूर्तिमान्।
बुभुजेऽन्नं बहु तदा गोपवर्याहितं द्विज॥४७॥
अन्येन कृष्णो रूपेण गोपैः सहं गिरेः शिरः।
अधिरुह्यार्चयामास द्वितीयामात्मनस्तनुम्॥४८॥
अन्तर्द्धानं गते तस्मिन् गोपा लब्ध्वा ततो वरान्।
कृत्वा गिरिमहं• गोष्ठं निजमभ्याययुः पुनः॥४९॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे दशमः अध्यायः॥

परितो गच्छतु प्रदक्षिणीकुर्वन्तु॥४०-४६॥

इन्द्रवैलक्षण्यार्थं शैलाभिमानिदेवतारूपेणात्मानं प्रदर्श्य शैलोऽहमिति ब्रुवन् गोपवय्यैराहितं दत्तं बह्नत्रं बुभुजे॥४७॥

गोपानां भक्तयुद्रेकार्थमन्येन जनकरूपेण तां मूर्त्तिमर्चयामास ॥४८॥ ततः शैलदेवाद् वरं लब्ध्वान्तर्धानं गते तस्मिन् गोपा निजगोष्ठमभ्याययुः॥४९॥ \* गिरिमहं गोवर्द्धनगिरिमहोत्सवं कत्वा समाप्य।

# एकादशोऽध्याय:

# (इन्द्रस्य क्रोध:, श्रीकृष्णस्य गोवर्द्धनपर्वतधारणञ्च)

### पराशर उवाच

महे प्रतिहते शक्रो मैत्रेयातिरुषान्वित:।
संवर्तकं नाम गणं तोयदानामथाब्रवीत्॥१॥
भो भो मेघा! निशम्यैतद् वचनं वदतो मम।
आज्ञानन्तरमेवाशु क्रियतामविचारितम्॥२॥
नन्दगोप: सुदुर्बुद्धिगोंपैरन्यै: सहायवान्।
कृष्णाश्रयबराध्मातो महभङ्गमचीकरत्॥३॥
आजीवो य: परस्तेषां याश्च गोपत्वकारणम्।
ता गावो वृष्टिवातेन पीड्यन्तां वचनान्मम॥४॥
अहमप्यद्रिगाभं तुगंमारुह्य वारणम्।
साहाय्यं व: करिष्यामि वार्यम्बूत्सर्गयोजितम्॥५॥

### पराशर उवाच

इत्याज्ञप्ताः सुरेन्द्रेण मुमुचुस्ते बलाहकाः। वातवर्षं महाभीममभावाय गवां द्विज॥६॥ ततः क्षणेन धरणी ककुभोऽम्बरमेव च। एकं धारामहासारपूरणेनाभवन्मुने॥७॥

संवर्तकं संहारकम्॥१-२॥

कृष्णाश्रय एव बलं तेनाध्मातः उत्सिक्तः, अघवान् अपराधी, अचीकरत् कारितवान्॥३॥

तेषामाजीवो जीवनहेतुर्या गावः याश्च गोपत्वस्य कारणं ता गावः पीड्यन्ताम्॥४॥ वाय्वम्बुनोरुत्सर्गेण योजितम् अनुबद्धं साहाप्यं सहकारित्वम्॥५॥ अभावाय नाशाय॥६॥

धाराणां महानासारः अजस्रसम्पातस्तस्य पूरणेन धरण्यादिकमेकमभवत्॥७॥

विद्युल्लाताकशाघातत्रस्तैरिव घर्नर्घनम्।
नादापूरितदिकच्रकेर्धारासारमपात्यता। ८॥
अस्रकारीकृते लोके वर्षद्धिरिनशं घर्नै:।
अध्यश्चोर्द्धवञ्च तिर्व्यक च जगदाप्यमिवाभवत्॥ ९॥
गावस्तु तेन पतता वर्षवातेन वेगिना।
धूताः प्राणान् जहुः सन्नित्रकसक्थिशिरोधराः॥ १०॥
क्रोडेन वत्सानाक्रम्य तस्थुरन्या महामुने।
गावो विवत्साश्च कृता वारिपूरेण चापराः ॥ ११॥
वत्साश्च दीनवदनाः पवनाकिम्पकस्थराः।
त्राहि त्राहीत्यल्पशब्दाः कृष्णमूचुरिवार्त्तकाः॥ १२॥
ततस्तद् गोकुलं सर्वं गो-गोपी-गोपसङ्कुलम्।
अतीवार्त्त हरिर्दृष्ट्वा मैत्रेयाचिन्तयत् तदा॥ १३॥
एतत् कृतं महेन्द्रेण मोहभंगविरोधिना।
तदेतदिखलं गोष्ठं त्रातव्यमधुना मया॥ १४॥

विद्युल्लतैव कशा तया घातस्ततस्त्रैस्तैरिव नादेनं गर्जितेनापूरितं दिशाञ्चक्रं समूहो यैस्तैर्घनैः घनं निविडं यथा भवत्येवं धाराणां सारं श्रेष्ठं वर्षमपात्यत। यद्वा धारा अपात्यत, कथम् आसारं समन्ताम् प्रसरणं यथा भवत्येवमित्यर्थः । यथा लोके कशाघातत्रस्तैरश्वैः क्किश्यिद्भः कक्षविनिक्षिप्तं सर्वस्य निपात्यते तद्वदित्युत्प्रेक्षा॥८॥

आप्यम् अस्मयमिव जगदभवत्॥९॥

धूताः कम्पिताः त्रिकः कटिः सिन्थः ऊरुः शिरोधराःग्रीवा एते सन्ना अवसन्ना आकुञ्चिता यासां ताः गावः प्राणान् जहुः मूर्च्छां प्राप्ता इत्यर्थः॥१०॥

ऋोडेण कुक्ष्या आऋम्य आच्छाद्य।।११।।

 विगताः वत्साः यासां ताः आत्मनां रक्षायां गत्यन्तराभावात् परित्यक्तवसा इत्यर्थः, सर्वापेक्ष्या आत्मन्येव जीवानां प्रीत्यतिशयात्। अतएव न वारे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति किन्तु आत्मनस्तु कामायेति उपनिषदाह।

पवनेनाकम्पिन्यः कन्धरा येषां ते॥१२-१३॥

महभङ्गाद्विरोधिना प्रतिकूलेन सता यस्तावत् प्रत्यक्षदेवत्वेनेष्ठोऽस्माभिः स एवास्मान् रक्षतीति गोपविस्नम्भाय विचारयति इमामिति॥१४॥

# इममद्रिमहं धैर्य्यादुत्पाट्योरुशिलाघनम्। धारियध्यामि गोष्ठस्य पृथुच्छत्रमिवोपरि॥ १५॥

#### पराशर उवाच

इति कृत्वा मितं कृष्णो गोवर्द्धनमहीधरम्।
उत्पाट्यैककरेणैव धारयामास लीलया॥ १६॥
गोपांश्चाह जगन्नाथः समुत्पाटितभूधरः ।
विशध्वमत्र त्विरताः कृतं वर्षनिवारणम्॥ १७॥
सुनिर्वातेष , देशेषु यथाजोषिमहास्यताम्।
प्रविश्यता न भेतव्य गिरिपातस्य निर्भयैः॥ १८॥
इत्युक्तास्ते ततो गोपा विविशुर्गोधनैः सह।
शकटारोपितैर्भाण्डैगौप्यश्चासारपीडिताः ॥ १९॥
कृष्णोऽिप तं दधारैव शैलमत्यन्तिश्चलम्।
कृष्णोऽिप तं दधारैव शैलमत्यन्तिश्चलम्।
गोप-गोपीजनैर्हृष्टैः प्रीतिविस्तारितेक्षणैः।
संस्त्यमानचिरतः कृष्णः शैलमधारयत॥ २१॥

धैर्य्यात् प्रागलभ्यात् उरुशिलाधनं विशालाभिः शिलाभिर्घनं सान्द्रम्॥१५।१६॥ समृत्पाटितः विच्छित्रमूलपातितः भूधरः गोवर्द्धनिगिरिः येन सः। विश्वध्वमित्यात्मनेपदप्रयेग आर्षः वर्षस्य निवारणं प्रतिषेधः कृतम्। एतेन मया छत्रवदुपिर धारितेन गोवर्द्धनेनास्याधस्तादिति शेषः।

यथाजोषं यथासुखम्। निर्भयैर्वषादिभयशून्यैरिह गिरिमूलगर्ते प्रविश्यतांमद्धस्ताद् गिरिः पतिष्यतीति न भेत्व्यं भयं न कार्यम्॥१८-१९॥

- निः न विद्यते वातः झज्झावायुः यत्र ते निर्वाताः, सु अतिशयेन निर्वाताः तेषु सुतरां वातोपद्रवशून्येषु, देशेषु आस्यतां स्थीयतां युष्पाभिरिति शेषः।
- शकटेषु शकटाकारेषु भाण्डवहनोपकरणेषु आरोपितानि उत्थापितानि भाण्डानि दध्यादिपात्राणि
   यै:, एतेन भूरिभाराणां भाण्डानां वहने रक्षणे च महत् सौकर्य्य व्यज्यते। आसारै: धारासम्पातै: पीडिता: अत्यर्थ कष्टं नीता इत्यर्थः, धारासम्पात आसार' इति कोषात्।

सप्तरात्रं महामेधा ववर्षुर्नन्दगोकुले।
इन्द्रेण चोदिता विप्र! गोपानां नाशकारिणः॥२२॥
ततो धृते महाशैले पिरत्राते च गोकुले।
मिथ्याप्रतिज्ञो वलिभद् वारयामास तान् घनान्॥२३॥
व्यभ्र नभिस देवेन्द्रे वितथात्मवचस्यथ।
निष्कम्य गोकुलं सर्वं स्वस्थाने पुनरागमत्॥२४॥
मुमोच कृष्णोऽपि तदा गोवर्द्धनमहाचलम्।
स्वस्थाने विस्मितमुखैईष्टस्तैस्तु व्रजौकसैः• ॥२५॥
इति विष्णुपुराणे पञ्चमांशे एकादशः अध्यायः॥

व्रजे एवैकत्र वसन्तीति व्रजैकवासिनः तैः व्रजौकवासिभिरिति पाठे तु ओकः शब्दस्यादन्तत्वमार्षम्॥२०-२२॥

बलभिदिन्द्रः॥२३॥

वितथे आत्मवचसी प्रयत्नप्रतिज्ञे यस्य तस्मिन्॥ २४॥

व्रजौकसै: व्रजौकोभि:॥२५॥

व्रजः गोकुलम् ओकः स्थानं येषां तैः गोकुलवासिभिरित्यर्थः। अत्र संस्कारेण व्रजौकोभिरिति
 वक्तव्ये व्रजौकसैरिति प्रयोग आर्षः। विस्मितानि कृष्णस्यालौकिककृत्यदर्शनेनात्मिन
 समुपजातस्य विस्मयस्य सूचकेन विस्फारितनेत्रत्वादिलक्षणेन भावेन युक्तानि मुखानि येषां तैः।

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे एकादशोऽध्याय:॥

## द्वादशोऽध्याय:

## (इन्द्रस्यागमनम्, इन्द्रेण श्रीकृष्णस्य अभिषेकश्च)

पराशर उवाच

धृते गोवर्द्धने शैले परित्राते च गोकुले।
रोचयामास कृष्णस्य दर्शनं पाकशासनः॥१॥
सोऽधिरुद्ध • महानागमैरावतमित्रजित्।
गोवर्द्धनिगरौ कृष्णं ददर्श त्रिदशेश्वरः॥२॥
चारयन्तं महावीर्य्य गावो गोपवपुर्धरम्।
कृष्णञ्च जगतो गोपं गोपवृतं गोपकुमारकैः॥३॥
गरुडञ्च ददर्शोद्यैरन्तर्द्धानगतं द्विज।
कृतच्छायं हरेर्मूर्ध्वि पक्षाभ्यां पक्षिपुङ्गवम्॥४॥
अवरुद्ध स नागेनद्रादेकान्ते मधुसूदनम्।
शक्तः सस्मितमाहेदं प्रीतिविस्फारितेक्षणः॥५॥
कृष्ण! कृष्ण! • शृणुष्वेदं यदर्थमहमागतः।
त्वत्समीपं महाभाग! नैतिचन्त्यं त्वयान्यथा॥६॥
भारावतारणार्थाय पृथिव्याः पृथिवीतलम्।
अवतीर्णोऽखिलाधारस्त्वमेव परमेश्वर॥७॥

गावो गाश्चरयन्तम्। गोपं गोप्तारम्।।१-५।।

<sup>•</sup> महानागं कृञ्चलश्रेष्ठम्, मगङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी'ति कोषात्। त्वत्समीपहमागतो यदर्थं तवाभिषेकार्थं तदिदं श्रृणुष्व, अन्यथा विरोधभुद्धयेति न विचिन्त्यम्।६।।

<sup>•</sup> श्रृणुष्वेत्यात्मनेपदमार्षम्। अस्त्र विज्ञापयिव्यन् प्रथमं तावत् कृष्णैश्चर्यमभिनन्दति—'भावावतारणे' ति चतुभि:।।।।

महभङ्गविरुद्धेन• मया गोकुलनाशकाः।
समादिष्ट महामेघास्तैश्चैदं कदनं कृतम्॥८॥
त्रातास्तात! त्वया गावः समुत्पाट्य महागिरिम्।
तेनाहं तोषितो वीर! कर्म्मणात्यद्भुतेन ते॥९॥
साधितं कृष्ण देवानामहं मन्ये प्रयोजनम्।
त्वयायामद्रिप्रवरः करेणैकेन यद्भृतः॥१०॥
गोभिश्च चोदितः कृष्ण! त्त्वत्सकाशमिहागतः।
त्वया त्रातिभरत्यर्थं युष्मत्सत्कारकारणात्॥११॥
स त्वां कृष्णाभिषेक्ष्यामि गवां वाक्यप्रचोदितः।
उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोविन्दस्त्वं भविष्यसि॥१२॥
अथोपबाह्यादादाय घण्टामैरावताद् गजात्।
अभिषेकं तया चक्रे पवित्रजपूर्णया• ॥१३॥

प्रस्तुतं विज्ञापयति—'गोभिश्चे' ति। गोलोकस्थाभिः कामधेनुभिस्त्वया तत् सन्ततित्राणात् त्राताभिः॥११॥

उपेन्द्रत्वे सत्यलोकोपरिस्थितालोकैश्वर्ये, तथा चेन्द्रवाक्यं हरिवंशे,— ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः। उपेन्द्र इति लोके त्वां गास्यन्ति दिवि देवता' इति। अतो गवामिन्द्र इति निरुक्तया गोविन्दश्च त्वं भविष्यसि॥१२॥

उप बाह्यात् राजवाहनात्॥१३॥

<sup>•</sup> महस्य इन्द्रपूजामहोत्सवस्य भङ्गः प्रतिरोधः तद्विरुद्धेन तत्प्रतिपक्षेण तद्विरोधिनेत्यर्थः। मया गोकुलवधायोद्यतापि त्वया तद्रक्षणादहं तोषितोस्मीत्याह—'महभङ्गेः' ति। कदनं विमर्दः॥८-१०॥

पिवत्रेण जलेन पूर्णया तया घण्टया। जलस्यैव प्रधानतया अभिषेकसाधनत्वात् तदानीमिन्द्राय जगपात्रान्तराभावाद् घण्टामेव जलपात्रीकृत्य तदगतेन जलेन अभिषेकं चक्रे इति भावः। अथवा पिवत्रजबपूर्णया पूतसिललसहकृतया तया घण्टया, पूतसिललेन घण्टया चेत्यर्थः उभायोरेव अभिषेकसाधनत्वात्।

त्रियमाणेऽभिषेके तु गावः कृष्णस्य तत्क्षणात्।
प्रस्रवोद्भूतदुग्धार्त्रा सद्यश्च कृष्णं स्वार्थित् वै जनाईनम्।
अभिषिच्य गवां वाक्याद् देवेन्द्रो वै जनाईनम्।
प्रीत्या सप्रश्रयं कृष्णं पुनराह शचीपितः॥१५॥
गवामेतत् कृतं वाक्यं तथान्यदिप मे शृणु।
यद् ब्रवीमि महाभाग! भारावतरणेच्छया॥१६॥
ममांशः पुरुषव्याघ्र पृथायां पृथिवीतले।
अवतीर्णोऽर्जुनो नाम स रक्ष्यो भवता सदा॥१७॥
भारावतारणे साह्रां स ते वीर! करिष्यिति।
स रक्षणीयो भवता यथात्मा मधूसूदन॥१८॥

### श्रीभगवानुवाच

जानामि भारते वंशे जातं पार्थं तवात्मजम्।
तमहं पालयिष्यामि यावदस्मि महीतले॥ १९॥
यावन्महीतले शक्त! स्थास्याम्यहमरिन्दम।
न तावदर्जुनं कश्चिद् देवेन्द्र! युधि जेष्यति॥ २०॥
कंसो नाम महाबाहुदैत्योऽरिष्टस्तथापरः।
केशी कुवलयापीडो नरकाद्यास्तथापरे॥ २१॥
हतेष्वेतेषु देवेन्द्र! भविष्यति महाहवः।
तत्र विद्धि सहस्राक्ष भारावतरणं कृतम्॥ २२॥
स त्वं गच्छ न पुत्रार्थे सन्तापं कर्त्तुमर्हसि।
नार्ज्जनस्य रिपुः कश्चिन्ममात्रे प्रभविष्यति॥ २३॥

प्रस्रवः स्तन्योद्गम्ः तेनोद्भूतं यहुग्धं तेनार्द्राम्॥१४-१७॥ साह्यं साहाय्यं, स च यथात्मा अहं तथा संरक्षणीयः॥१८-१९॥ यावत् स्थास्याभि भूतल इति वदन् पश्चाद्धाविनमाभीरेभ्यः पराभवं सूचयति॥२०-२१॥ तत्र महति आहवे युद्धे भारतयुद्धे इत्यर्थः।

महाहवो भारतयुद्धम्॥२२-२३॥

अर्जुनार्थे त्वहं सर्वान् युधिष्ठिरपुरोगमान्। निवृत्ते भारते युद्धे कुन्त्या दास्याम्यविक्षतान् ● ॥२४॥ इत्युक्तः सम्परिष्वज्य देवराजो जनाईनम्। आरुद्धौरावतं नागं पुनरेव दिवं ययौ॥२५॥ कृष्णोऽपि सिहतो गोभिर्गोपालैश्च पुनर्वजम्। आजगामाथ गोपीनां दृष्टिपूतेन वर्त्मना॥२६॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे द्वादशः अध्यायः॥

<sup>•</sup> कुन्त्याः दास्यामि तव प्रियायाः कुन्त्या उपहाररूपेण अपीयष्यामि। अविक्षतान् शस्त्रक्षतशून्यान्॥२४-२५॥ कृष्णदर्शनोत्सुक्येन गोपीभिस्तन्मार्गेक्षणाद् गोपीनां दृष्टिपूतेन वर्त्मनेत्युक्तम् अयञ्च रासक्रीडाप्रस्तावः॥२६॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे द्वादशोऽध्याय:॥

# त्रयोदशोऽध्याय:

(गोपानां श्रीकृष्णप्रभाववर्णनम्, गोपिभिः सह तस्य रासक्रीडा च)

पराशर उवाच

गते शक्ते तु गोपालाः कृष्णमिक्षृष्टकारिणम्।
ऊचुः प्रीत्या धृतं दृष्ट्वा तेन गोवर्द्धनाचलम्• ॥१॥
वयमस्मान्महाबाहो! भवता महतो भयात्।
गावश्च भवता त्राता गिरिधारणकर्म्मणा॥२॥
बालक्रीडेयमतुला गोपालत्वं जुगुप्सितम्।
दिव्यञ्च कर्म भवतः किमेतत् तात! कथ्यताम्॥३॥
कालियो दिमतस्तोये प्रलम्बो विनिपातितः।
धृतो गोवर्द्धनश्चायं शिङ्कतानि मनांसि नः• ॥४॥
सत्यं सत्यं हरेः पादौ शपामोऽमितविक्रम।
यथा त्वद्वीर्थ्यमालोक्य न त्वां मन्यामहे नरम्॥५॥

कृष्णं गोपीरतं गोपा नासूयन रासकेलिषु। इति द्योतियतुं तेषां कृष्णैश्वर्य्यज्ञतेय्यते। 'शक्र' इत्यादिना 'तिस्मन् प्रणयकोपवा' नित्यन्तेन॥ १।२॥

बालक्रीडेयं पूतनाघोषणशकटोचाटनादि दिव्यञ्च अलौकिकं कर्म॥३॥ तदेवाह 'कालिय' इति, प्रलम्बो विनिपातित' इति, कृष्णस्मारितैश्वर्येण रामेण निपातितत्वात् कृष्णेनैव निपातित इत्युच्यते॥४॥

<sup>\* &#</sup>x27;ऊचु: प्रीत्ये' ति— अत्र कृष्णं गोपीरतं गोपा नासूयन् रासकेलिषु' इत्याद्युक्तं श्रीधरेणं। तथाहि श्रीकृष्ण रासक्रीडाय.ां येषा गोपानां प्रियाभि: सहरेमे, ते तजज्ञात्वापि कृष्ण प्रति असूयां न प्राप्तवन्तः, परं तत्र महान्त मानं प्रणयञ्चम भेजिरे। तत्र हेतुस्तेषां कृष्णैश्वर्य्यविज्ञानमेव, यत्वस्ते श्रीकृष्णस्य महतैश्वर्येण तं साधारणजनविलक्षणं मेनिरे, अत एव साधारणजनयोग्यासूयां तत्र न कृतवन्त इति भावः।

<sup>•</sup> शङ्कितानि ' देवो वा दानवो वा त्व' मित्यादिरूपसंशययुक्तानि, सांख्यादिनये चित्तलक्षणानां मनसां साक्षाज् ज्ञानाधारत्वात्। न्यायवैशेषितादिमते तु मनसो ज्ञानकारणत्वात् तत्सम्बन्धेनैर तद्वत्त्वम्।

प्रीतिः सस्त्रीकुमारस्य ब्रजस्य तव केशव। कर्म्म चेदमशक्यं यत् समस्तैस्त्रिदशैरिप॥६॥ बालत्वं चातिवीर्यञ्च जन्म चास्मास्वशोभनम्। चिन्त्यमानममेयात्मन्! शङ्कां कृष्ण प्रयच्छति॥७॥ देवो वा दानवो वा त्वं यक्षो गन्धर्व एव वा। किं वास्माकं विचारेण बान्धवोऽसि नमोऽस्तु ते॥८॥

पराशर उवाच

क्षणं भूत्वा त्वसौ तूष्णीं किञ्चित् प्रणयकोपवान्। इत्येवमुक्तस्तैर्गोपै: कृष्णोऽप्याह महामुने॥ ९॥

श्रीभगवानुवाच

मत्सम्बन्धेन भो गोपा! यदि लज्जा न जायते। श्लोध्यो वाहं ततः किं वो विचारेण प्रयोजनम्।। १०॥ यदि वोऽस्मि मयि प्रीतिः श्लाघ्योऽहं भवतां यदि। तदात्मबन्धुसदृशी बुद्धिर्वः क्रियतां मिय॥ ११॥ नाहं देवी न गन्धर्वो न यक्षो न च दानवः। अहं वो बान्धवो जातो नास्ति चिन्त्यमतोऽन्यथा॥१२॥

सर्वस्यापि व्रजस्य त्वत्प्रीतिः सर्वस्यात्मत्व शङ्का करोतीति भावः, कर्मचेदम्॥६-९॥ मनुष्य एवाहमित्युक्ते अनृतं स्यात् ईश्वरोऽहमित्युक्ते च तेषां तद्बन्धुसौख्यं हीयेत, अतः प्रणयकोपव्याजेन स मुग्धमुत्तरमाह—'मत्सम्बन्धेने' ति त्रिभि:॥१०॥

आत्मनो जीवस्य बन्धुः परमेश्वरः ततसदृशी परमप्रेमास्पदबद्धिर्मीय वो युष्माभिः क्रियताम्॥११॥

अधुना तावन्नाहं देवो गन्धर्वो वा अपि तु युष्माकं बान्धवो जातोऽस्मि, अतोऽन्यथा च किञ्चन्न चिन्त्यं न जिज्ञास्यम्॥१२॥

#### पराशर उवाच

इति श्रुत्वा हरेवाक्यं बद्धमौनास्ततो वनम्।

ययुर्गोपा महाभाग! तस्मिन प्रणयकोपिन॥१३॥

कृष्णस्तु विमलं व्योम शरद्यन्द्रस्य चन्द्रिकाम्।

तथा कुमुदिनीं फुल्लामामोदितदिगन्तराम्• ॥१४॥

वनराजि तथा कूजद् भृङ्गमाला मनोरमाम्।

विलोक्य सह गोपीभिर्मनश्चेत्रे रितं प्रति॥१५॥

सह रामेण मधुरमतीव विनताप्रियम्।

जगौ कलपदं शौरिर्नानातन्त्री-कृतव्रतम्॥१६॥

रम्यं गीतध्विनं श्रुत्वा सन्त्यज्यावसथांस्तदा।

आजग्मुस्त्वरिता गोप्यो यत्रास्ते मधुसूदनः॥१७॥

शनैः शनैर्ज्जगौ गोपी काचित् तस्य लयानुगम्।

दत्तावधाना काचितु तमेव मनसास्मरत्॥१८॥

काचित् कृष्णोति कृष्णोति प्रोक्त्वा लज्जामुपागता।

ययौ च काचित् प्रेमास्या तत्पार्श्वमविलिज्ञता॥१९॥

<sup>•</sup> आमोदितानि सुरभीकृतानि दिगन्तराणि स्वकीयसौरभेण यया ताम्। अथवा आमोदितानि आनन्दितानि तदीयसौरभानुभवेन सुखं प्रापितानि दिगन्तराणि तद्गता : सर्वे प्राणिन इत्यर्थ यया ताम्।

रासक्रीडार्थं गोपीः सम्मेलयिष्यन् जगावित्याह—'सह रामेणे' ति। कलपदं अव्यक्तमधुराक्षरं, नानातन्त्रीभिः कृतं व्रतं स्वरनियतिरस्मिन्। नानामात्रेति पाठे द्रतुसमविलम्बिताख्यं त्रिमात्रलयनियमेनेत्यर्थः। तारमन्द्रकृत इति पाठे तारमन्द्राभ्यामुद्योपांशुस्वनाभ्यां कृतः क्रमो यस्मिस्तान् इत्यर्थः॥१६॥

आवसथान् गृहान्॥१७॥

लयानुगमिति दुतमध्यविलम्बिताख्यत्रितयात्मकतार-विश्रान्तिकालानुगुणं जगौ। तदुक्तं—'तालान्तरालवर्त्ती यः कालोऽसौ लयनाल्लय' इति॥१८-१९॥

काचिदावसशस्यान्तः स्थिता दृष्ट्वा बहिर्गुरून्।
तन्मयत्वेन गोविन्दं दध्यौ मीलितलोचना॥२०॥
तिद्यनताविपुलाह्नाद-क्षीणपुष्यचया तथा।
तदप्राप्ति-महादुःखिवलीनाशेषपातका॥२१॥
चिन्तयन्ती जगत्सूर्ति• परब्रह्मस्वरूपिणम्।
निरुच्छ्वासतया मुक्तिं गतान्या गोपकन्यका॥२२॥
गोपीपरिवृती रात्रिं शरच्चन्द्रमनोरमाम्।
मानयामास गोविन्दो रासारम्भरसोत्सुकः॥२३॥
गोप्यश्च वृन्दशः कृष्णचेष्टास्वायत्तमूर्त्तयः।
अन्यदेशं गते कृष्णे चेरुर्वुन्दावनान्तरम्॥२४॥

काचिद्गोपकन्यका आवसथस्यान्तः स्थित्वा बहिः गुरुन् श्वशुरादीन् दृष्टवा अलब्धनिर्गमा तन्मयत्वेन गोविन्दं दघ्यौ, ततश्च तत्क्षणमेव भोगेन क्षीणाशेषपुण्यपापा कान्तबुद्ध्या वस्तुतो जगत्कारणं परब्रह्मरुपिणं तमेव चिन्तयन्ती निरुच्छ्वासतया सद्य एव मुक्तिं गतेति त्रयाणामन्वयः॥२०॥

नन्वेकजन्माभ्यस्तयोगानामपि ब्रह्मविदां प्रारब्धकर्मभोगं विना न क्षीयते, तत् िकं एतस्यास्तत्क्षणमेव क्षीणम्? भोगादेव क्षीणमित्याह—'तिधन्ते' ति। तस्य चिन्तया यो महानाह्णादस्तेन क्षीणः पुण्यचयो यस्याः सा तथा। तस्याप्राप्त्या यन्महादुःखं तेन विलीनानि अशेषपातकानि यस्याः सा॥२१॥

तदेवं तत्क्षणमेव भोगेन क्षीणासमस्तपुण्यपापा भगवद्ध्यानमहिम्ना च लब्धापरोक्षात्मज्ञानात् सद्य एव मुक्तिं प्राप॥२२॥

• जगतसूर्ति जगत्कारणभूतम्। निरुच्छ् वासतया निष्प्राणतया, मक्तिं विदेह मुक्तिं गता।

रासस्यारम्भे रसो रागः तस्मित्रुत्सुकः। अन्योन्यव्यतिषक्तहस्तानां स्त्रीपुसानां गायतां मण्डीलीरूपेण भ्रमतां नृत्यविनोदः रासो नाम। तथा च भरतः—'अनेकनर्त्तकीयोग्यं चित्रताललयान्वितम्। अतुः षष्टियुग्मत्वाद्रासकं मसृणोद्गत' मिति॥ २३॥

अन्यदेशं गते कृष्णे सित कृष्णचेष्टास्वायत्तास्तदनुकारिण्यो मूर्त्तयो यासां ताः। कृष्णमन्विच्छन्त्यो वृन्दावनमध्ये चेरुः॥२४॥ कृष्णे निरुद्धहृदयां इदमूचुः परस्परम्। कृष्णोऽहमेतल्लितं व्रजाम्यालोक्यतां गतिः। अन्या ब्रवीति कृष्णस्य मम गीतिर्निशम्यताम्॥२५॥ दुष्टकालिय! तिष्ठात्र कृणोऽहमिति चापरा। बाहमास्फोट्य कृष्णस्य लीलासर्वस्वमाददे॥२६॥ अन्या ब्रवीति भो गोपा! नि:शङ्कै: स्थीयतामिह। अलं वृष्ट्रिभयेनात्र धृतो गोवर्द्धनो मया॥२७॥ धेनुकोऽयं मया क्षिप्तो विचरन्तु यथेच्छया। गोपी ब्रवीति वै चान्याकृष्णलीलानुकारिणी॥ २८॥ एवं नानाप्रकारासु कृष्णचेष्टासु तास्तदा। गोप्यो व्ययाः समं चेरु रम्यं वृन्दावनान्तरम्॥२९॥ विलोक्यैका भुवं प्राह गोपी गोपवराइना। पलकाञ्चितसर्वाङ्गी विकाशि-नयनोत्पला॥३०॥ ध्वजबञ्राङ्कशाब्जाङ्क-रेखावन्त्यालि पश्यत। पदान्येतानि कृष्णस्य लीलालङ्कृतगामिनः॥३१॥ कापि तेन समं याता कृतपुण्या मदालसा। पदानि तस्याश्चेतानि घनान्यल्पतनूनि च • ॥३२॥

कृष्णचेष्टा एवाह—'कृष्णोऽहं' मिति पञ्चभिः। यदि कृष्णमन्विच्छथ तर्हि इतः, समायातः, यतोऽहमेव कृष्ण इति॥२५-२८॥

व्यग्राः उत्सुकाः॥२९॥

अन्वेषणप्रकारमाह—'विलोक्ये' ति दशिभ: पुलकैराचितं व्याप्तं सर्वमङ्गं यस्याः सा॥३०॥

ध्वजवज्ञांकुशाब्जाङ्करेखावन्ति ध्वजादिलक्षणां या रेखाः तद्युक्तानि पश्यत। हे आलि! सिख! बहुवचनार्थे चैकवचनम्। लीलयालङ्कृत यथा भवत्येवं गमनशीलस्य॥३१॥

धनानि मन्थरगतित्वादल्पान्तराणि अल्पतनूनि अदीर्घाण्यस्थूलानि चेति स्त्रीपदत्वे लिङ्गानि॥३२॥

पुष्पावचयमत्रोद्येश्चत्रे दामोदरो ध्रुवम्।
येनाग्राक्रान्तिमात्राणि पदान्यत्र महात्मनः॥३३॥
अत्रोपविश्य सा तेन कापि पुष्पैरलङ्कृता।
अन्यजन्मिन सर्वात्मा विष्णुरभ्यर्चितो यया॥३४॥
पुष्पबन्धनसम्मान-कृतमानामपास्य ताम्।
नन्दोपसुतो यातो मार्गेणानेन पश्यत॥३५॥
अनुयोगऽसमर्थान्या नितम्बभरमन्थरा।
या गन्तव्ये दुतं याति निम्नपादाग्रसंस्थितिः॥३६॥
हस्तन्यस्ताग्रहस्तेयं तेन याति तथा सखि।
अनायत्तपदन्यासा लक्ष्यते पदपद्धतिः॥३७॥
हस्तसंस्पर्शमात्रेण धूर्तेनैषा विमानिता।
नैरास्यमन्दगामिन्या निवृत्तं लक्ष्यते पदम्॥३८॥

उद्यै: ऊद्ध्वीभूय स्थित्वा पुष्पावचयं चक्रे, तत्र लिङ्ग 'येने'ति। अग्रेणैव प्रपदैनैवाक्रान्तिमात्रं ईषद्भूसंस्पर्शो येषां तानि॥३३॥

कृष्णजानुमध्योपवेशचिन्हं दृष्ट्वाह—'अत्रोपविश्ये' ति॥ ३४॥ पुष्पबन्धरूपेण सम्मानेन कृतो मानो गर्वो यया ताम्॥ ३५॥

तस्य पृष्ठतोऽन्यस्याः पदानि दृष्टवा कल्पयन्ति—'अनुयाने' ति। नितम्बभरेण मन्थरा स्थिरापि या कृष्णेन संह गन्तव्ये गमने कर्त्तव्ये सित दुतं याति, तत्र लिङ्गं निम्नै पादाग्रैः संस्थितिर्यस्याः सा॥३६॥

कृष्णेन स्वहस्ते न्यस्तोऽग्रहस्तो हस्ताग्रं यस्याः सेयं तेन सह याति. तत्र लिङ्गम् अनायत्तः अस्वाधीनः पदन्यासो यस्याः तथाभूता हि पदपङ्क्तिर्लक्ष्यते॥३७॥

ततश्च हस्तग्रहणमात्रं कृत्वा तेन धूर्तेन शठेनैषा विमानिता अवज्ञया त्यक्ता। तत्र लिङ्गम् नैराश्यमन्दगामिन्याः निराशतया मन्दं गच्छन्त्या निवृत्तं प्रतिलोमं पदं लक्ष्यते॥३८॥

पदानि पदचिह्नानि। एतानि प्रत्यक्षं दृश्यमानानि। मदेन कामजन्यमत्ततया अलसा मन्थरगतिः।
 घनानीत्यादिविशेषणभावः श्रीधरेणैव वर्णितः।

त्नमुक्ता त्वरामीति पुनरेष्यामि तेऽन्तिकम्।
तेन कृष्णेन येनैषा त्वरिता पदपद्धितः॥३९॥
प्रविष्ठो गहनं कृष्णः पदमत्र न लक्ष्यते।
निवर्त्तध्वं शशाङ्कस्य नैतद्दीधितिगोचरे॥४०॥
निवृत्तास्तास्ततो गोप्यो निराशाः कृष्णदर्शने।
यमुनातीरमागत्य जगुस्तद्यरितं तदा॥४१॥
ततो ददृशुरायान्तं विकाशिमुखपङ्कजम्।
गोप्यस्त्रैलोक्यगोप्तारं कृष्णमिकुष्टचेष्टितम्॥४२॥
काचिदालोक्य गोविन्दमायन्तमितिहिषिता।
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति प्राह नान्यवुदैरयत्॥४३॥
काचिद् भूभङ्गुरं कृत्वा ललाटफलकं हरिम्।
विलोक्य नेत्रभृङ्गभ्यां पपौ यन्मुखपङ्कजम्॥४४॥
काचिदालोक्य गोविन्दं निमीलित-विलोचना ●।
तस्यैव रूपं ध्यायन्ती योगारूढेव चाबभौ॥४५॥

<sup>&#</sup>x27;नूनमुक्त'ति,—त्वमत्रैव तिष्ठ, इतः कश्चिद्राक्षसोऽस्ति, तं हन्तुम्, अहं त्वरामि शीघ्रं यामि, पुनश्च तवान्तिकामागमिष्यामीति नूनमेव तेनोक्ता। तत्र लिङ्गम् येनैषा कृष्णस्य पदानाः पङ्क्ति त्वरिता निम्नाग्रा लक्ष्यते॥३९॥

कृष्णान्वेषणात्तामां निवृत्तिमाह—' प्रविष्ट' इति द्वाभ्याम् । गहनं निविडं दुर्गमं वनं प्रविष्टः अतएव शसाङ्करश्मिप्रवेशाभावात् तस्य पदमत्र न लक्ष्यते॥४०॥

ततो निंवृत्ताः सत्यो यमुनातीरं प्राक्तनं रासस्थानं शीघ्रमागत्य कृष्णोपलब्धये तचरितं जगुः॥४१॥

स्वप्रेमगानमाकर्ण्य गते कृष्णे तासां तद्दर्शनोत्सवमाह—'तत' इति चतुर्भिः॥४२-४३॥ "कात्द् भूभङ्गुर" मिति। प्रणयकोपेन विक्रताभ्यां भूभ्यां भृङ्गुरम् आकुञ्चितं ललाटफलकं कृत्वा हरिं विलोक्य नेत्ररूपाभ्यां भृङ्गाभ्या तस्य मुखपङ्कज पपौ॥४४॥

काचिद् गोविन्दमालोक्य विवृतेन नेत्रद्वारेणान्तः प्रवेश्य विवृतेन नेत्रद्वारेणैव पुनर्यास्यतीति निमीलितलोतचना ध्यायन्ती सती बभौ॥४५॥

निमीलिते मुद्रिते लोचने यया सा। तस्यैव प्रियस्य गोविन्दस्यैव रूपं मूर्ति ध्यान्ती योगारूढ़ेव योगमास्थितेव आबभौ।

ततः काश्चित् प्रियालापैः काश्चिद् भ्रूभङ्गवीक्षणैः।

निन्येऽनुनयमन्याञ्च करस्पर्शेन माधवः॥४६॥

ताभिः प्रसन्नचित्ताभिर्गोपीभि सह सादरम्।

रराम रासगोष्ठीभिरुदारचिरतो हिरः॥४७॥

रासमण्डलबन्धोऽपि कृष्णपार्श्वमनुज्झता।

गोपीजनेन नैवाभूदेकस्थानस्थिरात्मना ॥४८॥

हस्ते प्रगृह्य चैकेकां गोपिकां रासमण्डलीम्।

चकार तत्करस्पर्श-निमीलितदृशं हिरः॥४९॥

ततः स ववृते रासश्चलद्वलयानिःस्वनः।

अनुयातशरत्काव्यगेयगीतिरनुक्रमात् ॥५०॥

कृष्णः शरद्यन्द्रमसं कौमुदी कुमुदाकरम्।

जगौ गोपीजनस्त्वकं कृष्णानाम पुनः पुनः॥५१॥

तासामनुनयपूर्वकं ताभिः रासक्रीडामाह—'ततः काचि' दित्यादिना 'क्षपिताहित' इत्यन्तेन। अनुनयं निन्ये सान्त्वयामास॥४६-४७॥

'रासमण्डलबन्धोऽपी' ति कृष्णस्य पार्श्वमिनिन्ज्झता अत्यजता एकस्मिन्नेव स्थाने कृष्णसमीप एवाहमहिमकया स्थिरात्मना निश्चलिचत्तेन गोपीजनेन रासोचितो मण्डलबन्धोऽपि नैवाभूत कुतः पुनः रासक्रीडा॥४८॥

तदा च हरिर्यथा रासमण्डलं कृतवान्—'हस्ते प्रगृह्ये' ति। हरिः एकां गोपीं हस्ते गृहीत्वैकत्र स्थापितवान्, सा च तत करस्पर्शसुखेन निमीलिताक्षी आसीत्। तां च अन्यस्याः स्वकारस्पर्शसुखपरवशाया हस्तं ग्राहयामास, तामप्येवमन्यस्या हस्तमित्येकैकां हस्ते गृहीत्वा रासमण्डली चकार, ताश्च सर्वा हरिहस्तस्पर्शसुखपरवशाः प्रत्येकं हरिणैव गृहीतहस्तमात्मानं मेनिरे॥४९॥

चलतां बलयानां निःस्वनो यस्मिन् सः। अनुयातशरत्काव्यगेयगीतिरिति— शरद्वर्णनादिरूप यत् काव्येषु गेयं तस्य या गीतिर्गानं सा अनुयाता अनुसृता यस्मिन् स रासः प्रवृत्तः॥५०॥ परिवर्त्तश्रमेणैका चलद्वलयलापिनीम्। ददौ बाहुलतां स्कन्धे गोपी मधुनिघातिन:॥५२॥ काचित् प्रविलसद्बाहुः परिरभ्य चुचुम्ब तम्। गोपी गीतस्तुतिव्याज-निपुणा मधूसूदनम•्।।५३॥ गोपी-कपोलं-संश्लेषमभिपत्य हरेर्भुजौ। पुलकोद्गमशस्याय स्वेदाम्बुधनतां गतौ॥५४॥ रासगेयं जगौ कृष्णो यावत् तारतरध्विनः। साधु कृष्णेति कृष्णेति तावत् ता द्विगुणं जगुः॥५५॥ गते तु गमनं चक्रुर्वलने सम्मुखं ययुः। प्रतिलोमानुलोमाभ्यां भेजुर्गोपाङ्गना हरिम्॥५६॥ स तथा सह गोपीभि रराम मधुसूदनः। यथाब्दकोटिप्रमितः क्षणस्तेन विनाभवत्॥५७॥ ता वार्च्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भातृभिस्तथा। कृष्णं गोपाह्यना रात्रौ रमयन्ति रतिप्रिया:॥५८॥ सोऽपि कैशोरकवयो मानयन् मधुसूदनः. रेमे ताभिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहित:॥५९॥

एतदेवाह—''कृष्णः शरचन्द्रमस'' मिति। ५२।।

प्रकर्षेण विलसन्तौ सविलासं सञ्चलन्तौ बाहू यस्याः स, तथाभूता काचिद् गोपी गीतस्तुतिः गीतेन या स्तुतिः प्रशस्तिः श्रीकृष्णस्येति शेषः सैव व्याजः व्यपदेशः तत्र निपुणा दक्षा। परिरभ्य आलिङ्गय। आत्मनः श्रीकृष्णपरिमभ्ण चुम्बनाभिप्रायमहनोतुं तथा निपुणं व्याजाश्रयणमिति ध्येयम्।

<sup>\*</sup> प्रकर्षेण विलसन्तौ सविलासं सञ्चलन्तौ बाहू यस्याः स, तथाभूता काचिद् गोपी गीतस्तुतिः गीतेन या स्तुतिः प्रशस्तिः श्रीकृष्णस्येति शेषः सैव व्याजः व्यपदेशः तत्र निपुणा दक्षा। परिरभ्य आलिङ्गय। आत्मनः श्रीकृष्णपरिमभ्ण चुम्बनाभिप्रायमहनोतुं तथा निपुणं व्याजाश्रयणमिति ध्येयम्।

बलने आवृत्तौ। **'प्रतिलोमानुलोमाभ्या'** मिति—गमने अनुलोमगत्या बलने च प्रतिलोमगत्येत्येत्यर्थः॥५६-५८॥

कैशोरकं कौमारं वयो मानयन् तद्वयः स्थोचितं चापलमनुकुर्वन् रेमे॥५९॥

तद्धर्तृषु तथा तासु सर्वभूतेषु चेश्वरः। आत्मस्वरूपरूपोऽसौ व्याप्य सर्वमवस्थितः॥६०॥ यथा समस्तभूतेषु नभोऽग्निः पृथिवी जलम्। वायुश्चात्मा तथैवासौ व्याप्य सर्वमवस्थितः॥६१॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे त्रयोदशः अध्यायः॥

ननु धर्मस्थापनायावतीर्णो भगवान् कथं गोपाङ्ग पापे प्रवर्त्तयन् स्वयमपि पापं चकारेत्यत्राह—'तदभर्तृष्वि' ति न तावद्गोपीनां पापभस्ति स्वभक्ताहितक्षपणस्य तस्य तद्दोषक्षणेऽपि समर्थत्वात्। न च तस्य दोषः, तद्भर्त्रादि—सर्वव्यापिपरमात्मरूपत्वात्॥६०॥ सर्वव्यापित्वमेव दृष्टान्तेनाह—'यथे'ति॥६१॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे त्रयोदशोऽध्याय:॥

# चतुर्दशोऽध्याय:

### (वृषभासुरवधः)

#### पराशर उवाच

प्रदोषार्द्धे कदाचिनु रासासक्ते जनाईने।

त्रासयन् समदो गोष्ठमरिष्टः समुपागतः॥१॥

सतोय-तोयदच्छायस्तीक्ष्णशृङ्गोऽर्कलोचनः• ।

खुमात्रपातैरत्यर्थ दारयन् वसुधातलम्॥२॥

लेलिहानः सनिष्पेषं जिह्नयोष्ठौ पुनः पुनः।

संरम्भाविद्धलाङ्गूलः कठिनस्कन्धबन्धनः॥३॥

उदत्रककुदाभोगः प्रमाणाद् दुरितक्रमः।

विण्मूत्रलिप्तपृष्ठाङ्गो गवामुद्देगकारकः॥४॥

प्रलम्बकण्ठोऽतिमुखस्तरुधातङ्किताननः।

पातयन् स गवां गर्भान् दैत्यो वृषभरूपधृक्।

सूदयंस्तापसानुत्रो वनान्यटित यः सदा॥५॥

ततस्तमितघोराक्षमवेक्ष्यातिभयातुराः।

गोपा गोपस्त्रियश्चैव कृष्ण कृष्णेति चुकुशुः॥६॥

सिंहनादं ततश्चक्रे तलशब्दञ्च केशवः।

तच्छब्दश्रवणाद्यासौ गोविन्दाभिमुखं ययौ॥७॥

प्रदोषार्द्धे सन्ध्यावसाने अरिष्टो नाम वृषभाकृतिर्दैत्यः समदो गोष्ठं त्रायसन् समुपागतः॥१॥अर्कवल्लोचने यस्य सः॥२॥

सनिष्पेषं ससङ्घर्षं यथा भवत्येवमोष्ठौ जिह्नया लेलिहानः, संरम्भादाविद्धमुत्रमितं लाङ्गूलं येन, कठिनं स्कन्धबन्धनं यस्य॥३॥

उदग्रस्योच्छ्रितस्य ककुदो गलपृष्टाशृङ्गस्याभोगो विस्तारो यस्य सः उद्यतरप्रमाणदन्यैर्दुरतिऋमः॥४-७॥

<sup>\*</sup> सतोयः जलयुक्तः यः तोयदः मेघः तस्य छाया कान्तिरिव छाया कान्तिर्यस्य सः कृष्णवर्ण इत्यर्थः।

अत्रन्यस्तिवषाणात्रः कृष्णकृक्षि-कृतेक्षणः।
अभ्यधावत• दुष्टातम कृष्णं वृषभदानवः॥८॥
आयान्तं दैत्यवृषभं दृष्ट्वा कृष्णो महाबलः।
न चचाल ततः स्थानादवज्ञास्मितलीलया॥९॥
आसन्नं चैव जत्राह त्राहवन्मधुसूदनः।
जधान जानुना कुक्षौ विषाणत्रहणाचलम्॥१०॥
तस्य दर्पबलं भड्कत्वा गृहीतस्य विषाणयोः।
अपीड्यदिष्टस्य कण्ठं क्रिन्नमिवाम्बरम्॥११॥
उत्पाट्य शृङ्गगमेकन्तु तेनैवाताडयत् ततः।
ममार स महादैत्यो मुखाच्छोणितमुद्धमन्॥१२॥
तुष्टुवुर्निहते तस्मिन् दैत्ये गोपा जनाईनम्।
जम्भे हते सहस्राक्षं पुरा देवगणा यथा॥१३॥
इति श्रीविष्णुराणे पञ्चमांशे चतुईशः अध्यायः॥

अग्रे पुरतो न्यस्ते विषाणाग्रे येन। कृष्णस्य कुक्षी कतमीक्षणं येन॥८॥

अभ्यधावतेत्यात्मनेपदमार्षम्। कृष्णमुद्दिश्येति शेषः अथवा अभ्यधावतेत्यत्र अभिशब्दः कर्मप्रवचनीयः पृथग्भूतं पदं तद्योगे कृष्णमिति द्वितीया।

अवज्ञया स्मितं सैव लीला तया॥९॥

विषाणग्रहणादचलं स्थिरं सन्तं जघान॥१०॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे चतुर्दशोऽध्याय:॥

## पञ्चदशोऽध्याय:

# (श्रीकृष्णमानेतुं कंसेनाक्रूरस्य प्रेषणम्)

पराशर उवाच

ककुद्मिन हतेऽरिष्टे धेनुके विनिपातिते। प्रलम्बे निहिते वीरे दृते गोवर्द्धनाचले॥ १॥ दमिते कालिये नागे भग्ने तुङ्गतरुद्वये। हतायां पूतनायाञ्च शकटे परिवर्त्तिते॥२॥ कंसाय नारदः प्राह यथावृत्तमनुक्रमात्। यशोदादेवकीगर्भपरिवर्त्ताद्यशेषतः॥३॥ श्रुत्वा तत् सकलं कंसो नारदाद् देवदर्शनात्। वसुदेवं प्रति तदा कोपं चक्रे सुदुर्म्मति:॥४॥ सोऽतिकोपादुपालभ्य सर्वयादवसंसिद। जगर्ह यादवांश्चेव कार्य्यञ्जैतदचिन्तयत्॥५॥ यावन्त बलमारूढी राम-कृष्णी सुबालकौ। तावदेव मया वध्यावसाध्यौ रूढयौवनौ॥६॥ चाणुरोऽत्र महायीर्य्यो मुष्टिकश्च महाबलः। एताभ्यां मल्लयुद्धेन घातियष्यामि दुर्मदौ॥७॥ धनुर्म्महमहायागव्याजेनानीय तौ व्रजात्। तथा तथा यतिष्यामि यास्तेते सङ्क्षयं यथा॥८॥

वसतो गोकुले चित्रं कर्म कृष्णस्य वर्णितम्। अथाह मथुराकृत्यं प्रस्तोतुं नारदादमम्। तदेवम् गोकुले रास-क्रीडादिविनोदैः कंसवधादिदेवकार्यं हरिणा विस्मृतमिवालक्ष्य तत्स्मरणप्रसङ्गात् नारदागमनादिकमाह—'ककुद्मिनी' त्यादिना यावदध्यायसमाप्तिः। ककुद्मिनि वृषभाकृतौ दैत्ये॥१।२॥

यशोदा-देवक्योर्गर्भयोरपत्ययोः परिवर्त्तादिः॥३।४॥ क्रिक्स्य नर्भर्त्स्य जगर्ह निन्दितवान्॥५॥ कंसस्य मनोरथप्रकारमाह—' यावदि'ति षङ्भिः॥६॥

श्रफल्कतनयं सोऽहमक्रूरं यदुपुङ्गवम्। तयोरानयनार्थाय प्रेषियध्यामि गोकुलम्॥९॥ वृन्दावनचरं घोरमादेक्ष्यामि च केशिनम्। तत्रैवासावितबलस्तावुभौ घातियध्यति॥१०॥ गजः कुवलयापीडो मत्समीपमुपागतौ। घातियध्यति वा गोपौ वसुदेवसुतावभौ॥११॥

#### पराशर उवाच

इत्यालोच्य स दुष्टात्मा कंसो राम-जनाईनौ। हन्तुं कृतमतिर्वीरमक्रूरं वाक्यमब्रवीत्॥१२॥ कंस उवाच

भो भो दानपते! वाक्यं क्रियतां प्रीतये मम। इतः स्यन्दनमारुह्य गम्यतां नन्दगोकुलम्॥ १३॥ वसुदेवसुतौ तत्र विष्णोरंशसमुद्भवौ। नाशाय किल सम्भूतौ मम दुष्टौ प्रवर्द्धतः॥ १४॥ धनुर्महा ममाप्यत्र चतुर्दश्यां भविष्यति। आनेयौ भवता गत्वा मल्लयुद्धाय तावुभौ॥ १५॥ चाणूर-मृष्टिकौ मल्लौ नियुद्धकुशलौ मम। ताभ्यां सहानयोर्युद्धं सर्वलोकोऽत्र पश्यतु॥ १६॥ नागः कुवलयापीडो महामात्रप्रचोदितः। स वा निहंस्यते पापौ वसुदेवात्मजौ शिशू॥ १७॥ तौ हत्वा वसुदेवञ्च नन्दगोपञ्च दुर्मितम्। हिनष्ये पितरं चैनमुत्रसेनं सुदुर्मितम्॥ १८॥

स्वाभिप्रायः निवेदयन् कंसोऽऋूरमादिशति—'भो भो' इत्यादि—दशभिः॥१३॥ प्रवर्द्धतः प्रकर्षेण वर्द्धेते॥१४॥ नियुद्धकुशलौ द्वन्द्वयुद्धाभिज्ञौ॥१५-१६॥ ततः समस्तगोपानां गोधनान्यखिलान्यहम्।
वित्तं चापि हरिष्यामि दुष्टानां मद्वधैषिणाम्॥१९॥
त्वामृते यादवाश्चैते, दुष्टा दानपते! मिय।
एतेषाञ्च वधायाहं प्रयतिष्याम्ननुक्रमात्॥२०॥
ततो निष्कण्टकं सर्व राज्यमेतदयादवम्।
प्रशासिष्ये त्वया तस्मान्मत्रीत्या वीर! गम्यताम्• ॥२१॥
यथा स माहिषं सर्पिर्दिध वाप्युपहार्य वै।
गोपाः समानयन्त्याशु त्वया वाच्यास्तथा तथा॥२२॥

पराशर उवाच

इत्याज्ञप्तस्तदाकूरो महाभागवतो द्विज। प्रीतिमानभवत् कृष्णं श्वो द्रक्ष्यामीति सत्वरः॥२३॥ तथेत्युक्त्वा च राजानं रथमारुह्य शोभनम्। निश्चक्रान्त ततः पुर्य्या मथुराया मधुप्रियः॥२४॥ इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे पञ्चदशः अध्यायः॥

महामात्रो हस्तिपस्तेन प्रचोदित:॥१७-२१॥

नाष्या सहानयोग्द्र सर्वलोकोऽन पश्चत

मध्प्रियः माधोर्वश्यानां प्रियः॥२४॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे पञ्चदशोऽध्याय:॥

निः न विद्यते, कण्टकः क्षुद्रशत्रुः यस्य तथाभृतम्। 'सूच्यप्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टक'
 इति कोषात्। प्रशसिष्ये इत्यात्मनेपदमार्षम्।
 उपहार्य उपायनीकृत्य॥ २२॥

## षोडशोऽध्याय:

# (केशिवधः)

#### पराशर उवाच

केशी चापि बलोदयः कंसदूत-प्रणोदितः
कृष्णस्य निधनाकाङ्क्षी वृन्दावनमुपागमत्॥ १॥

स खुरक्षतभूपृष्ठः सटाक्षेपधूताम्बूदः।

प्लुतविक्रान्तचन्द्रार्कमार्गे गोपानुपाद्रवत्॥ २॥

तस्य हेषिशब्देन गोपाला दैत्यवाजिनः।

गोप्यश्च भयसंविघ्ना गोविन्दं शरणं ययुः॥ ३॥

त्राहि त्राहीति गोविन्दः श्रुत्वा तेषां तदा वचः।

सतोयजलद्ध्वानगम्भीरमिदमुक्तवान्॥ ४॥

#### श्रीकृष्ण उवाच

अलं त्रासेन गोपालाः केशिनः किं भयातुरैः। भवद्भिर्गोपजातीयैर्वीरवीर्च्य विलोप्यते॥५॥ किमनेनाल्पसारेण ह्रेषिताटोपकारिणा। दैतेयबलावहेन वल्गता दुष्टवाजिना॥६॥

बलोदग्रः बलेनोद्धतः कंसस्य. दूतेन स्वस्थानादेव प्रचोदितः। न तु कंसेनाहूय स्वयं प्रेषितः आशु कार्यत्वादस्यार्थस्य तावद्विलम्बासहनात्॥१॥

स्वखुरैः क्षतं भूपृष्ठं येन सटानां केशराणां क्षेपेन धूननेन धूता विचलिता अम्बुदा येन। प्लुतेन प्लवनेन विक्रान्तौ विलंघितौ चन्द्रार्कमार्गौ येन॥२-३॥

सतोयस्य जलदस्य ध्वानो गर्जित तद्वद्गम्भीरं यथा भवत्येवमुक्तवान्॥४॥

किं वीरवीर्य्यं विलोप्यत इतिं। यदा स्वामिनि सिन्निहिते सत्यिप परिजनो भयातुरः स्यात्तदासौ स्वामी मन्दवीर्य्य इत्यन्येषां बुद्धिः स्यात्। अतो मदीयैर्भवद्भिर्भीरुतया मम वीर्य्यस्य वीर्यलोपः किमिति ऋयत इत्यर्थः॥५॥

षितमेवाटोपस्तत्कारिणा दैत्येन बलाद् बाह्येन दैत्यैर्हि बलादाऋम्यायमारुह्यते अतो दैत्यहन्तृणामस्माकं किमनेन भवेदित्यर्थः । वलातित्रकमवनम्य गच्छता। तदुक्तं विलातं तु नतित्रकमिति॥६॥

एहो हि दुष्ट कृष्णोऽहं पृष्णस्त्विव पिनाकधृक्। पातियष्यामि दशनान् वदनादिखलांस्तव॥७॥ इत्युक्त्वास्फोट्य गोविन्दः केशिनः सम्मुखं ययौ। विवृतास्यस्त सोऽप्येनं दैतेश्चाप्युपाद्रवत्॥८॥ बाहुमाभोगिनं कृत्वा मुखे तस्य जनाईन:। प्रवेशयामास तदा केशिनो दुष्टवाजिन:॥९॥ केशिनो वदनं तेन विशता कृष्णबाहुना। शातिता दशानाः पेतुः सिताभ्रावयवा इव॥ १०॥ कृष्णस्य ववृधे बाहु: केशिदेहगतो द्विज। विनाशाय यथा व्याधिरासम्भूतेरुपेक्षित:॥ ११॥ विपाटितोष्ठो बहुलं सफेनं रुधिरं वम्। सोऽक्षिणी विवृते चक्रे निःसृते मुक्तबन्धने॥ १२॥ जघान धरणीं पादै: शकुन्मुत्रं समुत्युजन्। स्वेदार्द्रगात्रः श्रान्तश्च निर्यन्तः सोऽभवत् ततः ।। १३॥ व्यादितास्यो महारौद्रः सोऽसुरः कृष्णबाहुना। निपपात द्विधाभूतो वैद्युतेन: द्रुमो यथा॥ १४॥ द्विपादपृष्ठपुच्छार्द्धे श्रवणैकाक्षिनासिके। केशिनस्ते द्विधाभूते शकले द्वे विरेजतु: • ॥ १५॥

पूष्णो दन्तान् पिनाक्धृक् वीरभद्र इव पूष्णोरिवेति पाठे पौष्णश्चरुरैन्द्रा पौष्णश्चरुरित्यादिषु पूष्ण एव केवलरूपेणेन्द्रसाहित्यरूपेण च देवतारूपभेदाद् द्विवचनम्॥७-८॥

आभोगिनं विस्तारिणम्॥९॥

शातिताः आहताः॥१०॥

आसम्भूतेरुत्पत्तेर्वृद्धिपर्यन्तम्॥११-१३॥

• शकृत् पुरीषं विष्ठेत्यर्थः, 'उद्यारावस्करौ शमलं शकृत्। गूछं पुरीषं वर्घस्कमस्त्री विष्ठाविषौ स्त्रिया' मिति कोषात्। स्वेदेन घर्मजलेन आर्द्रसिक्तं गात्रं यस्य सः। निर्यतः निश्चेष्टः,

व्यादितं विवृतमास्यं यस्य वैद्युतेन अशनिना॥१४॥

\* शकले द्वे खण्डे, 'भित्तं शकल-खण्डे वा' इति कोषात्।

हत्वा तु केशिनं कृष्णो गोपलैर्मुदितैर्वृत:। अनायास्ततनुः स्वस्थो हसंस्तत्रैव तस्थिवान्॥ १६॥ ततो गोप्यश्च गोपाश्च हते केशिनि विस्मिताः। तुष्टुवुः पुण्डरीकाक्षमनुरागमनोरमम्• ॥ १७॥ अथाहान्तरितो विप्रो नारदो जलदे स्थित:। केशिनं निहतं दृष्ट्वा हर्षनिर्भरमानसः॥ १८॥ साधु साधु जगन्नाथ लीलयैव यदच्यत। निहतोऽयं त्वया केशी क्लेशदस्त्रिदिवौकसाम्॥ १९॥ युद्धोत्सुकोऽहमत्यर्थं नरवाजि-महाहवम्। अभूतपूर्वमन्यत्र द्रष्टुं स्वर्गादुपागतः ।। २०॥ कर्म्माण्यत्रावतारे ते कृतानि मधुसूदन। यानि तैर्विस्मितं चेतस्तोषमेतेन मे गतम्॥ २१॥ तुरङ्गस्यास्य शक्रोऽपि कृष्ण! देवाश्च विभ्यति। धुतकेशलजालस्य द्वेषतोऽभ्रावलोकिनः॥२२॥ यस्मात् त्वयैव दुष्टात्मा हतः केशी जनाईन। तस्मात् केशवनाम्ना त्वं लोके गेयो भविष्यसि॥२३॥

द्वौ द्वौ पादौ ययोः पृष्टपुच्छे च अर्द्धरूपे ययोः। एकशब्दः श्रवणपदात् प्राग्योज्यः तेन एकैकाः श्रवणाक्षिनामिका ययोस्ते च तथोक्ते॥१५-१६॥

अनुरागेण कृष्णप्रेम्णा मनोरमं मनोज्ञं यथा स्यात् तथा तुष्टुवु:। अथवा अनुरागेण गोपगोपिकासु
 प्रीत्या मनोरमम् मुखस्मितादिसुभगं पुण्डरीकाक्षमिति सम्बन्ध:। मनसि रममाणं क्रीडन्त गोपगोपिकानामिति वार्थ:।

युद्धोत्सुकः युद्धदर्शनोत्सुकः॥२०-२१॥

नरः मानवः प्रकृते नररूपधारी श्रीकृष्णः, वाजी अश्वः प्रकृते अश्वरूपः केशिदानवः, तयो नरवाजिनोः महाहवः महायुद्ध। अन्यत्र अस्मादपरस्थाने अभूतपूर्वम् अवृत्तपूर्व पूर्वमज्ञामित्यर्थः. स्वर्गात् उपागतः अपूर्ववस्तुदर्शनलोभादिति भावः।

धुतं कम्पितं केशराणां जालं समूहो येन तस्य ह्रेषतः ह्रेषारवं कुर्वतः॥२२॥ केशिवधात् केशव इत्यक्षरसाम्यात्रामनिरुक्तिः॥२३॥

स्वस्तस्तु ते गमिष्यामि कंसयुद्धेऽधुना पुनः।

परश्चोऽहं समेष्यामि त्वाय केशिनिसूदन॥२४॥

उग्रसेनसुते कंसे सानगे विनिपातिते।

भारावतारकर्ता त्वं पृथिव्याः पृथिवीधर॥२५॥

तत्रानेकप्रकाराणि युद्धानि पृथिवीक्षिताम्।

द्रष्टव्यानि मया युस्मत्प्रणीतानि जनाईन॥२६॥

सोऽहं यास्यामि गोविन्द! देवकार्य महत् कृतम्।

त्वया सभाजितश्चायं स्वस्ति तेऽस्तु व्रजाम्यहम्॥२७॥

पराशर उवाच

नारदे तु गते कृष्णः सह गोपैरिवस्मितः। विवेश गोकुलं गोपी-नेत्रपानैकभाजनम्॥२८॥ इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे षोडशः अध्यायः॥

अधुना गमिष्यामि परश्वः कंसयुद्धे पुनस्त्वया समेष्यामि॥२४॥

पृथिव्या भारहर्त्ता त्वं भविष्यसि॥२५॥

तत्र भारावतारकारणे आयुष्मता त्वया प्रणीतानीति लोकोक्तिः॥२६॥

इत्थं मनोहरैः कर्मभिः सभाजितः सत्कृतः॥२७॥

गोपीनेत्राणां पानस्यादरवीक्षणस्यैकमेव भाजनं विषयः कृष्णौ विवेश॥२८॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे षोडशोऽध्याय:॥

## सप्तदशोऽध्याय: । किए का का का

# (अक्रूरस्य गोकुलयात्रा)

पराशर उवाच

अक्रूरोऽपि विनिष्क्रम्य स्यन्दनेनाशुगामिना।
कृष्णसन्दर्शनायैक: प्रययौ नन्दगोकुलम्॥१॥
चिन्तयामास चाक्रूरो नास्ति धन्यतरो मया।
योऽहमंशावतीर्णस्य मुखं द्रक्ष्यामि चिक्रणः॥२॥
अद्य मे सफलं जन्म सुप्रभाता च मे निशा।
यदुन्निद्राब्जपत्राक्षं विष्णोर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम्॥३॥
अद्य मे सफले नेत्रे अद्य मे सफला गिरः।
यन्मे परस्परालापो दृष्ट्वा विष्णुं भविष्यति॥४॥
पापं हरित यत् पुंसा स्मृतं सङ्कल्पनामयम्।
तत् पुण्डरीकनयनं विष्णोर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम्• ॥५॥
निर्जग्मुश्च यतो वेदा वेदाङ्गान्यखिलानि च।
द्रक्ष्यामि तत् परं धाम धाम्नां भगवतो मुखम्॥६॥

श्रीकृष्णो गोकुलं विवेश, अऋूरोऽपि मथुराया विनिष्क्रम्य गोकुलं प्रययौ॥१॥ पथि गच्छतोऽऋूरस्य मनोरथानाह—'चिन्तयामासे' त्यादिना 'अऋूरेति वक्ष्यती' त्यन्तेन। मया सदृशो धन्यतरो नास्ति॥२-४॥

सङ्कल्पनामयं ध्यानामात्रालम्बनमपि॥५॥

 पुण्डरीवत् श्वेतपद्मवत् नयने यत्र तत्. एतेन अक्रूरस्य कंसेन प्रेषितत्वे सत्यपि तस्य कृष्णभक्ततयां तं प्रति कृष्णनयनयोः क्रोधप्रयुक्तरक्तत्वा भावप्रत्यायनात् विद्वेषाभावो गम्यते। धाम्नां तेजोमयानां सूर्यादीनां परं धाम आश्चर्य मुखावयवेषु लोचनरसनवदनेषु सूर्यवरुणाग्नीनामाश्रयत्वात्॥६-७॥ यज्ञेषु यज्ञपुरुषः पुरुषैः पुरुषोत्तमः। इज्यते योऽखिइलाधारस्तं द्रक्ष्यामि जगत्पतिम्॥७॥ इष्ट्रवा यमिन्द्रो यज्ञानां शतेनामरराजताम्। अवाप तमननादिमहं द्रक्ष्यामि केशवम्॥८॥ न ब्रह्मा नेन्द्र-रुदा-श्वि-वस्वा-दित्य-मरुद्रणाः। यस्य स्वरूपं जानन्ति स्प्रक्ष्यत्यङ्गं स मे हरि:॥९॥ सर्वात्मा सर्ववित् सर्वः सर्वभूतेष्वस्थितः। यो वितत्याव्ययो व्यापी स वक्ष्यित मया सह॥ १०॥ मत्स्य-कूर्म-वराहा-श्व-सिंहरूपादिभिः स्थितिम्। चकार जगतो योऽजः सोऽद्य मामालिपष्यिति॥ ११॥ साम्प्रतञ्ज जगत्स्वामी कार्यमात्महृदि स्थितम्। कर्तु मनुष्यतां प्राप्तः स्वेच्छादेहधृगव्ययः॥ १२॥ योऽननः पृथिवीं धत्ते शेखरस्थितिसंस्थिताम्। सोऽवतीर्णो जगत्यर्थे मामक्रूरेति वक्ष्यति॥ १३॥ पितृ-पुत्र-सुहृद-भ्रातृ-मातृ- बन्धुमयीमिमाम्। यन्मायां नालमुत्तर्तु जगत् तस्मै नमो नमः॥१४॥ तरस्यविद्यां विततां ह्रदि यस्मिन् निवेशिते। योगी पायमप्रयाय तस्मै विद्यात्मने नमः॥ १५॥

नास्त्यन्तश्चादिश्च यस्य तमनन्तादिम्॥८॥ वितत्यावस्थितः, वक्ष्यति वदिष्यति॥१०॥

मत्स्य-कूर्म-वराहाश्व-सिंहारूपादिभिः अश्वः हयग्रीवः सिंहो नृसिंहः मामालपिष्यति। अऋरेति तातेत्याभाषिष्यते॥११॥

शेखरस्येव स्थित्या सन्निवेशन स्थितां सोऽवतीर्णो रामः॥१३॥ तद्दर्शनप्रतिबन्धकपातकनिवृत्तये तमेव प्रणमित—'पितृपुत्रे' ति त्रिभिः॥१४॥ अविद्याम् आत्मच्छादिकां तामेव मायाम् अहङ्कारममकारादिमोहकरीं बुद्द्धयानेन तरित॥१५॥ यज्विभिर्यज्ञपूरूषी वासुदेवश्च सात्वतै:। वेदान्तेदिभिर्विष्णु: प्रोच्यते यो नतोऽस्मि तम्● ॥१६॥ यथा तत्र जगद्धाम्नि धातर्य्यतत् प्रतिष्ठितम्। सदसत् तेन सत्येन मय्यसौ यातु सौम्यताम्॥१७॥ स्मृते सकलकल्याण-भाजनं यत्र जायते। पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्॥१८॥

पराशर उवाच

इत्थं सञ्चित्तयन् विष्णुं भक्तिनप्रात्ममानसः। अक्रूरो गोकुलं प्राप्तः किञ्चित् सूर्ये विराजित • ॥१९॥ स ददर्श तदा तत्र कृष्णमादोहने गवाम्• । वत्समध्यगतं फुल्लनीलोत्पलदलच्छविम्॥२०॥

अथ कंसस्य दूतोऽहमिति मय्यसूयामकुर्वन् प्रसन्नो भवत्विति प्रार्थयते 'यथे'ति। सदसत् कार्यकारणात्मकं साध्वसाधुवृत्तं वा जगदेतत् धाम्नि प्रतिष्ठितं तेन सत्येन सर्वाधारतया सर्वसाक्षित्वेन मिय सौम्यतां प्रसन्नतां यातु॥१७॥

सत्यपराधे तत् सर्वं क्षम्यतामित्याशयेनाह—'स्मृत' इति॥१८॥ भक्त्या नम्र आत्मा बुद्धिर्मानसञ्च यस्य सः॥१९॥ आदोहने दोहनस्थाने। आयामि विस्तारवतुङ्गमुरःस्थलं यस्य तम्॥२०-२१॥

<sup>°</sup> विष्णुः सर्वव्यापनशीलं परं ब्रह्मेत्यर्थः। तं श्रीकृष्णम् नतः प्रणतः अस्मि अहमिति शेषः। यज्विभिः कर्मनिष्ठैः, सात्वतैरुपासकैः, वेदान्तवेदिभिः ज्ञाननिष्ठैश्च यज्ञपुरुषादिशब्दैर्यः प्रोच्यते॥१६॥

भिक्तिनम्रात्ममानस इति—अत्र भक्त्या नम्र आत्मा बुद्धिः मानसञ्च यस्य स इति श्रीधरः। —उदञ्च सांख्यप्रमुखदर्शनमतमाश्रित्योक्तं श्रीधरेण। तन्मते बुद्धेनिश्चयात्मकवृत्तिशालिन्या मनसश्च संकल्पविकल्पाकवृत्तिशालिनो वृत्तिभेदेन मिथो भेदात्। मतान्तरे तु भिक्तिनम्रमः मानसं मनः अन्तःकरणामित्यर्थः, यस्य तथाभूतम्, इति भिन्नोऽर्थः. सूर्ये किञ्चित् अल्पमात्रं विराजित दीप्यमाने सित. एतेन प्रायः प्रदोषकालः सूच्यते।

<sup>•</sup> फुल्लं विकसितं यत् तस्य नीलोत्पलं दलवत् छविः शरीरकान्तिर्यस्य तम्।

अस्पष्टपद्मपत्राक्षं श्रीवत्साङ्कितवक्षसम्। प्रलम्बबाहुमायामि तुङ्गोरःस्थलमुन्नसम्॥ २१॥ सविलासस्मिताधारं विभ्राणं मुखपङ्कजम्। तुङ्गरक्तनखं पद्भ्यां धरण्या सुप्रतिष्ठितम् • ॥२२॥ विभ्राणं वाससी पीते वन्यपुष्पविभूषितम्। सार्द्रनीललताहस्तं सिताम्भोजावतंसकम्॥२३॥ हंसकुन्देन्दुधवलं नीलाम्बरधरं द्विज। तस्यानु बलभद्रञ्च ददर्श यदुनन्दनम्॥२४॥ प्रांशुमुन्नतबाह्वंसं विकाशिमुखपङ्कजम्। मेघमालापरिवृतं कैलासाद्रिमिवापरम्॥ २५॥ तौ दृष्ट्वा विकसद्वक्त्रसरोजः स महामितः। पुलकाञ्चितसर्वाङ्गस्त-दाकूरोऽभवन्मुन्ने॥२६॥ एतत् तत् परमं धाम तदेतत् परमं पदम्। भगवद्वासुदेवांशो द्विधा योऽयमवस्थित:॥२७॥ साफल्यमक्ष्णोर्युगमेतदत्र दृष्टे जगद्धातरि यातमुचै:। अप्यङ्गमेतद् भगवत् प्रसादाद् दत्तेऽङ्गसङ्गे फलवन्मम स्यात्• ॥२८॥

<sup>\*</sup> सिवलासं विभ्रमयुक्तं यत् स्मितं मृदुहास्यं तदाधारं तद्युक्तम्। तुङ्गः उन्नतमुखः रक्तश्च नखो यत्र तद् यथा स्यात् तथा। सुप्रतिष्ठितं दृढमवस्थितम्।

भगवता स्वाङ्गसङ्गे दत्ते सति तत्प्रसादादेतन्ममाङ्गमपि फलवत् स्यादित्याशंसा॥ २८॥

<sup>ै</sup> अत्र द्विधावस्थिते भगवद्वासुदेवांशे दृष्टे सति उद्यै: अतिमात्रं साफल्यं यातं प्राप्तम्।

अप्येष पृष्ठे मम हस्तपद्मं करिष्यति श्रीमदनन्तमूर्त्ति:। यस्याङ्गलिस्पर्शहताखिलाधैर वाप्यते सिद्धिरनाशदोषा॥ २९॥ येनाग्निविद्युद्रविरिश्ममाला करालमत्युत्रमपास्य चक्रम्। चक्रं घता दैत्यपतेर्हतानि दैत्याङ्गनानां नयनाञ्जनानि॥ ३०॥ यत्राम्बु विन्यस्य बलिम्मीनोज्ञा-नवाप भोगान् वसुधातलस्थः। तथामरत्वं त्रिदशाधिपत्यं मन्वन्तरं पूर्णमपेतशत्रुः ॥ ३ १॥ अप्येष मां कंसपरिग्रहेण दोषास्पदीभूतमदोषदुष्टम्। कर्त्तावमानोपहतं धिगस्तु तञ्जन्मनः साधुबहिष्कृतं यत्॥३२॥ ज्ञानात्मकस्यामलसत्त्वराशे रपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य। किं वा जगत्यत्र समस्तपंसा मज्ञातमस्यास्ति हृदि स्थितस्य॥३३॥

यस्य हस्ताङ्गुलिस्पर्शेन हताखिलाघैरिति पवित्रतोक्ता॥ २९॥

येन हस्तेन चक्रमपास्याक्षिप्य दैत्यपतेः कालनेमिप्रभृतेश्चक्रं सैन्यं घ्नता मारयता दैत्याङ्गनानां नयनानां जलानि तद्भर्तृवधादपहृतानीति शौर्योक्तिः। यत्राम्बु विन्यस्येति हस्तौदार्यमुक्तम्। वसुधातलस्थः भृतले स्थितः॥३०-३१॥

<sup>•</sup> यत्र वामनरूपस्य भगवतो हस्ते अम्बुदानार्थं जलं विन्यस्य, अमरत्वं 'अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषण' इत्यादिवचनोपात्तं चिरजीवित्वम्।

तस्मादहं भक्तिविनम्रचेता व्रजामि सर्वेश्वरमीश्वराणाम्। अंशावतारं पुरुषोत्तमस्य अनादिमध्यान्तमयस्य विष्णोः॥३४॥ इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे सप्तदशः अध्यायः॥

अदोष दुष्टमिप मां दोषास्पदीभृतं मत्वा अपि यदि अवमानोपहतं कर्त्ताकरिष्यतीत्याशङ्कय स्वयमेव तत्र सम्भवतीत्याह, ज्ञानात्मकस्येति। जीवस्य ज्ञानात्मकत्वेऽपि रजस्तमोमलावृतत्वात्र सर्वज्ञता, ईश्वरस्य तु तन्तास्तीत्याह अमलेति। शुद्धसत्वमयस्य न च जीववद्रागादिभिर्ज्ञानप्रमोष इत्याह,—अपेतदोषस्येति। न च चश्चुराद्यपेक्षस्य जीवस्येव कादाचित्कं ज्ञानमीश्वरस्येत्याह,—सदा स्फुटस्येति। न च जीवस्यैवोपाधिपरिच्छेदादसार्वज्ञमित्याह,—सर्वपुंसा हृदि स्थितस्येति अतोऽत्र किं नाम तस्याज्ञातमस्ति तस्मानिः शङ्कस्तमहं व्रजामीत्याह,—तस्मादिति॥३३-३४॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे सप्तदशोऽध्याय:॥

## अष्टादशोऽध्याय:

(भगवत: श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्, गोपीनां विरहवर्णनम्, अऋूरस्य मोहश्च)

पराशर उवाच

चित्तयन्निति गोविन्दमुपागम्य स यादवः।
अक्रूरोऽस्मीति चरणौ ननाम शिरसा हरेः॥१॥
सोऽप्येनहं ध्वजवन्राब्ज-कृतचिह्नेन पाणिना।
संस्पृश्याकृष्य च प्रीत्या सुगाढं परिषस्वजे॥२॥
कृतसंवादनौ तेन यथावद् बल-केशवौ।
ततः प्रविष्टौ संहष्टौ तमादायात्ममन्दिरम् • ॥३॥
सह ताभ्यां तदाक्रूरः कृतसंवादनादिकः।
भुक्तभोज्यो यथान्यायमाचचक्षे ततस्तयोः॥४॥
यथा निर्भर्त्स्यते तेन कंसेनानकदुन्दुभिः।
यथा च देवकी देवी दानवेन दुरात्मना॥५॥

यादवोऽऋूरोऽस्मीति यादवोक्त्वा स्वस्य तत् सम्बन्धितां ज्ञापयन् प्रणमति॥१॥ परिषास्वजे आलिङ्गितवान्॥२॥ रामञ्च ननामेति सूचयन्नाह,—कृतसंवादनौ तेनेति॥३॥

रामञ्च ननामेति सूचयत्राह 'कृतसंवादनौ तेने' ति श्रीधरः। अत्रायमिभप्रायः— रामः कृष्णस्यग्रजः, कृष्णो रामस्यानुजः, तयोरुभयोः सिन्निहितयो रामं त्यक्त्वा यदि कृष्णस्य प्रणितरकूरेण कृता, तदा समुद्धतस्वभावो रामः स्वीदस्यभङ्गमंत्वा तेन संवादमेव नाकरिष्यत्, अतः श्रीरामकृष्णाभ्यां सममेव तेन सह संवादस्य कुतत्वात् अकूरेण रामस्यापि नितः कृतेति सूच्यते।

कृतं संवादनादिकं संवादादि येन सः। यथान्यायं सम्मानपूर्वकं भुक्तं भोज्यं भोजनार्हं सुसंस्कृतमन्नादि येन सः॥४-७॥

उग्रसेने यथा कंस: सुदुरात्मा च वर्तते।

यं चैवार्थं समुद्दिश्य स कंसेन विसर्जित:॥६॥

तत् सर्वं विस्तराच्छुत्वा भगवान् केशिसूदन:।

उवाचाखिलमप्येतज्ज्ञातं दानपते! मया॥७॥

करिष्ये च महाभाग! यदत्रौपियकं मतम्।
विचिन्त्यं नान्यर्थतत् ते विद्धि कंसं हतं मया॥८॥

अहं रामश्च मथुरां श्वो यास्याव: समं त्वया।

गोपवृद्धाश्च यास्यन्ति आदायोपायनं बहु॥९॥

निशेयं नीयतां वीर! न चिन्तां कर्तुमर्हिस।

तिरात्राभ्यन्तरे कंसं हनिष्याभिम सहानुगम्॥१०॥

पराशर उवाच

समादिश्य ततो गोपनक्रूरोऽपि सकेशवः।
सुष्वाप बलभद्रश्च नन्दगोपगृहे सुखम्॥ ११॥
ततः प्रभाते विमले कृष्ण-रामौ महामती।
अक्रूरेण समं गन्तुमुद्यतौ मथुरां प्रति॥ १२॥
दृष्ट्वा गोपीजनः सास्रः श्लथद्वलयबाहुकः।
निःश्चस्य चातिदुःखार्तः प्राह चेदनं परस्परम्॥ १३॥
मथुरां प्राप्य गोविन्दः कथं गोकुलमेष्यति।
नागरस्त्री-कलालापमधु श्रोत्रेण पास्यति॥ १४॥

औपयिकम् उपयोगीयोग्यमित्यर्थः॥८-१०॥

राजदेशनिवेदनेन गोपान् समादिश्य नन्दगोपगृहे सुष्वापेति वदन् अतः परं नन्दे पितृत्वव्यवहारानुवृत्तिं सूचयित॥११॥

गन्तुमुद्यतौ दृष्ट्वा गोपीजनः प्राहेत्यन्वयः 'दृष्ट्वे' त्यादिना सीऽपि रेणुर्न 'लक्ष्यते' इत्यन्तेन गोपीविरहालापोक्तेः सास्रः साश्रुनेत्रः श्लथद्वलया बाहवो यस्येति विरहदुःखकाश्र्यमुक्तम्॥१३॥

कथमेष्यति ? न कथञ्चित्, तत्र हेतुमाह—'नागरे'ित साद्धेन। नागरस्त्रीणां कलः अव्यक्तमधुराक्षरो य आलापः तदेव नधु तद् यस्मात् पास्याति॥१४॥ विलासिवाक्यपानेषु नागरीणां कृतास्पदम्।
चित्तमस्य कथं भूयो ग्राम्यगोपीषु यास्यित॥१५॥
सारं समस्तगोष्ठस्य विधिना हरता हिरम्।
प्रहृतं गोपयोषित्सु निर्गुणेन दुरात्मना॥१६॥
भावगर्भस्मितं वाक्यं विलासलिता गितः।
नागरीणामतीवैतत् कटाक्षेक्षितमेव च॥१७॥
ग्राम्यो हिर्रयं तासां विलासिनगडैर्युतः।
भवतीनां पुनंः पार्श्व कया युक्त्या समेष्यित॥१८॥
एषैष स्थमारुह्य मथुरां याति केशवः।
कूरेणाकूरकेणात्र निराशेन प्रतारितः ॥१९॥
विकं न वेत्ति नृशंसोऽत्र अनुरागपरं जनम्।
येनेममक्ष्णोराह्णादं नयत्यन्यत्र नो हिरम्॥२०॥

विलासवन्ति यानि वाक्यानि तेषां पानेषु, वाक्यानाञ्च पेयत्वं शृङ्गारादिरसवत्त्वात, मधृत्वोक्तेश्च॥१५॥

अस्मदैवैमुख्यादिप नायास्यतीत्याह—सार मिति समस्तगोष्ठस्य सारभूतं हिरं हरता विधिना गोपयोषित्सु प्रहृतं प्रहार: कृत:॥१६॥

किञ्च 'भागगर्भस्मित' मित्यादि भावदेर्लक्षणम्—'बाह्यर्थालम्बनो यस्तु विकारो मानसो भवेत्। भावः स कथ्यते सद्धिस्तस्योत्कर्षो रसः स्मृतः। विलासो नेत्रजो ज्ञेयो विभ्रमो नयनानतज इति।' नागरीणामेतद्वाक्यादिकम् अतीव सुपूजितमिव॥१७॥

विलासरूपैर्निगडैर्युतो यतः। यत इति पाठे यतः संयतो बद्ध इत्यर्थः॥१८॥ एषैष इति विस्मयाद् वीप्सा, सन्धिस्त्वार्षः, अऋूरकेणेति कुत्सिते कः॥१९॥

\* नि: न विद्यते आशा भविष्यतक्षेमसम्भावना यस्य येन निराशेन हताभाग्येनेत्यर्थ:। अथवा नि: न विद्यते आशा आशंसन कस्यापि क्षेमस्येति शेष:, यस्मात् तथाभूतेन।

नृशंसः ऋूरः, अत्र व्रजेस, किं न वेत्तीति—येन हेतुना नोऽस्माकं अक्ष्णोराह्णादं हिरमन्यत्र नयतीति तत् किमनुरागपरं जनं न वेत्तीति। यद्यसौ क्वाप्यनुरागरसाभिज्ञो भवेत्, तिहं तिद्वयोगदुःखं जानन्नेवं न कुर्यादिति भावः॥२०॥ एष रामेण सहित: प्रयात्यत्यन्तिनर्धृण:।
रथमारुह्य गोविन्दस्त्वर्य्यमस्य वारणे॥२१॥
गुरूणामग्रतो वक्तुं किं ब्रवीषि न नः क्षमम्।
गुरव: किं करिष्यन्ति दग्धानां विरहाग्निना॥२२॥

नन्दगोपमुखा गोपा गन्तुमेते समुद्यताः।
नोद्यमं कुरुते कश्चिद् गोविन्दिविनिवर्त्तते॥२३॥
सुप्रभाताद्य रजनी मथुरावासियोषिताम्।
पास्यन्त्युतवक्ताब्जं यासां नेत्रालिपङ्कयः॥२४॥
धन्यास्ते पथि ये कृष्णमतो यान्त्यनिवारिताः।
उद्घहिष्यन्ति पश्यन्तः स्वदेहं पुलकाञ्चितम्• ॥२५॥
मथुरानगरीपौरनयनानां महोत्सवः।
गोविन्दावयवैर्दृष्टैरतीवाद्य भविष्यति॥२६॥
को नु स्वपनः सुभाग्याभिर्दृष्टस्ताभिरधोक्षजम्।
विस्तारिकान्तिनयना या द्रक्ष्यन्तिनवारितम्॥२७॥
अहो गोपीजनस्यास्य दर्शयित्वा महानिधिम्।
उद्घतान्यत्र नेत्राणि विधात्राकरुणात्मना॥२८॥

ये जना इतः केनाप्यनिवारिताः सन्तो यान्ति, ते धन्याः, यस्मात् पथि यान्तं कृष्णं पश्यन्तः स्वदेहं पुलकव्याप्तमुद्वहिष्यन्ति धारयिष्यन्तीत्यर्थः॥२५॥

अनिवारिता अनिषिद्धाः गुर्वादिभिरिति शेषः। तेषां गुर्वादिभिरिनवारितानां जनानां श्रीकृष्णदर्शनादिप्रयुक्ताधन्यत्वार्थाद् गुर्वादिभिर्निवारिता वयं तदभावादधन्या इति प्रस्तुतार्थप्रत्यायनाद् वैधर्म्येणापुरस्तुतप्रशंसालङ्कारः। उद्वक्ष्यन्तीतिसंस्कारेण व क्तव्ये उद्विहिष्यन्तीति प्रयोग आर्षः।

मथुरानगर्याः पौपस्त्रीनयनानाम्॥ २६॥

विस्तारीणि कान्तिमन्ति नयनानि यासां ता:॥२७॥

अत्र प्रमाणे,—महानिधितुल्य श्रीकृष्णं दर्शयित्वा नेत्राणि उद्धतानि उद्धतप्रायाणि विरहदु:खाद् वस्त्वन्तरदर्शनस्यापेक्षाया निवृत्ते:॥२८॥

अनुरागेण शैथिल्यमस्मासु व्रजता हरे:। शैथिल्यमुपयान्त्याशु करेषु वलयान्यपि॥२९॥ अक्ररः क्ररहृदयः शीघ्रं प्रेरयते हयान्। एवमार्त्तासु योषित्सु घृणा कस्य न जायते ।।३०॥ हा हा कृष्णरथस्योचैश्चऋरेणुर्निरीक्ष्यताम्। दुरीकृतो हरिर्येन सोऽपि रेणुनं लक्ष्यते॥ ३ १॥ इत्येवमितहार्देन गोपीजनिनरीक्षित:। तत्याज व्रजभूभागं स रामेण केशव:॥३२॥ गच्छतो जविताश्चेन रथेनं यमुनातटम्। प्राप्ता मध्याह्नसमये रामाक्रूरजनाईनाः॥३३॥ अथाह कृष्णमऋरो भवद्भ्यां तावदास्यताम्। यावतु करोमि कालिन्द्यार्माह्नकार्हणमम्भसि॥ ३४॥ तथेत्युक्ते ततः स्त्रातः स्वाचान्तः स महामितः। दध्यौ ब्रह्म परं विप्र? प्रविश्य यमुनाजले॥ ३५॥ फणासहस्रमलाढ्यं बलभद्रं ददर्श सः। कन्दमालाङ्गमन्निद्र-पद्मपत्रारुणेक्षणम्॥ ३६॥

किञ्च —'अनुरागणे'ित अस्मासु शैथिल्यं व्रजता हरेरनुरागेण सहास्मत्करेषु वलयान्यिप शैथिल्यमुपयान्ति कृष्णानुरागविषयभूता अस्मांस्त्यक्त्वा वलयान्यिप तमेवानुजिगमिषन्तीत्यर्थः। पाठान्तरे अस्मास्वनुरागेण शैथिल्यं व्रजन्तः अनुरागं शिथिलं कुर्वन्तः सन्तो वलयान्यिप करेषु शिथिलयन्ति इत्यर्थः. ॥२९॥

• हयान् रथवाहकानश्चान् शीघ्रं प्रेरयते अग्रे गन्तुं प्रवर्तयिति। ऋूरहदयत्वादार्त्तानां योषितां कृष्णादर्शनप्रयुक्तामार्तिमगणयुत्वेत्यर्थः। अऋूरस्य तथा ऋूरहृदयत्वमेव समर्थयितुमाह। ऋूरहृदयो निर्घ्रणः—'तत्र हेतुः''एवमार्त्तास्वि ति॥३०-३१॥ व्रजभूभागं व्रजप्रान्तम्॥३२॥

आह्रिकार्हंण माध्याह्रिकस्नानं देवपूजादि च॥३४-३५॥

भवद्भ्यां तावद्त्रैवास्यामित्यक्रूरस्योक्त्या तस्य मनिस बालावेतौ दुष्टकंससकाशं मया वृथैवानीताविति सशङ्कमिवालक्ष्य जले स्वीयभैश्वरं रूपं ताभ्यां दर्शितमसौ दृष्वा तुष्टावेत्याह—फणासहस्र त्यादिना यावत्समाप्ति। फणानां सहस्रस्य मालया पङ्कया युक्तम् कुन्दानां मालेवातिश्वेतमङ्ग यस्य तम्॥ ३६॥

वृतं वासुकिरम्भाद्यैर्महद्भिः पवनाशिभिः। संस्त्रयमानं गन्धर्वैर्वनमालाविभूषितम्॥ ३७॥ दधानमसिते वस्त्रे चारुपद्मावतंसकम्। चारुकुण्डलिनं भान्तमन्तर्जलतले स्थितम्॥३८॥ तस्योत्सङ्गे घनश्याममाताम्रायतलोचनम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गं चऋाद्ययुघाभूषणम्॥३९॥ पीते वसानं वसने चित्रमाल्य-विभूषणम्। शक्रचापतडिन्माला-विचित्रमिव तोयदम्॥४०॥ श्रीवत् सवक्षसञ्चारुकेयूरमुकुटोज्ज्वलम्। ददर्श कृष्णमिक्रष्ट-पुण्डरीकावतंसकम्॥४१॥ सनन्दनाद्यैर्मनिभिः सिद्धियोगैरकल्मषैः। विचिन्त्यात्मानं तत्रस्थैर्नासायन्यस्तलोचनै:॥४२॥ बल-कृष्णौ तथाक्रूर: प्रत्यभिज्ञाय विस्मित:। सोऽचिन्तयद् रथाच्छ्रीघ्रं कथमत्रागताविति॥४३॥ विवक्षोः स्तम्भयामास वाचं तस्य जनाईनः। ततो निष्क्रम्य सलिलाद् रथमभ्यागतः पुनः॥४४॥ ददर्श तत्र चैवाभौ रथस्योपर्व्यधिष्ठितौ। राम-कृष्णौ यथापूर्वं मनुष्यवपृषान्वितौ॥४५॥ निमग्नश्च ततस्तोये स ददर्श तथैव तौ। संस्त्रयमानौ गन्धर्व-मुनि-सिद्ध-महोरगै:॥४६॥ ततो विज्ञातसद्भावः स तु दानपतिस्तथा। तुष्टाव सर्वविज्ञानमयमच्युतमीश्वरम्॥४७॥ सन्मात्ररूपिणोऽचिन्त्यमहिम्ने परमात्मने। व्यापिने नैकरूपैकस्वरूपाय नमो नमः॥४८॥ सत्त्वरूपाय तेऽचिन्त्य! हविर्भृताय ते नमः। नमोऽविज्ञातपाराय पराय प्रकृते: प्रभो॥४९॥

वासुकिरम्माद्यैः सर्पैवृतम्॥३७-४६॥

भूतात्मा चेन्द्रियात्मा प्रधानात्मा तथा भवान्। आत्मा च परामात्मा च त्वमेक:पञ्चधा स्थित:॥५०॥ प्रसीद सर्वं सर्वात्मन् क्षराक्षरमयेश्वर। ब्रह्म-विष्णु-शिवाद्याभि: कल्पनाभिरुदीरित:॥५१॥ अनाख्येयस्वरूपात्मन्! अनाख्येयप्रयोजन। अनाख्येयाभिधानं त्वां नतोऽस्मि परमेश्वर॥५२॥ न यत्र नाथ! विद्यन्ते नामजात्यादिकल्पना:। तद् ब्रह्मा परमं नित्यमविकारि भवानज:॥५३॥

विज्ञात्ः सद्भावः तयो, परमार्थो येन सः सर्वेषा यद्विज्ञानं तन्मयम्॥४७॥ नैकरूपोऽनेकरूपः स चासौ एकस्वरूपश्च तस्मै कार्य्यकारणरूपाय॥४८॥ हे अचिन्त्य! हविर्भूताय 'यत् पुरुषेण हविषे' ति श्रुतेः।

अविज्ञातः पारोऽन्तो यस्य तस्मै। प्रकृंतेः पराय तामितऋम्य स्थिताय, 'आदित्यवर्ण तमसः परस्ता'दिति श्रुतेः॥४९॥

भूतात्मा महाभूतारूपः इन्द्रियात्मा इन्द्रियरूपः प्रधानात्मा प्रकृतिरूपः, आत्मा भूतादित्रितयोपाधिपुरुषः, परमात्मा निरुपाधिः॥५०॥

हे सर्व! समस्तभूतरूप! सर्वस्यात्मन्! अत एव क्षराक्षरमय ईश्वर! क्षराक्षरनियामक! यदुक्तं गीतासु— 'क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षव उच्यते। उत्तम: पुरूषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहत:। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर' इति। कल्पनाभिर्गुणापाधिब्रह्मादिसंज्ञाभिरुदीरितस्तत:॥५१॥

अनाख्येयस्वरूपः अनिर्देशार्हस्वरूप आत्मा स्वभावो यस्याम्। अनोख्येयं स्वरूपं आत्मा मूर्त्तिश्च यस्येति वा। अनाख्येयं प्रयोजनं यस्य आप्तकामत्वेन लीलाव्यतिरेकेण सृष्टयादिप्रयोजनस्यानाख्येयत्वात् । यद्वा अनाख्येयप्रयोजनं निर्गुणानन्दस्तद् रूप ! अनाख्येयानि अभिधानानि यस्य तम् अनामत्वादनन्तनामत्वाद्वा॥५२॥

तत्रानामत्वे हेतुमाह—'न यत्रे 'ति॥५३॥

न कल्पनामृतेऽर्थस्य सर्वस्याधिगमो यत:। ततः कृष्णाच्युतानन्तविष्णुसंज्ञाभिरीड्यसे॥५४॥ सर्वार्थंस्त्वमज! विकल्पनाभिरेद देवाद्यं जगद्खिलं त्वमेव विश्वम्। विश्रात्मंस्त्वमिति विकारभावहीन: सर्वस्मिन् न हि भवतोऽस्ति किञ्चिदन्यत्॥५५॥ त्वं ब्रह्मा पशुपतिरर्ध्यमा विधाता धाता त्वं त्रिदशपतिः समीरणोऽग्निः। तोयेशो धनपतिरन्तकस्त्वमेको भिन्नार्थैर्जगदिप पासि शक्तिभेदै:॥५६॥ विश्वं भवान् सृजित सूर्य्यगभिस्तरूपो विश्वञ्च ते गुणमयोऽयमज! प्रपञ्च। रूपं परं सदितिवाचकमक्षरं यज् ज्ञानात्मने सदसते प्रणतोऽस्मि तस्मै॥५७॥ ऊँ नमो वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय ते। प्रद्युम्नाय नमस्तुभ्यनिरुद्धाय ते नमः॥५८॥ इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे अष्टादश: अध्याय:॥

माययानन्तनामत्वामाह—'न कल्पनामि'ति ॥५४॥ रूपानन्त्येनानवनामत्वं प्रपञ्चयत्राह—'सर्वार्थस्त्विमि'ति त्रिभिः॥५५-५६॥ सूर्यगभस्तिरूप इति सूर्य्यरश्मिरूपेण वर्षन् भवान् चराचरं विश्वं सृजित। गभस्तिरूपः प्रकाशात्मा। सदिति पदं वाचकं यस्य तदक्षरं तव रूपं तस्मै, तुमो लोपे चतुर्थी, तं प्रासादियतुमित्यर्थः॥५७॥

चतुर्व्यूहरूपं प्रणमति—'ओं नमः' इति॥५८॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे अष्टादशोऽध्याय:॥

### एकोनविशः अध्यायः

(श्री कृष्णस्य रजकवधः, मालाकारगृहे प्रवेशश्च)

पराशर उवाच

एवमन्तर्जले विष्णुमिष्टूय स यादवः।
अर्घयामास सर्वेशं पुष्पैधूपैर्मनोरमैशाशा
पित्यक्तान्यविषयो मनस्तत्र निवेश्य सः।
ब्रह्माभूते चिरं स्थित्वा विरराम समाधितः॥२॥
कृतकृत्यिमवात्मानं मन्यमानो महामितः।
आजगाम रथं भूयो निर्गम्य यमुन्नाम्भसः॥३॥
राम-कृष्णौ च ददर्श यथापूर्वं रथे स्थितौ।
विस्मिताक्षस्तदाकूरस्तञ्च कृष्णोऽभ्यभाषत॥४॥
नूनं ते दृष्टमाश्चर्य्यमूत्रर! यमुनाजले।
विस्मयोत्फुल्लनयनो भवान् संलक्ष्यते यतः॥५॥

अक्रूर उवाच

अन्तर्जले यदाश्चर्यं दृष्टं तत्र मयाच्युतः। तदत्रापि हि पश्यामि मूर्तिमत् पुरतः स्थिरम्॥६॥ जगदेतन्महाश्चर्य्य रूपं यस्य महात्मनः। तेनाश्चर्य्यवरेणाहं भवता कृष्ण! सङ्गतः॥७॥ तत् किमेतेन मथुरां ब्रजामो मधुसूदन। बिभेमि कंसाद्धिग् जन्म परमिण्डोपजीविनाम्॥८॥

विस्मते अक्षिणी यस्य तथाभूतोऽऋूरस्तदाभवत्॥४-५॥

तेनाश्चर्यवरेण भवतैवाहमन्तर्जले चात्र च सङ्गतोऽसि। अतो जल एव विशेषेणाश्चर्यं किं पृच्छसीत्यर्थः, रथे स्थितं मां जले त्वं दृष्ट्वानिति मोहयन्तमिवाह—'तत् किमेतेने' परमेश्वरे साक्षादृष्टेऽपि विलम्बे सित कंसः कुप्येदिति कंसाद् बिभेभि, अतः परिपण्डम् अन्यैर्दत्तमत्रं ये उपजीवन्ति तेषां जन्म धिक्॥७-८॥

इत्युक्त्वा चोदयामास तान् हयान् वातरंहस:। सम्प्राप्तश्चातिसायाह्ने सोऽक्रूरो मथुरां पुरीम्॥९॥ विलोक्य मथुरां कृष्णं रामञ्चाह स यादव:। पद्धयां यातं महावीर्थ्यो रथेनैको विशाम्यहम्॥१०॥ गन्तव्यं वसुदेवस्य भवद्धयां न तथा गृहम्। युवयोहि कृते वृद्ध: स कंसेन निरस्यते॥११॥

#### पराशर उवाच

इत्युक्त्वा प्रविवेशाथ सोऽक्रूरो मृथुरां पुरीम्।
प्रविष्टौ रामकृष्णौ च राजमार्गमुपगतौ॥१२॥
स्त्रीभिर्नयैश्च सानन्दं लोचनैरभिवीक्षितौ।
जग्मतुर्लीलया वीरौ दृष्तौ बालगजाविव॥१३॥
भ्रममाणौ तु तौ दृष्ट्वा जलकं रङ्गकारकम्।
अयाचेतां सुरूपाणि वासांसि रुचिराननौ॥१४॥
कंसस्य रजकः सोऽथ प्रसादारूढ़िवस्मयः।
बहून्यक्षेपवाक्यानि प्राहोचै राम-केशवौ॥१५॥
ततस्तलप्रहारेण कृष्णस्य दुरात्मनः।
पातयामास कोपेन रजकस्य शिरो भुवि॥१६॥
हत्वादाय च वस्त्राणि पीतनीलाम्बरौ ततः।
कृष्ण-रामौ मुदा युक्तौ मालाकारगृहं गतौ॥१७॥
विकाशिनेत्रयुगलौ मालाकारोऽतिविस्मितः।
एतौ कस्य कुतो वैतो मैत्रेयाचिन्तयत् तदा॥१८॥

वातस्येव रंहो वेगो येषां तान्॥९॥

कृष्णमायामोहित: सन् कंसभयादिव तौ शिक्षयत्राह,— पद्भ्यां युवा यातं गच्छतम्॥१०॥

ययोः युवयोः कृते युष्मित्रिमित्तं निरस्यते आक्षिप्यते॥११-१३॥ रजको वस्त्राणां निर्णेजकः। स एव तानि धातुभी रञ्जयन् रङ्गकारः तम्॥१४॥ पीतनीलाम्बरधरौ तौ दृष्ट्वामितमनोहरौ। स तर्कयामास तदा भुवं देवावुपागतौ॥ १९॥ विकाशिमुखपद्माभ्यां ताभ्यां पुष्पाणि याचित:। भुवं विष्टभ्य हस्ताभ्यां पस्पर्श शिरसा महीम्॥२०॥ प्रसादपरमौ नाथौ मम देहमुपागतौ। धन्योऽहमर्चियघ्यामीत्याह तौ माल्यजीवकः॥२१॥ ततः प्रहृष्टवदनस्तयोः पुष्पाणि कामतः। चारूण्येतान्यथैतानि प्रददौ स विलोभयन्॥२२॥ पुन: पुन: प्रणम्यासौ मालाकारो नरोत्तमौ। ददौ पृष्पाणि चारूणि गन्धवन्त्यमलानि च॥२३॥ मालाकाराय कृष्णोऽपि प्रसन्नः प्रददौ वरान्। श्रीस्त्वां मत्संश्रया भद्र! न कदाचितः प्रहास्यति॥२४॥ वलहानिर्न ते सौम्य! धनहानिस्थथैव च। याविहनानि तावच न निशष्यति• सन्तिः॥२५॥ भुक्त्वा च विपुलान् भोगांस्तमन्ते मत्रसादजम्। ममानुस्मरणं प्राप्य दिव्यं लोकमवाप्स्यसि॥२६॥ धर्मो मनश्च ते भद्र! सर्वकालं भविष्यति। युष्मतुसन्ततिजातानां दीर्घमायुर्भविष्यति॥२७॥

प्रसादारूढविस्मयः राज्ञः प्रसादेन गर्वमाढः॥१५-२०॥ प्रसादपरमौ अनुग्रहपरौ॥२१॥

कामतस्तदिच्छातः पुष्पाणि दत्त्वा पुनश्चैतानि चारूणि अथैतानि ततोऽपि चारूणीति प्रलोभयन् अनुरागं जनयत् ददौ॥२२-२३॥

मत्संश्रया मम वक्षसि स्थिता श्रीस्त्वां **न** त्यक्ष्यति सर्वसम्पत्प्रदैरनुग्रहकटाक्षैस्त्वामवलोकयिष्यतीत्यर्थः॥२४-२७॥

<sup>•</sup> नशिष्यतीत्यत्र इटप्रयोग आर्षः। यावत् यावत् कालपर्य्यन्तं दिनानि सूर्य्यावच्छिनाः कालाः, तावत् तत्कालपर्य्यन्तं, यावत् सूर्य्यः गगने सञ्चरिष्यति तावदित्यर्थः। सन्ततिः, वंश, त्वदीया वंशधारा तावदेव स्थास्यतीति भावः।

नोपसर्गादिकं दोषं युष्पत्सन्ततिसम्भवः। सम्प्राप्स्यति महाभागः यावत् सूर्यो धरिष्यति॥ २८॥

पराशर उवाच

इत्युक्त्वा तद्गृहात् कृष्णो बलदेवसहायवान्। निर्ञ्जगाम मुनिश्रेष्ठ! मालाकारेण पूजित:॥२९॥ इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे एकोनविंश: अध्याय:।

यावत् सूर्य्यो धरिष्यति स्थास्यति॥२८-२९॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे एकोनविंशोऽध्याय:॥

### विंशोऽध्याय:

(श्रीकृष्णस्य कुब्जानुग्रहः धनुःशालाप्रवेशः, कंसवधश्च।)

#### पराशर उवाच

राजमार्गे ततः कृष्णः सानुलेपनभाजनाम्। ददर्श कुब्जामायान्तीं नवयौवनगोचराम्॥ १॥ तामाह लिलतं कृष्णः कस्येदमनुलेपनम्। भवत्या नीयते सत्यं वदेन्दीवरलोचने॥ २॥ सकामेनेव सा प्रोक्ता सानुरागा हिरं प्रति। प्राह सा लिलतं कुब्जा तहर्शनबलात्कृता॥ ३॥ कान्त! कस्मान्न जानासि कंसेनाभिनियोजिताम्। नैकवन्नेति विख्यातामनुलेपनकर्मणि॥ ४॥ नान्यपिष्टं हि कंसस्य प्रीतये ह्यनुलेपनम्। भवाम्यहमतीवास्य प्रसादधनभाजनम्॥ ५॥

### श्रीकृष्ण उवाच

सुगन्धमेतद् राजार्हं रुचिरं रुचिरानने। आवयोगत्रिसदृशं दीयतामनुलेपनम्॥६॥

#### पराशर उवाच

श्रुत्वैतदाह सा कुब्जा गृह्यतामिति सादरम्। अनुलेपञ्च प्रददौ गात्रयोग्यमथोभयो:॥७॥

अनुलेपनाभजनसिहतां कुब्जाम्॥१-२॥
तस्य दर्शनेन बलातकृता आकृष्टचित्ता सती प्राह॥३॥
अनुलेपनकर्मणि गन्धवस्तूनां साधने कंसेन नियुक्ता नैकवक्रा त्रिवक्रेत्यर्थः॥४॥
अन्येन पिष्टं गन्धवस्तुयोगेन सम्मदितं कंसस्य प्रीतये न भवति, अतोऽहमतीवास्य
कंसस्य प्रसादधनभाजनं प्रीतिदानस्य पात्रभूता॥५॥
गात्रसदृशं वर्णान्रूपम॥६-७॥

भक्तिच्छेदानुलिप्ताङ्गौ ततस्तौ पुरुषषभौ।
सेन्द्रचापौ विराजेतां सितकृष्णाविवाम्बुदौ॥८॥
ततस्तां चिबुके शौरिरुह्मपनविधानवित्।
उत्पाट्य तीलयामास द्वयङ्गुलाग्रपाणिना॥९॥
चकर्ष पद्भ्याञ्च तदा ऋजुत्वं केशवोऽनयत्।
ततः सा ऋजुतां प्राप्ता योषितामभवद् वरा॥१०॥
विलासलितं प्राह प्रेमगर्भभरालसम्।
वस्त्रे प्रगृह्य गोविन्दं व्रज गेहं ममेति वै॥११॥
आयास्ये भवतीगेहमिति तां प्रहसन् हरिः।
विससर्ज जहासोचै रामस्योलोक्य चाननम्॥१२॥
भक्तिच्छेदानुलिप्ताङ्गौ नीलपीताम्बरौ च तौ।
धनुःशालां ततो यातौ चित्रमाल्योपशोभितौ॥१३॥
आयोगञ्च धनूरत्नं ताभ्यां पृष्टैश्च रक्षिभिः।
आख्याते सहसा कृष्णो गृहीत्वापूरयद्धनुः॥१४॥

कुंकुमादिवर्णकैः कपोलवक्षस्थलभुजादिषु पत्रभङ्गिरचना भक्तिच्छेदः। भक्तिच्छेदविधाधानानुलिसाङ्गौ, अत एव चित्रवर्णानुलेपनेन स्वाङ्गकान्त्या च तयोरिन्द्रचापसहितसितकृष्णाभ्बुदसादृश्यम्॥८॥

अनुलेपनार्पणफलं सद्य एव दर्शितवानित्याह—'तत' इति साद्धेर्न। उल्लापनमृजूकरणं, पाठान्तरे उल्लापनमरोगी करणं तत्प्रकारज्ञ: शौरिः मध्यमातर्जनीरूपद्वयङ्गुलोपलक्षितेनाग्रपाणिनां पाण्यग्रेण चिबुके मुखस्याधस्तात् उत्पाट्य उद्यृत्य तोलयामास उद्यालितवान्॥९॥

स्वपद्भयां च पादयोस्ताञ्चकर्ष आऋान्तवान्, एवं तामृजुत्वमनयत्॥१०॥

विलासेन कटाक्षनिरीक्षणादिना ललितं यथा भवत्येवं प्राह। लालित्यमेवाह—प्रेमगर्भभभरालसं प्रेमातिशयेन मन्थरं यथा भवत्येवम्॥११॥

कंस हत्वा बन्धूनां सोख्यं विधाय भवत्या गेहमायास्य इति तां प्रस्थापितवान्। असमय एव स्त्रीणां कामातुरत्वं दृष्ट्वै जहासवच॥१२-१३॥ ततः पूरयता तेन भज्यमानं बलाद्धनुः. चकार सुमहाशब्दं मथुरा येन पूरिता॥ १५॥ अनुयुक्तौ ततस्तौ तु भग्ने धनुषि रक्षिभिः। रक्षिसैन्यं निहत्योभौ निष्क्रान्तौ कार्मुकालयात्॥ १६॥ अक्रूरागमवृत्तान्तमुपलभ्य तथा धनुः। भग्नं श्रुत्वाथ कंसोऽपि प्राह चाणूर-मृष्टिकौ॥ १७॥

#### कंस उवाच

गोपालदारकौ प्राप्तौ भवद्भ्या तौ ममात्रतः।
मल्लयुद्धेन हन्तव्यौ मम प्राणहरौ हि तौ॥१८॥
नियुद्धे तद् विनाशेन भवद्भ्या तोषिको ह्यहम्।
दास्याम्यभिमतान् कामान् नान्यथैतन्महाबलौ॥१९॥
न्यायतोऽन्यायतो वापि भवद्भ्या तौ ममाहितौ।
हन्तव्यौ तद्वधाद् राज्यं सामान्यं नो भविष्यति॥२०॥
इत्याज्ञाप्य स तौ मल्लौ तत आहूय हस्तिपम्। •
प्रोवाचोचैस्त्वया मेऽद्य समाजद्वारि कुञ्चरः॥२१॥
स्थाप्यः कुवलयापीडस्तेन तौ गोपदारकौ।
घातनीयौ नियुद्धाय रङ्गद्वारमुपागतौ॥२२॥
तमथाज्ञाप्य दृष्ट्वा च मञ्चान् सर्वानुपाकृतान्।
आसन्नमरणः कंसः सूर्योदयमुदैक्षत॥२३॥

<sup>•</sup> हस्तिपं हस्तिपकं हस्तिनः महामात्रमित्यर्थः। समाजद्वारि सभाद्वारे स्थाप्य इत्युत्तरेणान्वयः। आयोगम् आभिमुख्येन प्राप्ययोगं पूजायामुद्देश्यं पाठान्तरे आजोज्यं समन्तातं योज्य बहुभियौज्यमित्यर्थः धनूरन्त्रं श्रेष्ठं धनुः क्वास्तीति पृष्ठैः रक्षिमिस्तस्मिन्नाख्याते सित॥१४– १५॥

अनुयुक्तौ आक्षित्तौ अवरुद्धाविति वा॥१६-१९॥ न्यामतः मल्लशास्त्रोक्तमार्गेण, अन्यायतः तदितिऋमेण वा। सामान्यं समानम्॥२०-२२॥ उपाकृतान् उपकल्पितान्॥२३-२४॥

ततः समस्तमञ्जेषु नागरः स तदा जनः। 🚃 🚃 🙀 🙀 राजमञ्चेषु चारूढ़ाः सहामात्यैर्म्महीभूतः॥२४॥ मल्लप्राशिनकवर्गश्च रङ्गमध्यसमीपतः। कृतः कंसेन कंसोऽपि तुङ्गमञ्चे व्यवस्थितः॥२५॥ अन्तःपुराणां मञ्जाश्च तथान्ये परिकल्पिताः। अन्ये च वारमुख्यानामन्ये नागरयोषिताम्॥२६॥ नन्दगोपादयो गोपा मञ्जेष्वन्येष्ववस्थिताः। अक्रर-वासुदेवौ च मञ्जप्रान्ते व्यवस्थितौ॥२७॥ नागरीयिषता• मध्ये देवकी पुत्रगृद्धिनी। अन्तकालेऽपि पुत्रस्य द्रक्ष्यामि रुचिरं मुखम्॥२८॥ वाद्यमानेषु तूर्येष चानूरे चापि वल्गति। हाहाकारपरे लोके ह्यास्फोटयति मुष्टिके॥२९॥ हत्वा कुवलयापीडं हस्स्यारोहप्रणोदितम्। मदासृगनुलिप्ताङ्गौ गजदन्तवरायुधौ॥३०॥ मृगमध्ये यथा सिंहौ गर्वलीलाविलोकितौ। प्रविष्टो समहाङ्गं बलभद्र-जनाईनौ॥ ३ १॥ हाहाकारी महान् जज्ञे सर्वमञ्चेष्वनन्तरम्। कृष्णोऽयं बलभद्रोऽयमिति लोकस्य विस्मयः॥३२॥ सो।।यं येन हता घोरा पूतना सा निशाचरी। क्षिप्तञ्च शकटं येन भग्नौ च यमलार्ज्जुनौ॥३३॥ सोऽयं यः कालियं नागं ननत्तीरुह्य बालकः। धृतो गोवर्द्धनो येन सप्तरात्रं महागिरिः॥३४॥ अरिष्टो धेनुक: केशी लीलयैव महात्मना। निहता येन दुर्वृत्ता दृश्यतां सोऽयमच्युतः॥३५॥

<sup>•</sup> नागरीयोषितामित्यत्र कर्मधारयसमासे नागरीशब्दस्य पुवंद्भावे प्राप्ते तदभावेन प्रयोग आर्षः। मल्लप्राश्निकाः मल्लयुद्धेषु युक्तायुक्तपरीक्षकास्तेषां वर्गः समूहः॥२५-२८॥ पुत्रागृद्धिनी पुत्रक्षेमाभिकांक्षिणी पुत्रस्य मुखं द्रक्ष्यमीति स्थिता॥२९॥

अयञ्चास्य महाबाहुर्बलभद्रोऽग्रजोऽग्रतः। प्रयाति लीलया योषिन्मनोनयनन्दनः॥३६॥ अयं स कथ्यते प्राज्ञैः पुराणार्थावलोकिभिः। गोपालो यादवं वंशं मग्नमभ्युद्धरिष्यति॥३७॥ अयं स सर्वभूतस्य विष्णोरखिलजमनः। अवतीर्णो महीमंशो नूनं भारहरो भुव:॥३८॥ इत्येवं वर्णिते पौरे रामे कृष्णे च तत्क्षणात्। उरस्तताप देवक्याः स्त्रेहस्रुतपयोधरम्॥३९॥ महोत्सविमवासाद्य पुत्राननिवलोकनम्। युवेव वसुदेवोऽभूद् विहायाभ्यागतां जराम्॥४०॥ विस्तारिताक्षियुगलो राजान्तःपुरयोषिताम्। नागरस्त्रीसमूहश्च द्रष्टुं न विरराम तम्॥४१॥ सख्यः पश्यत कृष्णस्य मुखमत्यरुणेक्षणम्। गजयुद्धकृतायास-स्वेदाम्बुकणिकाचितम्॥४२। श्रीवत्साङ्कं महद्धाम बालस्यैतद् विलोक्यताम्। परिभय स्थितं जन्म सफलं क्रियतां दृशोः॥४३॥

— मदासृगनुलिप्ताङ्गौ गजस्य मदरक्ताभ्यामुक्षितगात्रौ गज स्य दन्तावेव वरायुधौ ययौस्तौ॥३०-३७॥

सर्वभूतस्य विष्णोरिति व्याधिकरणे षष्ठी। सर्वभूतस्य व्याप्यवर्गस्य यो विष्णुर्व्यापकस्तस्य। अस्य हेतुगर्भं विशेषणम् अखिलजन्मनः सर्वकारणस्यांशो महीमवतीर्ण इति सम्बन्धः॥३८-४०॥

राजान्तः पुरयोषितां समूह इति शेषः॥४१॥

स्त्रीणां विस्मयोक्तिमाह—'सख्य' इत्यादि—नवभिः। गजयुद्धकृतेनायासेन स्वेदाम्बूकणिकाभिराचितं व्याप्तम्॥४२॥

अवश्यायजलोक्षितं हिमवार्य्यलङ्कृत शरत्कालीनमम्भोजं परिभूय स्वशोभाधिक्येन तिरस्कृत्य स्थितं मुखं पश्यत, तेन च दृशोर्जन्म सफलं क्रियताम्॥४३॥ श्रीवत्साङ्गं महद्धाम बालस्यैतद् विलोक्यताम्।
विपक्षक्षपणं वक्षो भुजयुग्मञ्च भामिनि॥४४॥
किन्न पश्यासि दुग्धेन्दु-मृणालधवलाननम्।
बलभद्रमिमं नीलं-परिधानमुपागतम्॥४५॥
वल्गता मृष्टिकेनैतद्याणूरेण तथा सिख!
क्रियते बलभद्रस्य हास्यमीषद्विलोक्यताम्॥४६॥
सख्य! पश्यत चाणूरो नियुद्धार्थमयं हिरम्।
समुरपैति न सन्त्यत्र किं वृद्धा युक्तकारिणः॥४७॥
क्व यौवनोन्मुखीभूत-सुकुमारतनुर्हिरः।
क्व वन्नकठिनाभोगि-शरीरोऽयं महासुरः॥४८॥
इमौ सुललितौ रङ्गे वर्त्तेते नवयौवनौ।
दैतेयमल्लाश्चाणूर-प्रमुखस्वितदारुणाः॥४९॥
नियुद्ध-प्राश्निकानान्तु महानेष व्यतिक्रमः।
यद् बालबिलनोर्युद्ध मध्यस्थैः समुपेक्ष्यते॥५०॥

#### पराशर उवाच

इत्यं पुरस्त्रीलोकस्य वदतश्चालयन् भुवम्। ववल्ग बद्धकक्षोऽन्तर्ज्जनस्य भगवान् हरिः॥५१॥ बलभद्रोऽपि चास्फोट्य ववल्ग लितितं यदा। पदे पदे तदा भूमिर्यन शीर्णां तदद्भुतम्॥५२॥ चाणूरेण तदा कृष्णो युयुधेऽमितिवक्रमः। नियुद्धकुशलो दैत्यो बलभद्रेण मुष्टिकः॥५३॥

महद्धाम महत्या लक्ष्म्या देव्या धाम आश्रमभूतं वक्षः। विपक्षक्षपणञ्च भुजायुग्मं विलोक्यताम्॥४४-४५॥

बलाता प्रनृत्यता॥४६-४७॥ वज्रवत् कठिनमाभोगि विशालं शरीरं यस्य सः॥४८-४९॥ समुपेक्ष्यते न निवार्य्यते ॥५०॥

वद्धकक्षः दृढीकृतपरिकरः सन् जनस्यान्तः रङ्गमध्ये बबला ननर्त्त॥५१-५३॥

सन्निपातावधूतैस्तु चाणूरेण समं हरि:। क्षेपणैर्मुष्टिभिश्चैव कीलवज्रनिपातनै:॥५४॥ । क्षेत्रा कार्याक्ष्यक्रियानम् जानुभिश्चाश्मनिर्घातैस्तथा बाहुविघट्टितै:। पादोद्भृतैः प्रसृष्टैश्च तयोर्युद्धंमभून्महत्।। ५५॥ अशस्त्रमतिघोरं तत् तयोर्युद्धं सुदारुणम्। बलप्राणविनिष्पाद्यं समाजोत्सवसन्निधौ॥५६॥ यावद् यावच चाणूरो युयुधे हरिणा सह। प्राणहिनमवापाग्यां तावत्तावल्लवालवम्॥५७॥ कृष्णोऽपि युयुधे तेन लीलयैव जगन्मयः। खेदाचालयता कोपान्निजशेखरकेशरम्॥५८॥ बलक्षयं विवृद्धिञ्च दृष्ट्वा चाण्रकृष्णयो:। वारयामास तूर्याषु कंसः कोपपरायणः॥५९॥ 😘 🎉 🕬 👭 मृदङ्गादिषु तूर्येषु प्रतिषिद्धेषु तत्क्षणात्। खे सङ्गतान्यवाद्यन्त देवतुर्याण्यनेकशः॥ जय गोविन्द! चाणूरं जिह केशव! दानवम्। इत्यन्तर्द्धानगा देवास्तदोचुरतिहर्षिता:॥६०॥ चाणूरेण चिरं कालं ऋडित्वा मधुसुदनः। उत्पाट्य भ्रामयामास तद्वधाय कृतोद्यमः॥६१॥

सन्निपातैः परस्परसंश्लेषैः अवधूतैरर्वाक्पातनैः क्षेपणैः दृढ्म् आकृष्य निरसनैः। मुष्टिभिर्मुष्टिप्रपातैः कीलनिपातनैः। कूपरेण घातैः वज्रनिपातनैः अरन्तिद्वयेन घातैः, कीलवज्निपातिभिरितिं पाठे कीलवत् वज्रवच्च निपातौ येषां स्त इति मुष्टिविशेषणम्। पादोदभूतैः पद्भयामुत्क्षेपणेः प्रसृष्टैः सर्वावयवसंश्लेषेण पिण्डीकरणैः॥५४-५६॥

बलेन शौर्य्येण प्राणेन च देहशक्त्या विनिष्पाद्यम्॥५७॥

प्राणहानिं वलक्षम् अग्र्याम् आद्यां प्रागदृष्टामित्यर्थः. लवाल्लवं किञ्चित् किञ्चित्॥५८॥ खेदात् कोपाच निजशेखरे स्वशिरोभूषणे स्थितं केशरञ्चालयता वारं वारं धुन्वता तेन चाणूरेण॥५९-६१॥ भ्रामयित्वा शतगुणं दैत्यमल्लमित्रजित्। भस्वास्फोटयामास गगने गतजीवितम् ॥६२॥ भुमावास्फोटतस्तेन चाणुरः शतधावजत्। रक्तस्राव-महापङ्कां चकार स तदा भुवम्॥६३॥ वलदेवोऽपि तत्कालं मृष्टिकेन महाबलः। ययधे दैत्यमल्लेन चाणुरेण यथा हरि:॥६४॥ सोऽप्येनं मृष्टिना मृद्धिं वक्षस्याहत्य जानुना। पातियत्वा धरापृष्ठे निष्पपेष गातयुषम्॥६५॥ कृष्णस्तोमलकं भूयो मल्लराजं महाबलम्। वाममुष्टिप्रहारेण पातयामास भूतले॥६६॥ चाणुरे निहते मल्ले मृष्टिके विनिपातिते। नीते क्षयं तोमलके सर्वे मल्लाः प्रयुद्भवुः॥६७॥ ववलातुस्तदा रङ्गे कृष्णसङ्कर्षणावुभौ। समानवयसो गोपान् बलादाकृष्य हर्षितौ॥६८॥ कंसोऽपि कोपरक्ताक्षः प्राहोद्यैर्व्यापृतान् नरान्। गोपावतौ समाजौघान्निष्काश्येतां बलादित:॥६९॥ नन्दोपि गृह्यतां पापो निगड़ैरायसैरिह। अवृद्धार्हेण दण्डेन वसुदेवोऽपि वध्यताम्॥७०॥ वल्गन्ति गोपाः कृष्णेन ये चेमे सहिताः पुरः।

<sup>•</sup> अमित्रजित् शत्रुजित्, गगने आकाशे शतवारम्, ऊर्द्धेभ्रामणवेलायामिति शेषः, गतं जीवितं प्राणा यस्य तं दैत्यमल्लं चाणूरम्। भूमौ आस्फोटयामास उत्पात्य सवेगं पातयामास। शतगुणं शतवारम्॥६२-६३॥ तत्कालं तस्मिन्नेव काले॥६४-६७॥ ववल्गतुः नृत्यश्चऋतुः॥६८॥ व्यापृतान सर्वतः स्थितान् समाजौधात् समाजस्थानात् लोकानां समूहात्॥६९-७०॥

गावो ह्नियन्तामेतेषां यद्यास्ति वसु किञ्चन॥७१॥ एवमन्ज्ञापयानञ्च प्रहस्य मधुसूदन:• । उत्पत्यारुह्य तं मञ्चं कंसं जग्राह वेगत:॥७२॥ केशेष्वाकृष्य विगलत्किरीटमवनीतले। कंस स पातवामास तस्योपरि पपात च॥७३॥ नि:शेष-जगदाधार-गुरुणा पततोपरि। कृष्णेन त्याजितः प्राणानुत्रसेनात्मजो नृपः॥७४॥ मृतस्य केशेषु तदा गृहीत्वा मधुसूदनः। चकर्ष देहं कंसस्य रङ्गमध्ये महाबल:॥७५॥ गौरवेणातिमहता• परिखा तेन कृष्यता। कता कंसस्य देहेन वेगेनेव महाम्भसः॥७६॥ कंसे गृहीते कृष्णेन तद्भ्राताभ्यागतो रुषा। सुमाली बलभद्रेण लीलयैव निपातित:॥७७॥ ततो हाहाकृतं सर्वमासीत् तद्रङ्गमण्डलम्। अवज्ञया हतं दृष्ट्वा कृष्णोन मथुरेश्वरम्॥७८॥ कृष्णोऽपि वसुदेवस्य पादौ जग्राह सत्वरः। देवक्याश्च महाबाहुर्ललभद्रसहायवान्॥७९॥ उत्थाप्य वसुदेवस्तं देवकी च जनाईनम्। स्मृतजन्मोक्तवचनौ तावेव प्रणतौ स्थितौ॥८०॥

वसु धनम्॥७१-७३॥

स्मृतजन्मोक्तवचनाविति—'स्तुतोऽहं यत् त्वया पूर्वं पुत्राधिन्या तदद्य ते। सफलं देवि! संजातं जातोऽहं यत्तवोदरा'दिति भगवता जन्मसमये यदुक्तं वचनं तत् स्मृतं याभ्यां तौ॥८०॥

<sup>•</sup> आज्ञापयामानमिति वक्तव्ये आज्ञापयानमित्यार्षः प्रयोगः।

<sup>•</sup> कृष्यमार्णनेति कृष्यतेत्यार्षप्रयोगः गौरवेण हेतुना अतिमहता अतिमात्रगौरवशालिना देहेन। निःशेषस्य जगत आधारेण अभिव्याप्य धारणेन गुरुणा॥७४॥ भूतस्य देहस्याप्याकर्षणं पित्रोः परितोषार्थम् ॥७५॥ कृष्यता आकृष्यमाणैन तेन देहेन परिखा कृता॥७६-७९॥

### वसुदेव उवाच

प्रसीद सीदतां नाथ! देवानां वरदः प्रभो।
तथावयोः प्रसादेन कृतीद्धारश्च केशव॥८१॥
आराधितो यद्भगवानवतीर्णो गृहे मम।
दुर्वृत्तनिधानार्थाय तेन नः पावितं कुलम्॥८२॥
त्वमतः सर्वभूतानां सर्वभूतेष्ववस्थितः।
प्रवर्तते समस्तात्मन्! त्वत्तो भूतभविष्यती॥८३॥
यशैस्त्विमिज्यसे नित्यं सर्वदेवमयाच्युत।
त्वमेव यज्ञो यष्टा च यज्ञानां परमेश्वरः॥८४॥
सापह्नवं मम मनो यदेतत् त्विय जायते।
देवक्याश्चात्मजप्रीत्या तदत्यन्तिवड्म्बना॥८५॥
क्व कर्त्ता सर्वभूतानामनादिनिधनो भवान्।
क्व मे मनुष्यकस्थैषा जिह्वा पुत्रेति वक्ष्यित॥८६॥
जगदेतञ्चगन्नाथ! सम्भूतमिखलं यतः।
कया युक्त्या विना मायां सोऽस्मत्तः सम्भविष्यित॥८७॥

हे केशव! सीदतां प्राणिनां प्रसीद। यथा देवानाञ्च वरो भूमारहरणलक्षणो दत्तः, तथावयोश्च प्रसादेन पुत्रत्वेनोत्पत्त्या कृतोद्धारोऽसि, कृत उद्धारः संसारस्य उद्धरणं येन तथाभूतोऽसि। पाठान्तरे—आवयोर्यः प्रसादः कृतः पुत्रो भविष्यामीत्येवं प्रतिज्ञालक्षणः स च कृतोद्धारः कृताविष्कारः स्फुटीकृत इति यावत् एवमन्येषामि सीदतां प्रसन्नो भवेत्यर्थः॥८१॥

किञ्च यदुशापाभिभूतं चास्मत्कुलं पवित्रीकृयमित्याह—'आराधित'। इति न चैतावता त्वं मत्पुत्रः परमेश्वरत्वादित्याशयेनाह—'त्वमन्त' रिति द्वाभ्याम्। किञ्च मदाराधननिमित्तीकृत्य दुर्वृत्तानां निधनाय त्वं मद्गृहेऽवतीर्णोऽसि॥८२-८४॥

यत्त्वेन्मम च देवक्याश्च मनस्त्वयात्मज इति प्रीत्या सापत्यभावभ्रान्तियुक्तं जायते तत् अपहास्यतैव॥८५॥

एतदेव स्पष्टयति—'क्व कर्त्ते' ति त्रिभि:॥८६-८७॥

यस्मिन् प्रतिष्ठितं सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमम्।

स कोष्ठोत्सङ्गशयनो मानुषाञ्चायते कथम्॥८८॥

स त्वं प्रसीद परमेश्वर! पाहि विश्व
मंशावतारकरणैर्न ममासि पुत्र:।

आब्रह्मपादपमयं जगदेतदीश!

त्वं नो विमोहयसि किं परमेश्वरात्मन्॥८९॥

मायाविमोहितदृशा तनयो ममेति

कंसाद्भयं ऋतमपास्तभयातितीव्रम्।

नीतोऽसि गोकुलमितोऽतिभयाकुलस्य

वृद्धि गतोऽसि मम नास्ति ममत्वमीशा॥९०॥

कर्म्माणि रुद्र-मरुदश्वि-शतऋतूनां

साध्यानि यानि न भवन्ति निरीक्षितानि।

त्वं विष्णुरीश! जगतामुकारहेतोः

प्राप्तोऽसि नः परिगतो विगतो हि मोहः॥९१॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे विंशः अध्यायः॥

कोष्ठोत्सङ्गशयनः उदरान्तर्वर्त्ती भूत्वा।८८।।

तदेवं परमेश्वर इति ज्ञात्वा प्रार्थयते—'स त्व' मिति. अंशावतारकरणैर्विश्वं पाहि। जगदेतत् त्वत्तो भवति॥८९॥

त्वन्मायामोहितेन मया त्वयेतावन्तं कालं या पुत्रबुद्धिः कृता, अधुना तु सा बुद्धिर्निवृत्तेत्याह—'मायाविमोहिते' ति हे अपास्तभय॥९०॥

ममत्वाभावे हेतुमाह 'कर्माणी'ति। यस्य तव कर्माणि रुद्रादीनामपि साध्यानि न भवन्ति निरीक्षितानि च प्रत्यक्षतः सवैर्जनैर्नापलिपतुं शक्यन्ते, स त्वं साक्षात् विष्णुरेव जगतामुपकाराय नोऽस्मान् प्राप्तोऽसीति परिगतः सम्यक् ज्ञातोऽसि अति विमोहो विगतः विनष्टः॥९१॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे विंशोऽध्याय:॥

### एकविंशोऽध्याय:

(उग्रसेनस्य राज्यभिषेक:, भगवतो वासुदेवस्य विद्याध्ययनञ्च)

#### पराशर उवाच

तौ समुत्पन्नविज्ञानौ भगवत्कर्म्मदर्शनात्।
देवकी-वसुदेवौ तु दृष्ट्वा मायां पुनर्हरिः।
मोहाय यदुचऋस्य विततान् स वैष्णवीम्॥१॥
उवाच चाम्ब! भोस्तात! चिरादुत्कण्ठितेन मे।
भवन्तौ कंसभीतेन दृष्टो सङ्कर्षणेन च॥२॥
कुर्वतां याति यः कालो मातापित्रोरपूजनम्।
तत्खण्डमायुषो व्यर्थमसाधूनां हि जायते॥३॥
गुरु-देव-द्विजातीनां मातापित्रोश्च पूजनम्।
कुर्वतां सफलं जन्म देहिनां तात! जायते॥४॥
तत् क्षन्तव्यमिदं सर्वमितऋमकृतं पितः।
कंसप्रतापवीर्याभ्यामार्त्तयोः परवश्ययोः॥५॥

#### पराशर उवाच

इत्युक्त्वाथ प्रणम्योभौ यदुवृद्धाननुक्रमात्। यथावदिभपूज्याथ चक्रतुः पौर-माननम्॥६॥ कंसपत्न्यस्ततः कंसं परिवार्य हतं भुवि। विलेपुर्मातरश्चास्य दुःखशोकपरिप्लुताः॥७॥ बहुप्रकारमत्यर्थं पश्चात्तापातुरो हरिः। ताः समाश्चासयामास स्वयमस्राविलेक्षणः● ॥८॥

तयोर्मोहाय यदुचऋस्य च मोहाय मायां विस्तारितवान्॥१-२॥ अपूजनं पूजाविरुद्धमन्यत् कुर्वतामित्यर्थ:॥३-५॥

उग्रसेनं ततो बन्धान्मुमोच मधुसूदनः।
अभ्यिषञ्चत् तथैवैनं निजराज्ये हतात्मजम्● ॥९॥
राज्याभिषिक्तः कृष्णे यदुसिंहः सुतस्य सः।
चकार प्रेतकार्याणि ये चान्ये तत्र घातिताः॥१०॥
कृतौद्यूर्वदैहिकं चैनं सिंहासनगतं हिरः।
उवाचाज्ञापय विभो! यत् कार्यमविशङ्कितः॥११॥
ययातिशापाद् वंशोऽयमराज्यार्होऽपि साम्प्रतम्।
मिय भृत्ये स्थिते देवानाज्ञापयतु किं नृपैः॥१२॥

#### पराशर उवाच

इत्युक्त्वा सोऽस्मरद् वायुमाजगाम स तत्क्षणात्। उवाच चैनं भगवान् केशवः कार्यमानुषः॥ १३॥ गच्छेन्द्र ब्रूहि वायो! त्वमलं गर्वेण वासव। दीयतामुग्रसेनाय सुधर्मा भवता सभा• ॥ १४॥ कृष्णो ब्रवीति राजार्हमेतद्रलमनुत्तमम्। सुधर्माख्या सभा युक्तमर्स्या यदुभिरासितुम्॥ १५॥

पौर-माननं पौराणां सम्मानम्॥६-१०॥ क्रिकाम् व्याप्तरं का स्वर्णात्रः हतानां कृतमौर्द्धदैहिकं श्राद्धादि येन तम्॥११-१२॥

हतः कृष्णेन मारितः आत्मजः पुत्रः कंसो यस्य तम्। पुरा मथुरायामुग्रसेन एव राजासीत्, कंसस्तु दुर्वृत्तः पुत्रस्तं बलात्कारेण राजसिंहसनादपसार्य राजा बभूव, अतस्तस्य कंसपितुरुग्रसेनस्यैवेदं राज्यमत आह**ं निजराज्यम**ं इति।

कार्येण निमित्तेन मानुषः॥१३॥
सुधर्मा तदाख्या सभा देवसभा 'स्यात् सुधर्मा देवसभे' ति कोषात्।
पुरन्दर इत्यनेन पुरं दारयतीति व्युत्पत्त्या तस्य शचीपतेः
पुरदारणक्षमत्वादिरूपमहाप्रभावशालित्वेऽपि गोवद्धेनधारणादिरूपस्य कृष्णप्रभावस्य तेन
पूर्वमनभूतत्वात् तत्स्मरणादेव कृष्णादेशेन प्रकृते पुरन्दरस्य प्रवृत्तिरिति सूच्यते।

<sup>•</sup> पश्चात्तापेन कंसमारणजनितानुतापेन आतुर: आर्त्त:। अस्नेण अश्रुजलेन आविले कलुषिते ईक्षणे यस्य स:।

#### पराशर उवाच

इत्युक्तः पवनो गत्वा सर्वमाह शचीपतिम्। ददौ सोऽपि सुधर्माख्यां सभां वायोः पुरन्दरः● ॥१६॥ वायुना चाहता दिव्यां सभां ते यदु पुड़चा:। बुभुजुः सर्वरत्नाढ्यां गोविन्दभुजसंश्रयात्॥ १७॥ विदिताखिलविज्ञानो सर्वज्ञानमयाविष। विकास क्रिकेटी क्रिकेटी क्रिकेटी शिष्याचार्यक्रमं वीरौ ख्यापयन्तौ यदूत्तमौ• ॥ १८॥ ततः सान्दीपनि काश्चमवन्तीपुरवासिनम्। 🔛 🖽 📆 🏟 📆 🏟 अस्त्रार्थं जग्मतुर्वीरौ बलदेव-जनाईनौ॥ १९॥ तस्य शिष्यत्वमभ्येत्य गुरुवृत्तपरौ हि तौ। दर्शयाञ्चऋतुर्वीरावाचारमखिले जने॥२०॥ सरहस्यं धनुर्वेदं ससङ्ग्रहमधीयताम्। अहोरात्रैश्चतुःषष्ट्यातुद्भुतमभूद् द्विजः॥ २ १॥ सान्दीपनिरसम्भाव्यं तयोः कर्मातिमानुषम्। विचितन्त्य तौ तदा मेने प्राप्तौ चन्द्र-दिवाकरौ॥२२॥ अस्त्रग्राममशेषञ्च प्रोक्तमात्रवाप्य तौ। ऊचतुर्बियतां या ते दात्वाया गुरु दक्षिणा॥२३॥ सोऽप्यतीन्द्रियमालोक्य तयोः कर्म महामितः। अयाचत मृतं पुत्रं प्रभासे लवणार्णवे॥२४॥ व्यक्तिसम्बन्धाः प्रभाव अस्ति

वक्तव्यमाह—'अलं गर्वेणे' इत्यादि-पादोनद्वाभ्याम्।।१४-१८।। शिष्याचार्यक्रमं गुरुशिष्ययोर्मिथ आचरणक्रमं ख्यापयन्तौ स्वीयव्यवहारपरम्परया प्रकाशयन्तौ बोधयन्ताविति यावत् गोकसंग्रहार्थमिति शेष:।

काश्यां वाराणस्यां जातम्॥१९-२०॥

सरहस्यम् अस्त्रमन्त्रोपनिषत् सहितम्। सङ्ग्रहः शास्त्रप्रयोगस्तत्सहितमधीतवन्तौ॥२१-२२॥

अतीन्द्रयम् अन्यत्रादृष्टपूर्वम्॥ २४-२९॥

गृहीतास्त्रौ ततस्तौ तु सार्ध्यपात्रो महोदधिः।

उवाच न मया पुत्रो हतः सान्दीपनेरिति॥२५॥

दैत्यः पञ्चजनो नाम शङ्खरूपः स बालवम्।
जग्राह सोऽस्ति सिलले ममैवासुरसूदन॥२६॥
इत्युक्तोऽन्तर्ञलं गत्वा हत्वा पञ्चजनं खलम्।
कृष्णो जग्राह तस्यास्थि-प्रभवं शङ्खमुत्तमम्॥२७॥
यस्य नादेन दैत्यानां बलहानिरजायत।
देवानां ववृधे तेजो यात्यधर्मश्च संक्षयम्॥२८॥
तं पाञ्चजन्यमापूर्य गत्वा यमपुरीं हिरः।
बलदेवश्च बलवान् जित्वा वैवस्वतं यमम्॥।२९॥
तं बालं यातनासंस्थं यथापूर्वशरीरिणम्।
पित्रे प्रदत्तवान् कृष्णो बलश्च बिलनां वरः॥३०॥

मथुराञ्च पुनः प्राप्तावुग्रसेनेन पालिताम्।
प्रहष्टपुरुषस्त्रीकावूभौ राम-जनाईनौ॥३१॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे एकविंश: अध्याय:॥

यथा पूर्वशरीरिणं पूर्वं तस्य यादृशं शरीरमासीत्तादृशशरीरयुक्तं स्वमायया निर्माय ददौ॥३०-३१॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे एकविंशोऽध्याय:॥

# द्वाविंशोऽध्याय:

## (जरासश्यस्य पराजयः)

#### पराशर उवाच

जरासन्धसुते कंस उपयेमे महाबल:। अस्ति प्राप्तिश्च मैत्रेय! तयोर्भर्तृहनं हरिम्॥ १॥ महाबलपरीवारो मगधाधिपतिर्बली। हन्तुमभ्याययौ कोपाञ्जरासन्धः सयादवम्॥२॥ उपेत्य मथुरां सोऽथ रुरोध मगधेश्वर:। अक्षौहिणोभिः सैन्यस्य त्रयोविंशतिभिर्वृतः● ॥३॥ निष्क्रम्याल्पपरीवारावुभौ राम-जनार्द्दनौ। युयुधाते समं तस्य बलिनौ बलिसैनिकै:॥४॥ ततो बलश्च कृष्णश्च चक्राते मितमुत्तमाम्। आयुधानां पुराणानामादाने मुनिसत्तम॥५॥ अनन्तरं हरे: शार्ङ्ग तूणौ चाक्षयसायकौ। आकाशादगतौ वीर! तथा कौमोदकी गदा॥६॥ हलञ्च बलभद्रस्य गगनादागतं कवे। मनसोऽभिमतं विप्र! सौनन्दं मुसलं तथा॥७॥ ततो युद्धे पराजित्य ससैन्यं मगधाधिपम्। पूरीं विविशतुर्वीरावुभौ राम-जनाईनौ॥८॥

अस्तिप्रांतिसंज्ञे जरासन्थस्य सुते। तयोर्भन्तहनं कंसहन्तारम्॥१॥ मगधाधिपतिर्जरासन्धः सयादवं यादवैः सह हरिम्॥२॥ सैन्यस्य च त्रयौविंशत्याऽक्षौहिणीभिर्वृतः॥३॥

त्रयोविंशतिभिरित्यत्र बहुवचनमार्षम्, 'विशत्याद्याः सदैकत्वे' इत्यद्यनुशासनेन एकवचनस्यैवोचित्यात्। तस्य बलिभिः सैनिकैः सह॥४-८॥

जिते तस्मिन् सुदुर्वृते जरासन्धे महामुने। जीवमाने गते कृष्णस्तं नामन्यत निर्ज्ञितम् • ॥९॥ पुनरप्याजगामाथ जरासन्धो बलान्वित:। जितश्च राम-कृष्णाभ्यामपक्रान्तो द्विजोत्तम॥ १०॥ दश चाष्टौ च सङ्गामानेवभत्यन्तदुर्मदः। यदभिर्मागधो राजा चक्रे कृष्णपुरोगमै:॥ ११॥ सर्बेध्वेतेषु युद्धेषु यादवै: स पराजित:। अपकानो जगसन्धः स्वल्पसैन्यैर्बलाधिकः ॥ १२॥ तद् बलं यादवानां तैरर्जितं यदनेकशः। तत्तु सन्निधिमाहात्मयं विष्णोरंशस्य चित्रणः॥ १३॥ मनुष्यधर्मशीलस्य लीला सा जगतः पतेः। अस्त्राणयनेकरूपाणि यदरातिषु मुञ्जति॥ १४॥ मनसैव जगत्पृष्टिं संहारञ्च करोति य:। तस्यारिपक्षक्षपणे कोऽयमुद्यमविस्तरः॥ १५॥ तथापि यो मनुष्याणां धर्मस्तमनुवर्त्तते। कुर्वन् बलवता सिंधं हीनैयुर्द्धं करोत्यसौ॥ १६॥ साम चोपप्रदानञ्च तथा भेदं प्रदर्शयन्।

<sup>•</sup> जीवमाने जीवित गते सित। जीवधातोः परस्मैपदिनः शानप्रयोग आर्षः। तं निजितं नामन्यत पुनस्तदागमस्यावश्यम्भावित्वात्॥ पाठान्तरे तेनैव निजितकमात्मानममन्यत इत्यर्थः॥९-१३॥

स जरासन्धः. स्वल्पानि जरासन्धबलोपेक्षया अल्पसंख्यानि सैन्यानि योद्धारः येषां तै:। बलैः आपेक्षिकाधिकसंख्यकसैन्यै: अधिक: अधिकस्यैन्यसम्पन्न इत्यर्थः।

ननु चक्रिणः सन्निधिमात्रमाहात्म्यं तन्न भवति स्वयमेवानेकविधास्त्रप्रयोगात्तत्राह 'मनुष्यधर्मशीलस्ये' ति॥१४॥

लीलात्वमेव प्रपञ्चयति—'मनसैवे 'ति यावत्समाप्ति॥१५॥

करोति दण्डपातञ्च क्वचिदेव पलायनम्॥ १७॥ मनुष्यदेहिनां चेष्टामित्येवमनुवर्त्ततः।

लीला जगत्पतेस्तस्य च्छन्दतः सम्प्रवर्त्तते॥ १८॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे द्वाविंशः अध्यायः॥

छन्दतः इच्छातः॥१८॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे द्वाविंशोऽध्याय:॥

.स जासम्बद्धाः स्वत्याति जनसम्बत्योपस्या अञ्चलख्यान सत्य

## त्रयोविंशो:ऽध्याय:

## (द्वारकाया दुर्गनिर्माणम्, कालयवनदहनम् मुचुकुन्दस्य भगवत्स्तुतिश्च)

पराशर उवाच

गार्ग्य गोष्ठे द्विजं श्यालः षष्ढ इत्युक्तवान् द्विज।
यदूनां सिन्नधौ सर्वे जहमुः सर्वयादवाः॥१॥
ततः कोपसमाविष्ठो दक्षिणाब्धिमुपेत्य सः।
सुतिमच्छंस्तपस्तेपे यदुचक्रभयावहम्॥२॥
अराध्यन् महादेवं सोऽयश्चर्णमभक्षयत्।
ददौ वरञ्च तुष्टोस्मै वासरे द्वादशे हरः॥३॥
सभाजयामास च तं यवनेशो ह्यनात्मजः।
तद्योषित्सङ्गमाद्यास्य पुत्रोऽभूदिलसिन्निभिः॥४॥
तं कालयवनं नाम राज्ये स्वे यवनेश्वरः।
अभिषच्य वनं यातो वज्राग्रकितनोरसम्॥५॥
स तु वीर्यमदोन्मतः, पृथिव्यां बिलनो नृपान्।
पप्रच्छ नारदस्तस्मै कथयामास यादवान्॥६॥
म्लेच्छकोटिसहस्राणां सहस्रैबर्हुभिर्वृतः।
गजाश्वरथपन्त्योधैश्चकार परमोद्यमम्॥७॥

अनपत्यत्वात् षण्ढ इत्युपहसन्नुक्तवान्॥१-२॥ स च गाग्यों महादेवमाराधयन्नश्चूर्णं व्रतरूपेणाभक्षयत्॥३॥

तदेवं लब्धवरमागतं ज्ञात्वा अनात्मजोऽपुत्रो यवनेशः स्वभार्यायां पुत्रोत्पादनया प्रार्थयिष्यन् सम्पूजयामास। अलिसन्निभः भृङ्गवत् कृष्णवर्णः॥४॥

वज्राग्रवत् कठिनोरसम्॥५-७॥

<sup>&#</sup>x27;क्वचित् पलायनं करोती'त्युक्तस्य पलायनस्य प्रस्तावाय कालयवनोत्पत्त्यादि-प्रकारमाख्यायिकया वर्णयति—'गार्ग्यं 'मित्यादिना 'मथुराञ्च पुरीं यया' वित्यन्तेन। गार्ग्यञ्च श्याल:।

प्रययौ चाव्यवच्छिनं छिन्नयानो दिने दिने।

यादवान् प्रति सामर्षो मैत्रेय! मथुरापुरीम्॥८॥

कृष्णोऽपि चिन्तयामास क्षयितं यादवं बलम्।

यवनेन रणे गम्यं मागधस्य भिवष्यित॥९॥

मागधस्य बलं क्षीणं स कालयवनो बली।

हन्ता तिददमायातं यदूनां व्यसनं द्विधा॥१०॥

तस्माद् दुर्ग किरिष्यामि यदूनामतदुर्जयम्।

स्त्रियोऽपि यत्र युध्येयुः किं पुनर्वृष्णिपुङ्गवाः॥११॥

मिय मत्ते प्रमत्ते वा सुप्ते प्रवसिते तथा।

यादवाभिभवं दुष्टा मा कुर्वन् परयोधकाः ॥१२॥

इति सिञ्चन्य गोविन्दो योजनानि महोदिधम्।

ययचे द्वादश पुरीं द्वारकां तत्र निर्ममे॥१३॥

महोद्यानां महावप्रां तडागशतशोभिताम्।

प्रकारगृहसम्बाधमिन्द्रस्येवामरावतीम्॥१४॥

छिन्नयान इति अन्तरान्तरा श्रान्तं गजश्वादि वाहनं त्यक्त्वा वाहनोन्तरेण पूर्वमेव तत्र तत्र स्थापितेनाव्यवच्छित्रं यथा भवत्येवं त्वरया मथुरां प्रययावित्यर्थ:॥८॥

'कृष्णोऽपी' एकतः कालयवने अन्यतश्च मागधे प्राप्नुवति श्रीकृष्णश्चिन्तयामास, कथं यवनेन रणे युद्धे क्षयितं क्षीणप्रायं यादवं बलं मागधस्य गम्यं जय्यम्॥९॥

तेन च क्षयितं स कालयवनो बली हन्ता हनिष्यति, तदेवं द्विधा उभयतो यदूनां व्यसनं प्राप्तम्॥१०॥

तस्माद् दुर्गं करिष्यामिति॥११॥

किञ्च 'मयोति'—मत्ते मद्यादिना प्रमत्ते अनवहिते प्रवसिते अन्यत्र गते॥१२॥

• यदूनां यदुवंशीयानां दुर्ग शत्रुभिरनायासेन गन्तुमशक्यं वासस्थानम्। करिष्यामि अहमिति शेप:। युध्येयुरिति परस्मैपदप्रयोग आर्ष:।

द्वादक्षयोजनानि भूमि समुद्रं याचित वान्।।१३।

मथुरावासिनो लोकांस्तत्रानीय जनाईनः।
आसन्ने कालयवने मथुराञ्च स्वयं ययौ॰ ॥१५॥
बिहरराविसते सैन्ये मथुराया निरायुधः।
निर्ञ्जगाम स गोविन्दो दृदृशे यवनेश्वरम्॥१६॥
स ज्ञात्वा वासुदेवं तं बाहुप्रहरणो नृपः।
अनुयातो महायोगि-चेतोभिः प्राप्यते न यः॥१७॥
तेनानुयातः कृष्णोऽपि प्रविवेश महागुहाम्।
यत्र शेते महावीर्यो मुचुकुं दो नरेश्वरः॥१८॥
सोऽपि प्रविश्य यवनो दृष्ट्वा शच्यागतं नृपम्।
पादेन ताडयामास मत्वा कृष्णं सुदुर्मितः॥१९॥
दृष्टमात्रस्तु मैत्रेय! भस्मीभूतश्च तत्क्षणात्॥२०॥
स हि देवासुरे युद्धे गनो जित्वा महासुः
निद्रार्तः सुमहाकालं निद्रा ववे वरं सु
प्रोक्तश्च दैवैः संसुप्तं यस्त्वामुखापियष्य।
देहजेनाग्निना सद्यः स तु भस्मीभविष्यात॥२०॥

आवासिते पुरमवरुध्य निवेशिते॥१६॥

स यवनस्तं वासुदेवं नारदोक्तैलक्षणैर्ज्ञात्वा अनुयातः अन्वधावत्। कथम्भूतं महायोगिनाञ्चेतोभिरपि यो न प्राप्यते तम्॥१७-१९॥

'तत्क्रेयजेने' ति तत्क्रोधोद्दीपितेन स्वदेहजेनेत्यर्थः॥२०॥

तस्य भस्मीभावे कारणिमतिहासेनाह—'स ही' ति द्वाभ्याम्॥ २१॥

<sup>•</sup> कालयवने आसन्ने समीपवर्तिनि सित मथुराऋमणाय सन्नह्य मथुरासमीपमागते सतीत्यर्थः। ययौ तत्प्रतिरोधार्थमिति शेषः।

महान् वप्रो यस्याः प्रकाराधारभूता कृत्रिमोच्छ्रिता भूमिर्वप्रसंज्ञा। प्राकारगृहसम्बाधां दुर्गोगृहैश्च सङ्क्रीर्णाम्॥१४.१५॥

सुमहान्, अतिसुदीर्घः कालः तम् व्याप्य, कालाध्वनोरत्यन्तसंयोग इति द्वितीया, वब्रे ययाचे, अत्र वृधातोः प्रार्थनार्थत्वात् दुहाद्यन्तर्गतत्वेन द्विकर्मकत्वम्।

एवं दग्ध्वा स तं पापं दृष्ट्वा च मधुसूदनम्। कस्त्विमत्याह सोऽप्याह जातोऽहं शशिन:कुले।• वसुदेवस्य तनयो यदेवंशसमुद्भवः॥२३॥

मुचुकुन्दोऽपि तत्रासौ वृद्धगार्ग्यवयोऽस्मरत्।
संस्मृत्य प्रणिपत्यैनं सर्वभूतेश्वरं हरिम्॥२४॥
प्राह ज्ञातौ भवान् विष्णोरंशस्त्वं परमेश्वरः।
पुरा गार्ग्येण कथितमष्टाविंशतिमे युगे।
द्वापरान्ते हरेर्जन्म यदोर्वंशे भविष्यति• ॥२५॥
स त्वं प्राप्तो न सन्देहो मर्त्यानामुपकारकृत्।
तथापि सुमहत् तेजो नालं सोढुमहं तव॥२६॥
तथाहि सजलाम्भोद-नादधीरतरं तव।
वाक्यं नमित चेवोर्वी यस्य पादप्रपीडिता॥२७॥
देवासुरे महायुद्धे दैत्यसैन्ये महाभटाः।
न शेकुर्मम तत्तेजस्त्वतेजो न सहाम्यहम्॥२८॥
संसारपिततस्यैको जन्तोस्त्वं शरणं परम्।
स प्रसीद प्रपन्नार्त्तिहर्त्ता हर ममाशुभम्• ॥२९॥
त्वं पयोनिधयः शैलाः सिरतस्त्वं वनानि च।
मेदिनी गगनं वायुरापोऽग्निस्त्वं तथा मनः॥३०॥

<sup>•</sup> देहजेन स्वशरीसमुद्धूतेन। हरेर्जन्म भविष्यतीति मे गर्गेण कथितम्॥ २५॥

<sup>•</sup> अष्टविंशतितम् अष्टाविंशे इति रा वक्तव्ये अष्टाविंशतिमे इत्यार्षम्। गर्गेण कथितो हरिस्त्वमेवेत्यत्र लिङ्गान्याह—'तथाही' ति सार्द्धद्वाभ्याम्॥ २७-२८॥ त्वं हि प्रपन्नार्त्तिहर्त्ता अतो ममाशुभं हर॥ २९-३०॥

<sup>\*</sup> संसारपतितस्य संसाररूपे गर्ते निपतितस्य। संसारं स्वाद्दृष्टोपनिबद्धशरीरपरिग्रह पतितस्य प्राप्तस्य, शरणं गति:। परितत्र गत्यर्थ:।

बुद्धिरव्याकृतं प्राणाः प्राणेशस्त्वं तथा पुमान्। पंस: परतरं यद्य व्याप्यजन्माविकारि यत्•॥३१॥ शब्दादिहीनमजरममेयं क्षयवर्जितम्। अवृद्धिनाशं तद्ब्रह्म त्वमाद्यन्तविवर्जितम्॥३२॥ त्वत्तोऽमराः सपितरो यक्ष-गर्यर्व-किन्नराः। सिद्धाश्चाप्सरसस्वत्तो मनुष्याः पशवः खगाः॥३३॥ सरीसृपा मृगाः सर्वे त्वत्तः सर्वे महीरुहाः। यद्य भतं भविष्यञ्च किञ्चिदत्र चराचरम्॥३४॥ अमृत्तं मृत्तमथवा स्थूलं सूक्ष्मतरं स्थितम्। तत्सर्वं त्वं जगत्कर्त्ता नास्ति किञ्चित् त्वया विना॥३५॥ मया संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमता भगवन् सदा। तापत्रयाभिभूतेन न प्राप्ता निर्वृतिः क्वचित्॥३६॥ दु:खान्येव सुखानीति मृगतृष्णा जलाशया। तथा नाथ! गृहतानि तानि तापाय चाभवन्॥३७॥ राष्ट्रमर्वी बलं कोशो मित्रपक्षस्तथात्मजाः। भार्या भृत्यजना ये च शब्द्याद्या विषया: प्रभो॥३८॥ सुखबुद्धया मया सर्वं गृहीतिमदमव्यच। परिणामे तदेवेश तापात्मकमभून्मम।। ३९॥ देवलोकिममं प्राप्तो नाथ! देवगणेऽप्ययम्। मत्तः साहायकामोऽभूच्छाश्वती कुत्र निर्वृति:॥४०॥ त्वामनाराध्य जगतां सर्वेषां प्रभवास्पदम्। शाश्रती प्राप्यते केन परमेश्वर! निर्वृति:॥४१॥

व्यापि सर्वकार्यानुगतम् अजन्म अविकारि जन्मादिविकारशून्यम्॥३१॥ आद्यन्तविवर्जितं देशतोऽप्यपरिच्छित्रम्॥३२॥

<sup>•</sup> बुद्धिः महत्तत्तम्, अव्याकृतं विकृतिभिन्नं मूलप्रकृतिभूतम् 'मूलप्रकृतिरिवकृति 'रिति सांख्योक्तेः। अजन्मविकारविदिति जन्म शरीरसम्बन्धः विकारः परिणामः तौ विद्यते यस्य तत् जन्मविकारवत् तथाभृतं न भवतीत्यजन्मविकारवत्।

त्वन्मायामूढ्मनसो जन्म-मृत्यु-जरादिकान्।
अवाप्य तापान् प्रेतराजाननं नरा:॥४२॥
ततो निजिक्तियासूतिनरकेष्वितदारुणम्।
प्राप्नुवन्ति नरा दु:खमस्वरूपिवदस्तव॥४३॥
अहमत्यन्तिवषयी मोहितस्तव मायया।
ममत्वर्गर्वगत्तिर्भूमामि परमेश्वर॥४४॥
सोऽहं त्वां शरणमपारमीशमीड्यं

सम्प्राप्तः परमपदं यतो न किञ्चित्। संसारश्रमपरितापतप्तचेता निर्वाणे परिणतधाम्नि साभिलाषः॥४५॥

व्ययानिस्ति न प्राप्ता विवृत्तिः क्वाचत्॥ ३६॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे त्रयोविंश: अध्याय:॥

यथा जलाशया मृगतृष्णा मूढैर्गृह्यते तथा दुःखान्येव सुखबुद्धया गृहीतानि॥३७-४२॥ ततो नरकेषु निजिक्तयासूति स्वकर्मजं दुःखं प्राप्नुवन्ति तव स्वरूपजानन्तः॥४३॥ ममत्वञ्च तित्रिमित्तो गर्वश्च स एव गर्तस्तन्मध्ये भ्रमामि॥४४॥

परमपदरूपत्वं यतस्त्वत्तो न किञ्चिद् व्यतिरिक्तमानि तं त्वां परिणयधाम्नि परिपक्वयोगिनामाश्रये निर्वाणे॥४५॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे त्रयोविंशोऽध्याय:॥

# चतुविंशोऽध्याय:

### (तपसे मुचुकुन्दस्य प्रस्थानम्, बलरामस्य व्रजयात्रा च।)

पराशर उवाच

इत्थं स्तुतस्तदा तेन मुचुकुन्देन धीमता। प्राहेश: सर्वभूतानामनादिर्भगवान् हरि:॥ १॥

श्रीभगवानुवाच

यथाभिवाञ्छितान् दिव्यान् गच्छ लोकान् नरेश्वर। अव्याहतपरेश्वर्यो मत्प्रसादोपवृंहित:॥२॥ भुक्त्वा भोगान् महादिव्यान् भविष्यसि महाकुले। जातिस्मरो मत्प्रसादात् ततो मोक्षमवाप्स्यसि॥३॥

#### पराशर उवाच

इत्युक्तः प्रणिपत्येशं जगतामच्युतं नृपः।
गुहामुखाद् विनिष्क्रान्तो दृदृशे सोऽल्पकान् नरान्॥४॥
ततः कलियुगं ज्ञात्वा प्राप्तं तप्तु नृपस्तपः।
नरनारायणस्थानं प्रययौ गन्धमादनम्॥५॥
कृष्णोऽपि घातयित्वारिमुपायेन हि तद्बलम्।
जग्राह मथुरामेत्य हस्त्यश्चस्यन्दनाज्ज्वलम्॥६॥
आनीय चोग्रसेनाय द्वारवत्यां न्यवेदयत्।
पराभिभवनिःशङ्कं बभूव च यदो कुलम् • ॥७॥

कृतानां काम्यानां कर्मणां फलमादौ भुङक्ष्व, जन्मान्तरे तु मोक्षं दास्यामीत्याह —'यथाभिवाच्छिता' निति द्वाभ्याम्॥ २-३॥

मम सद् शुद्ध्यभावाभगवतैवमुक्तामिति मत्वासौ तपस्तमुं ययावित्याह—'**इत्युक्त'** इति द्वाभ्याम्॥४-५॥

उपायेन मुचुकुन्ददृशा॥६-७॥

बलदेवोऽपि मैत्रेय! प्रशान्ताखिलवित्रहः ज्ञातिसन्दर्शनोत्कण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलम्॥८॥ ततो गोपीश्च गोपांश्च यथापूर्वमिमत्रजित्। तथैवाभ्यवदत् प्रेम्णा बहुमानपुरःसरम्॥९॥ कैश्चापि सम्परिष्वकः कांश्चिद् स परिषस्वजे। हास्यञ्चक्रे समं कैश्चिद् गोपैगोंपींजनैस्तथा॥१०॥ प्रियाण्यनेकान्यवदन् गोपास्तत्र हलायुधम्। गोप्यश्च प्रेमकुपिताः प्रोचुः सेर्घ्यमथापराः॥११॥ गोप्यः पप्रच्छुरपरा नागरीजनवल्लभः। किद्यदास्ते सुखं कृष्णश्चलत्रेमलवात्मकः॥१२॥ अस्मचेष्टामुपहसन् किचन्न पुरयोषिताम्। सौभाग्यमानमधिकं करोति क्षणसौहदः॥१३॥ किचित् स्मरितं नः कृष्णो गीतानुगमनं कलम्। अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सकृदप्यागमिष्यति॥१४॥

द्वारवत्यां द्वारकायां न्यवेदयत् ददौ। न्यवेदयत् सर्वं वृत्तम् उग्रसेनं विज्ञापितवानिति वा।
 पराभिभवात्शत्रुकृताभिभवात् अपरकृतपराभवाद् वा नि:शङ्कं निर्भयम्।

कृष्ण एकाक्येव गिरिगुहां गत्वा यवनं घातियत्वा द्वारकामागत:। तथा रामोऽप्येकाकी गोवर्धनं गत्वा कालिन्द्याकर्षणादिकं कृत्वा गत इति वक्ष्यन्नाह—'बलदेवोऽपी' त्यादिना यावदुत्तराध्यायसमाप्ति। ज्ञातीनां दर्शने सोत्कण्ठ: औत्सुक्यवान्॥८-९॥

जयेष्ठै: सम्परिष्वक्तः, कनिष्ठान परिषस्वजे, समैर्हास्यं चक्रे॥१०॥

हलायुधं प्रति काश्चिद् गोप्यः कृष्णवल्लभाः, प्रेमकुपिताः प्रोचुः, ता एवापराः सेर्ष्यं प्रोचुः॥११॥

तत्र कृष्णवल्लभानां प्रश्नमाह—'गोप्य' इत्यादि सप्तभिः। चलत्प्रेम आत्मा स्वभावो यस्य सः॥१२॥

तदेवाहु:—'अस्मिदि' ति। अस्माकं ग्राम्याणां चेष्टामुपहसन् सौभाग्यमानं सौभाग्यगर्वमधिकं कञ्चित्र करोति प्रायशः करोतीति सेर्ष्यः प्रश्नः॥१३॥

विदग्धम्मन्या ऊचुः 'किचिदि' ति। गीतेनानुगमनमनुवृत्तिं स्वगीतानुगुणमस्मद्गानं कलं मधुरं कचित् न वेत्यर्थः प्रणयकोपादाहुः । अप्यसौ मातरमिति॥१४॥ अथवा किं तदालापैरपरा क्रियतां कथा।
तस्यास्माभिर्विना तेन विनास्माकं भविष्यति॥१५॥
पिता माता तथा भ्राता भर्ता बशुजनश्च किम्।
न त्यक्तस्तत्कृतेऽस्माभिरकृतज्ञध्वजो हि सः॥१६॥
तथापि क्वचिदालापमिहागमनसंश्रयम्।
करोति कृष्णो वक्तव्यं भवताकृष्ण नानृतम्॥१७॥
दामोदरोऽसौ दुईर्शः प्रतिभाति नः॥१८॥

पराशर उवाच

आमन्त्रितं स कृष्णेति पुनर्दामोदरेति च। जहसुः सुस्वरं गोप्यो हरिणा हतचेतसः॥ १९॥ सन्देशः साममधुरैः प्रेमवर्भैरगर्विचतैः। रामेणाश्चसिता गोप्यः कृष्णस्यातिमनोहरैः॥ २०॥ गोपैश्च पूर्वचद् रामः परिहासमनोरमाः। कथाश्चकार रेमे च सह तैर्व्रजभूमिषु॥ २१॥ इति श्रीविष्णुपराणे पञ्चमांशे चतुर्विशः अध्यायः॥

निर्वेदादूचुः 'अथवे' ति. यथास्माभिर्विना तस्य स्थितिस्तथास्माकमपि तेन विनादुःस्वेनापि तावत् स्थितिर्भविष्यत्येवेत्यर्थश्॥१५॥

शोकतता ऊचु:—'तथापी'। अकृष्णेतिच्छेदः धवलेत्यर्थः। अथवा कृष्णावेशाद्रामस्य कृष्णेति सम्बुद्धिः॥१७॥

नैराश्यात् परस्परमूचुः 'दामोदर' इति असाविति रामं लक्ष्यीकृत्य कृष्णाविष्टाचित्ततया दामोदर गोविन्द इति च तमेवाभिदधत्योऽस्मासु विगतप्रीतित्वात् दुर्दशः प्रतिभातीति राममेवालक्ष्योचुः । पूर्वाक्ताभिप्रायेण वा॥१८॥

पुनश्च कृष्णवार्ताः प्रष्टुं हे कृष्ण! हे दामोदरित च स राम एवाभिमन्त्रितस्ताभिः यतो हिरणा हतचेतसः ततः सहसा स्वीयं कृष्णनाम्ना रामसम्बोधनलक्षणं मोहं ज्ञात्वा सुम्बरमुज्चैर्जहसुः॥२०॥

साम्ना प्रियोक्त्या मधुरै: कृष्णस्य सन्देशैराश्वासिता:॥२१॥

### पञ्चविंशोऽध्याय:

(बलभद्रस्य व्रजविहार: यमुन्नाकर्षणञ्च)

पराशर उवाच

वने विचरतस्तस्य सह गोपैर्महात्मन:. मानुषच्छदारूपस्य शेषस्य धरणीभृत:॥ १॥ निष्पादितोरुकार्यस्य कार्येणोर्वीविचारिण:। उपभोगार्थमत्यर्थं वरुणः प्राह वारुणीम्॥२॥ अभीष्टा सर्वदा यस्य मिदरे त्वं! महौजसः। अनन्तस्योपभोगाय तस्य गच्छ मुदे शुभे॥३॥ इत्युक्ता वारुणी तेन सन्निधानमथाकरोत्। वृन्दावनवनोत्पन्न-कदम्बतरुकोटरे॥४॥ वितरन् बलदेवोऽपि मदिरागन्धमुत्तमम्। आघ्राय मदिरातर्षमवापाथ पुरातनम्॥५॥ ततः कदम्बात् सहसा मद्यधारां स लाङ्गली। पतन्तीं वीक्ष्यं मैत्रेय! प्रययौ परमां मदुम्॥६॥ पपौ च गोपगोपीभिः समवेतो मुदान्वितः। प्रगीयमानो ललितं गीतवाद्यविशारदै:॥७॥ समन्तोत्पत्रधर्माम्भः कणिकामौक्तिकोज्ज्वलः। आगच्छ यमुने! स्नातुमिच्छामीत्त्याह विह्वलः॥८॥ तस्य वाचं नदी सा च मत्तोक्तामवमत्य वै। नाजगाम ततः ऋद्धो हलं जग्राह लाङ्गली॥ १॥

मदिरायास्तर्षं पानेच्छाम्॥५-७॥

अत्यन्तं धर्माम्भः कणिका एव मौक्तानि तैरुज्ज्वलः। स्नातुमिच्छामि इत्युवाचेति शेषः॥८-९॥

सा कृष्टा तेन सहसा मार्गं सन्यज्य निम्नगा।
यत्रास्ते बलभद्रोऽसौ प्लावयामास तद्दनम्॥११॥
शरीरिणी तथोत्पत्य त्रासिवह्वललोचना।
प्रसीदेत्यब्रवीद रामं मुञ्ज मां मुषलायुध॥१२॥
सोऽब्रवीदवजानासि मम शौर्यबले यदि।
सोऽइं त्वां इलपातेन विनेष्यामि सहस्रधा॥१३॥

#### पराशर उवाच

इत्युक्तयातिसन्त्रासात् तया नद्या प्रसादित:।
भूभागे प्लाविते तिस्मन् मुमोच यमुनां बल:॥१४॥
ततः स्नातस्य वै कान्तिराजगाम महात्मन:।
अवतंसोत्पलं चारु गृहीत्वैकञ्च कुण्डलम्॥१५॥
वरुणप्रहितां चास्मै मालासम्लानपङ्कजाम्।
समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मीरयच्छत्॥१६॥
कृतावंसः स तदा चारुकुण्डलभूषित:।
नीलाम्बरधरः स्रग्वी शृशुभे कान्तिसंयुत:॥१७॥
इत्थं विभूषितो रेमे तत्र रामस्तथा व्रजे।
मासद्वयेन यातश्च पुनः स द्वारकां पुरीम्॥१८॥

मुषलम् आयुधं यस्य तत्सम्बोधनं मुसलायुधेति। अनेन हलेन यथा मामाकृष्टवानसि, अतः परं मुषलेन स्वायुधेनापि मा मां जहीति यमुनायाः प्रार्थना व्यज्यते।

कान्तिः लक्ष्मीः अवतंसोत्पलम् एकस्य कर्णस्याभरणार्थमृत्पलमन्यस्य चैकं कुण्डलं गृहीत्वा, तथा हरिवंशे लक्ष्मीवाक्यम्, ''जातरूपमयञ्चैकं कुण्डलं रत्नभूषणम्। आदिपद्यञ्च पद्मादिदिव्यं श्रवणभूषणम् देवेभां प्रतिगृहणीष्व पौराणी भूषणक्रियामिति॥१५-१८॥

कोपात्तदपराधस्मरणाथाङ नायासि नायासीति वीप्सा। यदि शक्तोऽसि तिहं स्वेच्छया गम्यताम्॥१०-१२॥

शौर्यबले शौर्यञ्च बलञ्चावजानासि॥१३-१४॥

रेवतीं नाम तनयां रैवतस्य महीपते:। उपयेमे बलस्तस्यां जज्ञाते● निशठोल्मुकौ॥१९॥ इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे पञ्चविंश: अध्याय:॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे पञ्चविंशोऽध्याय:॥

<sup>•</sup> तस्या रेवत्याम्। निशठोल्मुकौ तदाख्यौ पुत्रौ जज्ञाते समुत्पन्नौ।

अथ श्रीकृष्णस्य विवाहान् पुत्राश्चं वक्ष्यन्तादौ तावत् ज्येष्ठस्य श्रीरामस्य पूर्वोक्तं विवाहदिकमनुस्मारयति रेवतीमिति॥१९॥

# षड्विंशोऽध्याय: (रुक्मिणीहरणम्)

#### पराशर उवाच

भीष्मक: कुण्डिने राजा विदर्भविषयेऽभवत्• । रुक्मी तस्याभवत् पुत्रौ रुक्मिणी च वराङ्गना॥ १॥ रुक्मिणीं चक्रमे कृष्ण: सा च तं चारुहासिनी। न ददौ याचते चैनां रुक्मी द्वेषेण चिक्रणे॥२॥ ददौ च शिश्पालाय जरासन्धप्रदेशित:। भीष्मको रुक्मिणा सार्द्ध रुक्मिणीमुरुविऋमः॥३॥ विवाहार्थं ततः सर्वे जरासन्धमुखा नृपाः। भीष्मकस्य पुरं जग्मुः शिशुपालप्रियैषिणः॥४॥ कृष्णोऽपि बलभद्राद्यैर्यादवैर्बहुभिर्वृत:। प्रययौ कुण्डिनन्न द्रष्टुं विवाहञ्चेव भूभृत:॥५॥ श्रोभाविनि विवाहे तु तां कन्यां हतवान् हरि:। विपक्षभारमासज्य रामाद्येष्वथ बन्धुषु॥६॥ ततश्च पौण्डकः श्रीमान् दन्तवक्रो विदूरथः। शिशपाल-जरासन्ध-शाल्वाद्याश्च महीभूत:॥७॥ कुपितास्ते हरिं हन्तुं चक्रुरुद्योगमुत्तम्। निर्जिताश्च समागम्य रामाद्यैयंदुपुडुचै:॥८॥ कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि अहत्वा युधि केशवम्। कृत्वा प्रतिज्ञां रुक्मी च हन्तुं कृष्णमभिद्भुत:॥९॥

<sup>•</sup> विदभविषये विदर्भाख्यजनपदे कुण्डिने तदाख्ये नगरे, भीष्मकः तदाख्यः राजा अभवत्।
रुक्मिणीं कन्यां, ददौ चेति वाचा दत्तवानित्यर्थः॥१-५॥
पुराद् बहिरम्बिकापूजार्थं विनिर्गतां हृतवान् हरिः। विपक्षभारं विपक्षैः सह कार्य
युद्धादिसंरम्भं रामादिष्वासज्य आरोप्य॥६-८॥
कृण्डिनं न प्रवेक्ष्यामीति प्रतिज्ञां कृत्वा रुक्मी अन्वधावत्॥९॥

हत्वां बलं सनागाश्च-पत्ति-स्यन्दनसङ्कुलम्।
निर्जितः पातितश्चोर्व्यां लीलयैव स चिक्रणा ● ॥१०॥
हन्तुं कृतमितः कृष्णो रुक्मिणां युद्धदुर्मदम्।
प्रणम्य याचितो ब्रह्मन् रुक्मिण्या भगवान् हरि॥११॥
एक एव मम भ्राता न हन्तव्यस्त्वयाधुना।
कोपं नियम्य देवेश! भ्रातृभिक्षा प्रदीयताम्॥१२॥
इत्युक्तेन परित्यक्तः कृष्णोनािकृष्टकर्मणा।
रुक्मी भोजकटं नाम पुरं कृत्वावसत् तदा॥१३॥
निर्जित्य रुक्मिणं सम्यगुपयेमे स रुक्मिणीम्।
राक्षसेन विवाहेन सम्प्राप्तां मधुसूदनः॥१४॥
तस्यां जज्ञेऽथ प्रद्युम्नो मदनांशः स वीर्य्यवान्।
जहार शम्बरो यं वै यो जघान च शम्बरम्॥१५॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे षड्विंश: अध्याय:॥

वतश पाण्डकः श्रापान दस्तवको विक्रयाः।

<sup>•</sup> नागाः हस्तिनः अश्वः पत्तयः पदातयः स्यन्दनानि रथाः तैः सह वर्त्तमानाः विविधाः योद्धारः तैः सङ्कुलं परिव्याप्तं बलं रुक्मिणः सहायभूतं सैन्यं हत्वा, उर्व्या भूमौ लीलया अनायासेनैव पातितः।

पातित एव केवलं, न तु हतः रुक्मिणीभ्रातृत्वात्॥१०-१३॥ राक्षसेन'**राक्षसो युद्धहरणा**'दिति स्मृतिप्रसिद्धेन॥१४॥

मदनांशः कामस्यांशभूतः। अत एव पूर्ववैरमनुस्मरन् शम्ब रोऽयं जहार, यश्च तं हतवान्॥१५॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे षड्विंशोऽध्याय:॥

### सप्तविंशोऽध्याय:

# (प्रद्युम्नहरणं शम्बरवधश्च)

शम्बरेण हतो वीर: प्रद्युम्न: स कथं मुने। शम्बरश्च महावीर्य्य: प्रद्युम्नेन कथं हत:॥ १॥

#### पराशर उवाच

षष्ठेऽह्नि जातमात्रन्तु प्रद्युम्नं सूर्तिकागृहात्।

ममैष हन्तेति मुने!हतवान् कालशम्बरः॥२॥

हत्वा चिक्षेप चैवैनं ग्राहोग्रे लवणार्णवे।

कल्लोलजनितावर्ते सुघोरे मकरालये॥३॥

पतितं तत्र चैवैको मत्स्यो जग्राह बालकम्।

न ममार च तस्यापि जठरेऽनलदीपितः॥४॥

मत्स्यबन्धेश्च मत्स्योऽसौ मत्स्यैरन्यैः सह द्विज।

घातितोऽसुरवर्च्याय शम्बराय निवेदितः॥५॥

तस्य मायावती नाम पत्नी सर्वगृहेश्वरो।

कारयामास सूदानामाधिपत्यमनिन्दिता॥६॥

दारिते मत्स्यजठरे सा ददर्शातिशोभनम्।

कुमारं मन्मथतरोर्दम्धस्य प्रथमाङ्कुरम्॥७॥

कालशम्बरः मृत्युतुल्यः शम्बरः॥२॥ ग्राहैरुग्रे भयङ्करे॥३॥

न ममार भगवद्वीर्य्यजत्वात् कामांशत्वाद्य। न हि कामो जलादिभिः संह्रियते॥४॥ मत्स्यबन्धैर्मत्स्यघातिभिः॥५॥

'तस्य मायावती नाम पत्नी'ित, मायारूपेण तस्य पत्नीत्येवं मोहोत्पादनात् तत्पत्नीति व्यवहारः। यद्वा नाम पत्नी पत्नीनाममात्रेणेत्युच्यते, वस्तुतस्त्वनिन्दिता पतिव्रता कामस्य भार्य्यत्यर्थः। एतद्याग्रे स्फुटीभविष्यति॥६॥

दग्धस्य रुद्रकोपाग्निनेति॥७॥

कोऽयं कथमयं मत्स्यजठरं समुपागतः। इत्येव कौतुकाविष्टां तां तन्वीं प्राह नारदः • ॥८॥ अयं समस्तजगतः सूतिसंहारकारिणा। शम्बरेण हतः कृष्ण-तनयं सूतिकागृहात्॥९॥ क्षिप्तः समुद्रे मत्स्येन निगीर्णस्ते वशं गतः। नररत्निपदं सुभू विस्रब्धा परिपालय • ॥१०॥

#### पराशर उवाच

नारदेनैवमुक्ता सा पालयामास तं शिशुम्।
बाल्यादेवातिरागेण रूपातिशयमोहिता॥ ११॥
स यदा यौवनाभोग-भूषितोऽभून्महामते।
साभिलाषा तदा साति बभूव गजगामिनी॥ १२॥
मायावती ददौ तस्मै मायाः सर्वा महामुने।
प्रद्युम्नायातिरागाश्चा तन्यस्तहृदयेक्षणा॥ १३॥
प्रसञ्जनीन्तु तामाह स कार्ष्णिः कमलेक्षणाम्।
मातृभावमपाहाय किमेवं वर्त्तसेऽन्यथा• ॥ १४॥
सा चास्मै कथयामास न पुत्रस्त्वं ममेति वै।
तनयं त्वामयं विष्णोर्हृतवान् कालशम्बरः॥ १५॥

यौवनाभोगेन तारुणयविस्तारेण भूषिते यदाभूत्॥१२-१३॥

<sup>•</sup> कौतुकाविष्टां कौतूहलवतीं तां मायावतीम्, नारद इति दैवकृत्यपरतया तत्र तदा समुपनत इति शेष:।

<sup>•</sup> निर्गाणीः कळलीकृतः गलादधोनीत इत्यर्थः। ते तव वशं गतः अधीनो जातः असौ बाल इति शेषः। क्षिप्तेत्यादेः नररत्नाविशेषणत्वे तु क्षिप्तेत्यादौ सर्वत्र क्रीविलङ्ग योज्यम्। नररत्निति नरेषु सुतरामुत्तमं वस्तु 'जातौ जातौ यदुतकृष्टं तद् रत्निमिति कथ्यते' इति शास्त्रात्। विस्रब्धा प्रत्पययुक्ता सती परिपालयेत्यनेन क्त्वद्भर्त्ता कामोऽयमिति सूचितम्॥१०-

११॥

<sup>•</sup> कृष्णस्य अपत्यं कार्ष्णिः, अपत्यार्थे कृष्णशब्दात्ष्णिप्रत्येन कार्ष्णिरिति सिद्धम्। अन्यथा भार्याधात्वेन भोगयस्त्रीजनोचितकामभावेनेत्यर्थः, किं कथं बर्तसे।

क्षिप्तः समुद्रे मत्तस्यस्य सम्प्राप्तो जठरान्मया। सा तु रोदिति ते माता कान्ताद्याप्यतिवत्सला॥ १६॥

#### पराशर उवाच

इत्युक्तः शम्बरं युद्धे प्रद्युमः स समाह्वयत्।

क्रोधाकुलीकृतमना युयुधे च महाबलः • ॥१७॥

हत्वा सैन्यमशेषन्तु तस्य दैत्यस्य माधिवः।

सप्त माया व्यितक्रम्य मायां प्रयुयुजेऽष्ट्रमीम् • ॥१८॥

तया जधान तं दैत्यं मायया कालशम्बरम्।

उत्पत्य च तया सार्द्धमाजगाम पितुर्गृहम्॥१९॥

अन्तःपुरे निपिततं मायावत्या समन्वितम्।

तं दृष्ट्वा कृष्णसङ्कल्पा वभूवुः कृष्णयोषितः॥२०॥

किक्मणी चावदत् प्रेम्णा साश्रुदृष्टिरिनिन्दिता।

धन्यायाः खल्वयं पुत्रो वर्त्तते नवयौवने॥२१॥

अस्मिन् वयसि पुत्रो मे प्रद्युम्नो यदि जीवित।

सभाग्या जननी वत्स! त्वया कापि विभूषिता॥२२॥

अथारा यादृशः स्नेहो मम यादृग् वपुस्तव।

हरेरपत्यं सुव्यक्तं भवान् वत्स! भविष्यित॥२३॥

#### पराशर उवाच

एतस्मिन्नतरे प्राप्तः सह कृष्णेन नारदः। अन्तःपुरचरीं देवीं रुक्मिणीं प्राह हर्षयन्॥२४॥ ह्रा स्वाप्तिकार्यः एष ते तनयः सुभ्रु! हत्वा शम्बरमागतः। हतो येनाभवद् बालो भवत्याः सूतिकागृहात्॥२५॥

समाह्वयत् सुतरा स्पर्द्धया आमन्त्रयामास। स्पर्द्धायामाङ्पूर्वस्य ह्वयते: 'स्पर्द्धायामाङ' इत्यात्मनेपदे प्राप्ते परस्मै पदप्रयोग आर्पः।

<sup>•</sup> माधवस्य कृष्णस्य अपत्यं माधविः, माधवशब्दापत्यार्थे ष्णिः। प्रसञ्जन्ती कामतः सञ्जमानाम् आपाहाय हित्वा॥१४–१९॥

इयं मायावती भार्या तनयस्यास्य ते सती। शम्बरस्य न भार्येयं श्रूयतामत्र कारणम्॥२६॥ मन्मथे तु गते नाशं तदुद्भवपरायणा। शम्बरं मोहयामास मायारूपेण रूपिणी॥२७॥ व्यवायाद्य पभोगेषुरूपं मायामयं शुभम्। दर्शयामास दैत्यस्य तस्येयं मिदरेक्षणा • ॥२८॥ कामोऽवतीर्णः पुत्रस्ते तस्येयं दियता रतिः। विशङ्का नात्र कर्त्तव्या स्नुषेयं तव शोभना● ॥२९॥ ततो हर्षसमाविष्टा रुक्मिणी केशवस्तथा। नगरी च समस्ता सा साधु साध्वित्यभाषत॥३०॥ चिरं नष्टेन पुत्रेणं संयुक्ता प्रेक्ष्य रुक्मिणीम्। अवाप विस्मयं सर्वो द्वारवत्यां जनस्तदा॥ ३ १॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे सप्तविंशः अध्यायः।

अतिसादृश्यात् कृष्णोऽयमिति सङ्कल्पो मनोवृत्तिर्यासां ता:॥२०-२७॥

<sup>•</sup> व्यवायः रतिऋियारूपो ग्राम्यधर्मः स आदिर्येषां तथभृतेषु उपभोगेषु अस्या इति शेषः, 'व्यवायो ग्राम्यधर्मश्च रतं निधुवनञ्च सः' इति कोषात्।

मदिरेक्षणा मदिरेव मादकमीक्षणं यस्याः सा॥२८-२९॥

<sup>•</sup> इयं मायावती तस्य तव पुत्ररूपेणावतीर्णस्य कामस्य दियता प्रिया रित:। अत्र अस्यां विशङ्का परपुरुषभोगादिशंका न कर्त्व्या। स्नुषा पुत्रवधू:।

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे सप्तविंशोऽध्याय:॥

## अष्टाविंशोऽध्याय:

## (रुक्मिवधः)

कलिय्राजप्रपाचा रेक्सिया वावयममुद्धन ।। १०॥

पराशर उवाच

चारुदेष्णं सुदेषाञ्च चारुदेवञ्च वीर्य्यवान्। स्षेण चारुगुप्तञ्च भद्रचारुं तथापरम् • ॥ १॥ चारुविदं सुचारुञ्ज चारुञ्ज बलिनां वरम्। रुक्मिण्यजनयत् पुत्रान् कन्यां चारुमतीं तथा॥२॥ अन्याश्च भार्या: कृष्णस्य बभुवु: सप्त शोभना:। कालिन्दी मित्रविन्दा च सत्या नाग्नजिती तथा॥३॥ देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी। मद्रराजसुता चान्या सुशीला शीलमण्डना॥४॥ सात्रजिती सत्यभामा लक्ष्मणा चारुहासिनी। षोडशासन् सहस्राणि स्त्रीणामन्यानि चिक्रणः॥५॥ प्रद्युम्नोऽपि महावीर्य्यो रुक्मिणस्तनयां शुभाम्। स्वयंवरस्थां जग्राह सा च तं तनयं हरे:॥६॥ यस्यामस्याभवत् पुत्रो महाबलपराऋमः। अनिरुद्धो रणे ऋद्धो वीर्व्योदधिररिन्दमः॥७॥ तस्यापि रुक्मिण: पौत्रीं वरयामास केशव:। दौहित्राय ददौ रुक्मीं तां स्पर्द्धन्नपि शौरिणा॥८॥

जाम्बवत्येव रोहिणीसंज्ञा। अतो न संख्याधिक्यम् अत एव तस्या अक्षजातित्वात् कामरूपिणीति विशेषणम्। केचित्तु रोहिणी नाम पट्टमहिषीतुल्या अन्यैवेति प्राहुः। तथा चोपरिष्टात्तयोः सन्तानभेदोक्तिरुपपत्स्यते॥४॥

हरेस्तनयञ्चकमे इति शेष:। शौरिणा स्पर्द्धमानोऽपि रुकमी ददौ॥८॥

<sup>•</sup> वीर्य्यवानिति द्वितीयान्तस्थाने प्रथमान्तप्रोयग आर्षः। वीर्य्यवानिति वीर्य्यवन्तमित्यर्थः. प्रद्यम्नस्तु प्रागेवोक्तः॥२–३॥

तस्या विवाहे रामाद्या यादवा हरिणा सह।

रुक्मिणो नगरं जग्मुर्नाम्ना भोजकटं द्विज॥९॥
विवाहे तत्र निर्वृत्ते प्राद्यूम्नेः सुमहात्मनः।

किलङ्गराजप्रमुखा रुक्मिणं वाक्यमब्रुवन् • ॥१०॥
अनक्षत्रो हली द्यूते तथास्य व्यसनं महत्।

न जयामो बलं कस्मादं द्यूतेनैनं महाद्युते • ॥११॥

पराशर उवाच

तथेति तानाह नृपान् रुक्मी बलसमन्वित:।
सभायां सह रामेण चक्रे द्यूतञ्च वै तदा॥१२॥
सहस्रमेकं निष्काणां रुक्मिणां विजातो बल:।
द्वितीयेऽपि पणे चान्यत् सहस्र रुक्मिणा जितम्॥१३॥
ततो दश सहस्राणि निष्काणां पणमाददे।
बलभद्रोऽजयत्तानि रुक्मी द्यूतविदां वर:॥१४॥
ततो जहास स्वनवत् किलङ्गिधिपतिर्द्विज:।
दन्तान् विदर्शयन् मूढ़ो रुक्मी चाह मदोद्वतः • ॥१५॥

<sup>•</sup> निर्वृत्ते निष्पन्ने सति, प्रद्युम्नस्य अपत्यं प्राद्युम्निः अनिरुद्धः तस्य अपत्यार्थेष्णिः।

<sup>•</sup> न अक्षज्ञः अनक्षज्ञः, नैपुण्येनाक्षपतने अनिभज्ञःस हली बलरामः, एनं द्यूरे वृथाव्यसनशालिनं बलं वलरामम्।

स्पर्द्धाफलं वक्तुमाह—'तस्या विवाहे' इत्यादिना यावत्समाप्ति॥९-११॥ तथाप्यस्य द्यूते महद्व्यसनमस्ति॥१२-१३॥

बलभद्रो निष्काणां सुवर्णचतुष्टयानां दश सहस्राणि पणमाददे। तानि च रुक्मी अजयत्॥१४॥

स्वनवत् सशब्दं यथा भवत्येवं जहास॥१५॥

<sup>॰</sup> दन्ताति दर्शयत्रिति पाठे दन्तानीत्यत्र क्लीवलिङ्गप्रयोग आर्षः।

अविज्ञोऽयं मया द्यूते बलदेव: पराजित:। मुधैवाक्षावलेपान्धो यः स्वं मेनेऽक्षकोविदम्॥ १६॥ दृष्ट्वा कलिङ्गराजं तं प्रकाशदशनाननम्। रुक्मिणञ्चापि दुर्वाक्यं कोपं चक्रे हलायुधः॥ १७॥ ततः कोपपरीतात्मा निष्ककोटिं हलायुधः। ग्लहं जग्राह रुक्मी च तदर्थेऽक्षानपातयत्॥ १८॥ अजयद् बलदेवस्तं प्राहोचैस्तं जितं मया। मर्येति रुक्मी प्राहोधैरलीकोक्तेरलं बल॥१९॥ त्वयोक्तोऽयं ग्लहः सत्यं न ममैषोऽनुमोदितः। एवं त्वया चेद् विजितं मया न विजितं कथम्॥२०॥ अथान्तरिक्षे वागुचे: प्राह गम्भीरनादिनी। बलदेवस्य तद्कोप वर्द्धयन्ती महात्मन:॥२१॥ जितं बलेन धर्म्मेण रुक्मिणी भाषितं मुषा। अनुक्त्वापि वचः किञ्चित् कृतं भवति कर्मणा॥२२॥ ततो बलः समुखाय कोप संरक्तलोचनः। जघानाष्ट्रापदेनैव रुक्मिणं सुमहाबल: ॥२३॥

द्यूते अविज्ञो ज्ञानशून्यः मुधा वृथैव अक्षाबलेपान्धः अक्षज्ञानगर्वमूढः स्वम् आत्मानम्।।
प्रकाशदशनाननं विवृतदन्तमाननं यस्य तम् दुष्टानि वाक्यानि यस्य तम्।।१७।.
गलहं पणम्॥१८॥
तं ग्लहं तं रुक्मिणमुद्यैः सामर्षम् अलीकोक्तैः मिथ्याभाषणैः॥१९॥
मया जिमित्यत्र रुक्मिणेत्यर्थः, हेतुमाह— 'त्वयोक्तोऽमिति'॥२०॥
यदुक्तं रुक्मिणा मयैषोऽनुमोदित इति तत्राह अशरीरवाक्॥२१॥
अनुक्तवापीति अनुमोदकवचनमनुक्तवापि कर्मणैत्वाक्षपातनादिरूपेणानुमोदनं कृतं
भवति। अन्यथा अनुमोदनोत्तराकालीनस्याक्षपातनादेः कर्मणोऽसम्भवात्॥२२॥

किलङ्गराजञ्चादय विस्फुरन्तं बलाद् बल:।

वभञ्च दन्तान् कृपितो यै: प्रकाशं जहास स: • ॥२४॥

आकृष्य च महास्तम्भं जातरूपमयं बल:।

जघान येऽन्ये तत्पक्षा भूभृत: कुपितो बलात् • ॥२५॥

ततो हाहाकृतं सर्वं पलायनपरं द्विज।

तद्राजमण्डलं भीतं बभूव कुपिते बले॥२६॥

बलेन निहतं श्रुत्वा रुक्मिणां मधूसूदन:।

नोवाच किञ्चिन्मैत्रैय! रुक्मिणी-बलयोर्भयात्॥२७॥

ततोऽनिरुद्वमादाय कृतोद्वाहं द्विजोत्तम।

द्वारकामाजगामाथ यदुचकं सकेशवम्॥२८॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे अष्टाविंश: अध्याय:॥

<sup>•</sup> कोपेन वृद्धि गतेन ऋोधेन संरक्ते अतिमात्रलोहिते लोचने यस्य तथा भृत:।

<sup>•</sup> बलात् बलजनिताहङ्करात् विस्फुरन्तं बहुधा सञ्चलत्कलेवरम्। बलस्य तथा दर्पसहमानमिति भावः।

अष्टापदेन अक्षद्यूतफलकेन ॥२३-२४॥

<sup>\*</sup> तस्य कलिङ्गराजस्य पक्षाः पक्षाश्रिताः भूभृतः राजानः। जातरूपमयं स्वर्णमयं महान्तं स्तमभं सभामण्डलपस्थमाकृष्य तेनैव जघान॥ २८॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे अष्टाविंशोऽध्याय:॥

## एकोनत्रिंशोऽध्यायः

## (नरकासुरवधः)

पराशर उवाच

द्वारवत्यां ततः शौरिंशक्रस्त्रिभुवनेश्वरः। आजगामाथ मैत्रेय! मत्तैरावतपृष्ठगः ।। १॥ प्रविष्य द्वारकां सोऽथ समेत्य हरिणा ततः। कथयामास दैत्यस्य नरकस्य विचेष्टितम्॥२॥ त्वया नाथेन देवानां मनुष्यत्वेऽपि तिष्ठता। प्रशमं सर्वदु:खानां नीतानि मधुसूदन॥३॥ तपस्वि-जननाशाय सोऽरिष्टो धेनुकस्तथा। चाणूरो मुष्टिक: केशी ते सर्वे निहतास्त्वया॥४॥ कंसः कुवलयापीड पूतना बालघातिनी। नाशं नीतास्त्वया सर्वे येऽन्ये जगदुपद्रवाः॥५॥ युष्पद्दोर्दण्ड-सद्बुद्धि परित्राते जगत्त्रये। यज्वियज्ञासंसम्प्राप्या तृप्तिं यान्ति दिवौकसः॥६॥ सोऽहं साम्प्रतमायातो यन्निमित्तं जनाईन। तच्छुत्वा तत्प्रतीकारप्रयत्नं कर्त्तुमर्हिस ॥७॥ भौमोऽयं नरको नाम्ना प्राग्ज्योतिषपुरेश्वरः। करोति सर्वभूतानामुपधातमरिन्दम॥८॥ देवसिद्धासुरादीनां नृपाणाञ्च जनाईन। हृत्वा हि सोऽसुर: कन्या रुरोध निजमन्दिरे॥९॥

मत्तस्य मदोन्मत्तस्य ऐरावतस्य स्ववाहनभूतस्य कुञ्जरस्य पृष्ठं गच्छतीति तथाभूतः। ऐरावतस्य मत्तेति विशेषणं शीघ्रगतिलोभाय।

इदानी भौमवधप्रसङ्गेन हरे: सहस्रशो भार्यालाभं वक्तुं तावदिन्द्रागमनादिमाह—'द्वारवत्यामि'त्यादिना 'प्रविमृष्यता' मित्यन्तेन॥१-५॥

छत्रं यत् सिललस्रावि तञ्जहार प्रचेतसः।

मन्दरस्य तथा शृङ्गं हतवान् मिणपर्वतम्॥१०॥

अमृतस्राविणी दिव्य मन्मातुःकृष्ण!कुण्डले।

जहार सोऽसुरोऽदित्या वाञ्छत्यैरावतं जगम्॥११॥

दुर्णीतमेतद् गोविन्द! मया तस्य तवोदितम्।

यदत्र प्रतिपत्तव्यं तत् स्वयं प्रविमृष्यताम्॥१२॥

#### पराशर उवाच

इति श्रुत्वा स्मितं कृत्वा भगवान् देवकीसुतः।
गृहीत्वा वासवं हस्ते समुत्तस्थौ वरासनात्॥१३॥
चिन्तयामास च विभुर्मनसा पन्नगाशनम्।
सिञ्चिन्तितमुपारुह्य गरुडं गगनेचरम्।
सत्यभामां समारोप्य यौ प्राग्ज्योतिषं पुरम्॥१४॥
आरुह्यैरावतं नागं शक्रोऽपि त्रिदिवालयम्।
ततो जगाम् मैत्रेय! पश्यतां द्वारकौकसाम्॥१५॥
प्राग्ज्योतिषपुरस्यासीत् समन्ताच्छतयोजनम्।
आचिता मौरवे: पाशै: क्षुरान्तैभूर्द्विजोत्तम॥१६॥
तांश्चिच्छेद हिर: पाशान् क्षिप्त्वा चक्रं सुदर्शनम्।
ततो मुरु: समुत्तस्थौ तं जघान च केशवः ॥१७॥

यज्विनां यज्ञांशाः यज्ञभागास्तेषां सम्प्राप्या॥६-१०॥ स्वानाः विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास व कुण्डले जहार॥११॥ दुर्णीतमन्यायः॥१२॥

सम्प्रमित कार्यार्थं मामुपर्सपित, कृतकार्यस्तु पारिजातार्थ मया विरोत्स्यत इति स्मितं कृत्वा॥१३॥

तच्छाता तठातीकारप्रयन्नं कर्तपहेसि ।।

सञ्चिन्तितं स्मृतिमात्रेणोपगतम्। सत्यभामां समारोप्येत्यत्र हरिवंशोक्तं कारणं द्रष्टव्यम्। तद्यथा नारदानीते परिजातकुसुमे रुक्मिण्यै दत्ते तदीर्घ्याप्रकुपितां सत्यभामां सान्त्वयता भगवतोक्तं तुभ्यं परिजाततरुमेवाहरिष्यामीति, तदर्थं तां निन्य इति॥१४-१५॥

क्षुरान्तैः क्षुरधारावत्तीक्ष्णैः मौरवैः मुरुसंज्ञेन राक्षसेन निर्मितैराचिता व्यासा भूरासीत्।।

मुरोश्च तनयान् सप्त सहस्रांस्तांस्ततो हरि:।

चऋधारग्निर्दिग्धांश्चकार शलभानिव• ॥१८॥

हत्वा मुरुं हयग्रीवं तथा पञ्चजनं द्विज।

प्राग्ज्योतिषसुरं धीमास्त्वरावान् समुपागतः॥१९॥

नरकेणास्य तत्राभून्महासैन्येन संयुगः।

कृष्णस्य यत्र गोविन्दो जघ्ने दैत्यान् सहस्रशः॥२०॥

शस्त्रास्त्रवर्ष मुञ्चन्तं भौमं तं नरकं बली।

क्षिप्वा चक्रं द्विधां चक्रे चक्री दैतेयचक्रहा॥२१॥

हते तु नरके भूमिर्गृहीत्वा दितिकण्डले।

उपतस्थे जगन्नाथं वाक्यं चेदमथाब्रवीत्॥२२॥

#### पृथिव्युवाच

यदाहमुद्धता नाथ! त्वया शूकरमूर्त्तना। त्वत्स्पर्शसम्भवः पुत्रस्तदायं मय्यजायत॥२३॥ सोऽयं त्वयैव दत्तो मे त्वयैव विनिपातितः। गृहाण कुण्डले चेमे पालयास्य च सन्ततिम्॥२४॥ भारावद्याणार्थय ममैव भगवानिमम्। अंशेन लोकमायातः प्रसादसुमुखः प्रभो॥२५॥ त्वं कर्ता त्वं विकर्त्ता च संहर्त्ता प्रभवोऽप्ययः। जगतां त्वं जगदूपः स्तूयतेच्युत! किं तव॥२६॥

जगतां त्वं कर्ता उत्पादकः। विकर्त्ता विशेषेण वृष्ट्यादिना कर्त्ता पोषकः। प्रभवन्त्यस्मादिति प्रभव उपादानकारणम् अपियन्त्यस्मित्रित्यप्ययो लयस्थानम्। अत एव जगदूपश्चत्वम् अतस्तव प्रभावादिकं किं मया स्तूयते कथं स्तोतु शक्यते॥ २६॥

<sup>•</sup> मुरुः तन्नामा तत्पाशनिर्माता राक्षसः। तं मुरुनामानं राक्षसम्।

<sup>•</sup> चऋस्य सुदर्शनस्य धारा एव अग्निः तेन निर्दग्धान् निःशेषं दग्धान् शलभान् पतङ्गविशेषानिव। सप्त सहस्राणि परिमाणं येषां तान्॥१८-१९॥ महत् सैन्यं यस्य तेन॥२०॥

परमात्मा च भूतात्मा महात्मा चाव्ययो भवान्। यदा तदा स्तुतिर्नाथ! किमर्थं ते प्रवर्त्तते॥२८॥ प्रसीद् सर्वभूतात्मन्! नरकेण हि यत् कृतम्। तत् क्षम्यतामदोषाय त्वत्सुतः त्वन्निपातितः॥२९॥

#### पराशर उवाच

तथेति चोक्त्वा धरणीं भगवान् भूतभावनः।
रत्नानि नरकावासञ्जग्रह मुनिसत्तमा। ३०॥
कन्यापुरे स कन्यानां षोडशातुलिकिक्रमः।
शताधिकानि दृदृशे सहस्राणि महामते॥ ३१॥
चतुर्दन्तान् गजाश्चोग्रयान् षट्सहस्रान् स दृष्टवान्।
काम्बोजानां तथाश्चानां नियुतान्ये विंशतिम्॥ ३२॥
कन्यास्ताश्च तथानागंस्तानश्चान् द्वारकां पुरीम्।
प्रेषयामास गोविन्दः सद्यो नरकिकङ्करैः॥ ३३॥
दृदृशे वारुणं छत्रं तथेव मणिपर्वतम्।
आरोपयामास हरिर्गरुडे पन्नगाशने॥ ३४॥
आरुह्य त स्वयं कृष्णः सत्यभामा-सहायवान्।
आदित्याः कृण्डले दातुं जगाम त्रिदिवालयम्॥ ३५॥
इति श्रीविष्णुप्राणे पञ्चमांशे एकोनत्रिंशः अध्यायः॥

इतश्च स्तोतुं न शक्यमित्याह—'व्यापी'ति द्वाभ्याम्॥१७-२८॥ इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे एकोनत्रिंशः अध्यायः॥

किञ्च अदोषाय दोषनिवृत्त्यथङं त्वत्तपुत्रोऽपि त्वयैव निपातितः वधदण्डेन निष्पापः कृतः, किमत्र मया प्रार्थ्यमिति भावः॥२९-३१॥

षट्सहस्रान् षट् सहस्राणि संख्या येषां तान्। नियुतानि दश लक्षाणि॥३२-३५॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे एकोनत्रिंशोऽध्याय:।

# त्रिंशोऽध्याय:

### (पारिजातहरणम्)

#### पराशर उवाच

गरुडो वारुणं छत्रं तथैव मिणपर्वतम्।
सभार्च्यञ्च हषीकेश लीलयैव वहन् ययौ॥१॥
ततः शृङ्खमुपाध्मासीत् स्वर्गद्वारगतो हरिः।
उपतस्थुस्तथा देवाः सार्ध्यहस्ता जनाईनम्॥२॥
स देवैरिचितः कृष्णो देवमातुर्निवेशनम्।
सिताभ्रशिखराकारं प्रविश्य ददृशेऽदितिम् • ॥३॥
स तां प्रणम्य शक्रेण सह ते कुण्डलोत्तमे।
ददौ नरकनाशञ्च शशंसास्यै जनाईनः• ॥४॥
ततः प्रीता जगन्माता धातारं जगतां हरिम्।
तुष्टावादितिरव्यत्र कृत्वा त्वत्रवणं मनः॥५॥

#### अदितिरुवाच

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष!भक्तानामभयङ्कर। सनातनात्मन् सर्वात्मन! भूतात्मन्! भूतभावन॥६॥ प्रणेता मनसो बुद्धेरिन्द्रियाणां गुणात्मक। त्रिगुणातीत! निर्द्धन्द्व! शुद्धसत्त्व! हृदि स्थित॥७॥

सनातनात्मन् नित्यमूर्ते, सर्वात्मन् सर्वान्तर्यामिन्, भूतात्मन्, भूतरूप, भूतभावन् भूतोत्पादक॥६॥

प्ररेणा कर्ता, गुणात्मकेत्यनेन तमसा भूतभावनत्वं, सत्त्वेन मनसः प्रणेतृत्वं रजसा च बुद्धेरिन्द्रियाणाञ्च प्रणेतृत्वं समर्थ्यते वस्तुतस्तु त्रिगुणातीत अतो निर्द्वन्द्व! एवं भूततया शुद्धसत्त्वानां ज्ञानिनां हृदि स्थित।७।।

<sup>°</sup> देवमातुः अदितेः निवेशनं मन्दिरम्, अत्रापि ददृशे इत्यार्षम्।

<sup>•</sup> जगन्माता जगतां मातृस्वरूपा देवमातृंत्वादिति भावः। उपाध्मासीत् वादितवान्॥२-४॥ तत्प्रवणं तदेकाग्रम्॥५॥

सितदीर्घादिनि:शेष-कल्पनापरिवर्ज्जित। जन्मादिभिरसंस्पृष्ट! स्वपादिपरिवर्जित॥८॥ सस्या रात्रिरहोभूमिर्गमनं वायुरम्बु च। हुताशनी मनो बुद्धिर्भूतादिस्त्वं तथाच्युत॥९॥ सृष्टि-स्थिति-विनाशानां कर्त्ता कर्त्तृ पतिर्भवान्! ब्रह्म-विष्णु-शिवाख्याभिरात्ममूर्तिभिरीश्वर॥ १०॥ देवा यक्षास्तथा दैत्या राक्षसाः सिद्धपन्नगाः। कुष्माण्डाश्च पिशाचाश्च गन्धर्वा मनुजास्तथा॥ ११॥ पशवो मृगमातङ्गास्तथैव च सरीसृपा:। वृक्ष-गुल्म-लता बह्वयः समस्तास्तृणजातयः॥ १२॥ स्थूला मध्यास्तथा सूक्ष्माः स्थूल-सूक्ष्मतण्श्च ये। देहभेदा भवान् सर्वे ये केचित् पुद्गलाश्रया: ॥ १३॥ माया तवेयमज्ञातपरमार्थातिमोहिनी। अनात्मन्यात्मविज्ञानं यया मूढ़ो निरुध्यते ॥१४॥ अस्वे ममेति भावोऽत्र, यत् पुंसामुपजायते। अहं ममेति भावोऽत्र यत् प्रायेणाभिजायते। संसारमातुर्मायायास्तवैतन्नाथ! चेष्टितम्॥ १५॥

सितदीर्घाद्याभिर्वर्णपरिमाणद्याभिर्निशेषाभिः कल्पनाभिः परिवर्जित, जन्मादिभिर्विकारैरसंस्पृष्ट, स्वप्नद्यवस्थाभिः परिवर्जित॥८-९॥ ब्रह्मादिसंज्ञाभिः स्वमूर्तिभिः स्वयमेव सृष्टयादीनां कर्त्ता। कर्त्तपृतिः अवान्तरसृष्टयादिकर्त्तृणां दक्षादीनां पतिः॥१०-११॥ पूर्यन्ते गलन्ति चेति, पुद्गलाः वृद्धयपक्षयभाजो येऽवयवास्तदाश्रयाः देहभेदाः। यथाहुः—' पूरणाद् गलनादेहे पुद्गलाः परमाणव' इति॥१३॥

• स्थूलसूक्ष्मतराश्च स्थूलतराः सूक्ष्मतराश्चेत्यर्थः, द्वन्द्वात् परं श्रूयमाणस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात्।

अथ मायास्वरूपानुवादपूर्वकं तित्रवृतिं प्रार्थयते॥ 'मया' तवे त्यादिना नाशं नये त्यादिना अज्ञातपरमार्थानां जीवानामित मोहिनी। मोहनमेवाह—'अनात्मनी ति॥ १४॥ अनात्मिन आत्मिभिन्ने देहादौ आत्मिवज्ञानम् तदात्म्यन्बन्धेन आत्मप्रकारकं ज्ञानम्।

यः स्वधर्म्मपरैर्नाथ! नरैराराधितो भवान। ते तरन्यखिललामेतां मायामात्मविमुक्तये॥ १६॥ ब्रह्माद्याः सकला देवा मनुष्याः पशस्तथा। विष्णुमायासहावर्त्तमोहाश्वतमसावृता:॥ १७॥ आराध्य त्वामभीप्सन्ते कामानात्ममवक्षयम्। यदेये पुरुषा माया सैवेयं भगवंस्तव॥ १८॥ मया त्वं पुत्रकामिन्या वैरिपक्षक्षयाय च। आराधितो न मोक्षाय मायाविलसितं हि तत्।। १९।। कौपीनाच्छादनप्राया वाच्छा कल्पद्रमादिए। जायते यद्पुण्याना सोऽपराधः स्वदोषजः॥२०॥ तत् प्रसीदिखलजगन्मायामोहकराव्यय। अज्ञानं ज्ञानसद्भावभूतं भूतेश! नाशय।। २१॥ 🕬 विकासक विकास नमस्ते चक्रहस्ताय शार्ङ्गहस्ताय ते नमः। विकास विकास विकास गदाहस्ताय ते विष्णो! शृह्वहस्ताय ते नम:॥२२॥ एतत् पश्यामि ते रूपं स्थलचिह्नोपलक्षितम्। न जानामि परं यत्त प्रसीद परमेश्वर॥ २३॥

#### पराशर उवाच

अदित्यैवं स्तुतो विष्णुः प्रहस्याह सुरारणिम्। माता देवि! त्वमस्माकं प्रसीद वरदा भव॥२४॥ एवमस्तु यथेच्छा ते त्वमशेषैः सुरासुरैः। अजेयः पुरुषव्याघ्रः! मर्त्त्यलोके भविष्यसि॥२५॥

विष्णुमाया ये महान्त आवर्त्ताः स्वदेहेऽहं ममाभिमानाः तेषु मोहान्धतमसं कर्तृत्वभोक्तुत्वाभिनिवेशरूपं तेनावृतााः॥१७-१९॥

स्वदोषजः स्वकर्मजः॥२०॥

प्रहस्य हासेन मोहयित्वा सुरारणि सुराणां जन्मभूमि मातरम्॥ २४॥

पराशर उवाच

ततोऽनन्तरमेवास्य शक्राणीसहितादितिम्। सत्यभामा प्रणम्याह प्रसीदेति पुनः पुनः॥२६॥ अदितिरुवाच

मत्प्रसादात्र ते सुभ्रु! जरा वैरूप्यमेव च। भविष्यत्यनवद्याङ्गि! सुस्थिरं नवयौवनम्॥२७॥

#### पराशर उवाच

अदित्या तु कृतानुज्ञो देवराजो जनाईनम्। यथावत् पूजयामास बहुमानपुरःसरम्॥२८॥ शची त सत्यभामायै पारिजातस्य पुष्पकम्। प्राथिक विवास विवास न ददौ मानुषीं मत्वा स्वयं पृष्पैरलङ्कता॥२९॥ कार्याकार्यकार ततो ददर्शं कृष्णोऽपि सत्यभामासहायवान्। देवोद्यानानि हृद्यानि नन्दनादीनि सत्तमा। ३०॥ ददर्श च सुगन्धाढ्यं मञ्जरीपुञ्जधारिणम्। नित्याहुलादकरं ताम्रबालप्त्वशोभितम्॥ ३१॥ 💮 😘 🙀 🕅 🙌 💮 मध्यमानेऽमृते जातं जातरूपोपमत्वचम्। पारिजातं जगन्नाथं केशवः केशिसुदनः॥३२॥ तं दृष्टवा प्राह गोविन्दं सत्यभामा द्विजोत्तम। कस्मानं द्वारकामेष नीयते देवपादपः॥ ३३॥ यदि ते तद्वचः सत्यं सत्यात्यर्थ प्रियेति मे। मद्रेहिनिष्कुचार्थाय तदयं नीयतां तरुः ।।३४॥ न मे जाम्बवती तादुगभीष्टा न च रुक्मिणी। सत्ये यथा त्विमत्युक्तं त्वया कृष्णासकृत् प्रियम्॥३५॥

मोहिता सत्युवाच-'एवमस्त्व' त्यादि॥२५-२६॥

<sup>\*</sup> सत्या सत्यभामा मे मम श्रीकृष्णस्य अत्यर्थ प्रिया इति ते तद्वचः पूर्वोक्तं वचः यदि सत्यम्। मम गेहस्य यः निष्कुटः आरामः उपवनमित्यर्थः तदर्थाय, 'ग्हृहारामास्तु निष्कुटा ' इति कोषात्।

सत्यं तद् यद गोविन्द! नोपचारकृतं तव। तदस्तु पारिजातस्य मम गेहविभूषणम्॥ ३६॥ बिभ्रती पारिजातस्य केशपक्षेण मञ्जरीम्। सपत्नीनामहं मध्ये शोभेयमिति कामये॥ ३७॥

#### पराशर उवाच

इत्युक्तः सम्प्रहस्यैनं पारिजातं गरुत्मित।
आरोपयामास हिरस्तमूचुर्वनरिक्षणः॥३८॥
भो शची देवराजस्य मिहषी तत् परिग्रहम्।
पारिजातं न गोविन्द! हत्तु मर्हिस पादपम्॥३९॥
शचीविभूषणार्थय देवैरमृतमन्थने।
उत्पादितोऽयं न क्षेमी गृहीत्वेनं गिमध्यसि• ॥४०॥
देवराजो मुखप्रेक्षी यस्यास्तस्याः परिग्रहम्।
मौढ्यात् प्रार्थयसे क्षेमी गृहीत्वैनं हि को व्रजेत्॥४१॥
अवश्यमस्य देवेन्द्रो निष्कृतिं कृष्ण! यास्यित।
वन्नोद्यतकरं शक्रमनुयास्यन्ति चामराः॥४२॥
तदलं सकलैर्देवैर्विग्रहेण तवाच्युत।
विपाककटु यत् कर्म्म तन्न शंसन्ति पण्डिताः॥४३॥
इत्युक्ते तैक्वाचैतान् सत्यभामातिकोपिनी।
का शची पारिजातस्य को वा शक्तः सुराधिपः॥४४॥

निष्कुटार्थाय गृहोद्यानार्थम्।।३३-३५।। केशपक्षेण बहुकेशभरेण।।३६।।

औत्सुक्यात् स्त्रियऽनर्थं न जानन्तीति प्रहस्य॥३६-४०॥

• शच्याः इन्द्रमिहष्याः पुलोमजायाः विभूषणं विशेषण अलङ्करणम् तदर्थाय तदूपप्रयोजनाय। क्षेमी कुशली न गमिष्यासि, तथाहि यदि आत्मनः क्षेममभीष्टं तदा एनं पारिजातं परिहायैव गच्छेति भावः।

निष्कृतिं यास्यति प्रतीकारं करिष्यति॥४१॥

सामान्यः सर्व्वलोकानां यद्येषोऽमृतमन्थने। समुत्पन्नः सुराः कस्मादेको गृहणाति वासवः॥४५॥ यथा सुरा यथैवेन्दुर्यथा श्रीर्वनरक्षिण:। सामान्याः सर्वलोकस्य पारिजातस्तथा दुमः॥४६॥ भर्त्तबाहुमहागर्वाद् रुणद्धयेनं यथा शची। तत् कथ्यतामलं क्षान्त्या सत्या हारयति दुमम्॥४७॥ कथ्यताञ्च दुतं गत्वा पौलोम्या वचनं मम। सत्यभामा वदत्येतदतिगर्वोद्धताक्षरम्॥४८॥ यदि त्वं दियता भर्तुयदि वश्यः पितस्तव। मद्धर्तुर्हरतो वृक्षंतत् कारय निवारणम् • ॥४९॥ जानामि ते पतिं शक्रं जानामि त्रिदिवेश्वरम्। पारिजातं तथाप्येन मानुषी हारयामि ते॥५०॥ इत्युक्ता रक्षिणो गत्वा शच्या ऊचुर्यथोदितम्। शची चोत्साहयामास त्रिदशाधिपतिं पतिम्।। ५ १।। ततः समस्तदेवानां सैन्यैः परिवृतो हरिम्। प्रययौ पारिजातार्थमिन्द्रो योधियतुं द्विज॥५२॥ ततः परिध-निस्त्रिंश-गदा-शूल-वरायुधाः। बभूवुस्त्रिदशाः सज्जाः शक्रे वज्रकरे स्थिते॥५३॥ ततो निरीक्ष्य गोविन्दो नागराजोपरि स्थितम्। शक्रं देवपरीवारं युद्धाय समुपस्थितम्॥५४॥ चकार शृङ्खनिर्घोषं दिशः शब्देन पूरयन्। मुमोच शरसङ्घातान् सहस्रायुतशः शितान्॥५५॥

विपाककटु परिणामेऽनर्थकम्।।४४-४७।।

स्वभर्त्रा निवारणं कारय।।४८-५१।।

सञ्जाः सन्नद्धाः॥५२-५३॥

<sup>•</sup> वृक्षं पारिजाततरुं हरतः बलात्कारेण गृह्णतः मम सत्यभामायाः। भर्तुः श्रीकृष्णस्य निवारणं तेन स्वभर्त्रा प्रतिषेधनं कारय, तत्र बाधामुत्पादयेत्यर्थः।

ततो दिशो नभश्चैव दृष्टा शरशतैश्चितम्। मुमुचुस्त्रिदशाः सर्वे अस्त्रशस्त्राण्यनेकशः॥५६॥ एकैकमस्त्रं शस्त्रञ्च देवैर्मुक्तं सहस्रधा। एकैकमस्त्रं शस्त्रञ्च दवमुक्त सहस्त्रपा चिच्छेद लीलयैवेशो जगतां मधुसूदनः॥५७॥ पाशं सलिलराजस्य समाकृष्योरगाशनः। चकारं खण्डशश्चञ्चवा बालपन्नगदेहवत्॥५८॥ यमेन प्रहृतं दण्डं गदाविक्षेपखण्डितम्। पृथिव्याः पातयामास भगवान् देवकीसुतः॥५९॥ शिविकाञ्च धनेशस्य चक्रेण तिलशो विभु:। चकार शौरिरर्कञ्च दृष्टिदृष्टहतौजसम्॥६०॥ नीतोऽग्निः शतशां बाणैर्द्राविता वसवो दिशः। चक्रविच्छित्रशुलाया रुद्रा भुवि निपातिता:॥६१॥ साध्या विश्वेऽथ मरुतो गन्धर्वाश्चेव सायकै:। शाङ्गिणा प्रेरितैरस्ता व्योग्नि शाल्मलितुलवत्।।६२॥ गरुत्मानिप वक्त्रेण पक्षाभ्यां नखराङ्क्ररै:। भक्षयंस्ताडयन् देवान् दारयंश्च चचार वै॥६३॥ ततः शरसहस्रोण देवेन्द्र-मधुसूदनौ। परस्परं ववर्षाते धाराभिरिव तोयदौ॥६४॥ ऐरावतेन गरुडो युगुधे तत्र संयुगे। देवै: समस्तैर्युयुधे शक्रेण च जनाईन:॥६५॥ छिन्नेष्वशेषबाणेषु शस्त्रेष्वस्त्रेषु च त्वरन्। जग्राह वासवो वज्रं कृष्णाश्चक्रं सुदर्शनम् • ॥६६॥

अस्त्रं मन्त्राभिमन्त्रितं, शस्त्रं तदितरत्॥५५-५६॥

चञ्चा तुण्डेन॥५८-६०॥

अस्ताः निरस्ताः॥६१॥

वक्त्रेन भक्षयन्। पक्षाभ्यां ताडयन् नखरांकुरैर्दारयन्॥६२॥

ततो हाहाकृतं सर्वं त्रैलोक्यं द्विजसत्तम। वज्र-चक्रधरौ दृष्ट्वा देवराज-जनाईनौ॥६७॥ क्षिप्तं वज्रमथेन्द्रेण जग्राह भगवान् हरि:। न मुमोच तदा चक्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्।।६८॥ प्रनष्टवज्रं देवेन्द्र गरुडक्षतवाहनम्। सत्यभामाव्रवीद् वीरं पलायनपरायणम्॥६९॥ त्रैलोक्येश? न ते युक्तं शचीभर्तु पलायनम्। पारिजातास्त्रगाभोगा त्वामुपस्थास्यते शची॥७०॥ कीदशं देवराज्यन्ते पारिजातस्त्रगुञ्जवलाम्। अपश्यतो यथापूर्वं प्रणयादागतां शचीम्॥७१॥ अलं शक्र! प्रयातेन न ब्रीडां गन्तुमर्हसि। नीयतां पारिजातोऽयं देवाः सन्तु गतव्यथाः॥७२॥ पतिगर्वावलेपेन बहुमानपुर:सरम्। काल क्वाहिक क्राइटिस प्राप्तिक न ददर्श गृहे यातामुपचारेण मां शची॥७३॥ व्यक्ति विकास स्त्रीत्वादगुरुचित्ताहं खभर्त्तृश्लाघनापरा। ततः कृतवती शऋ भवता सह विग्रहम्॥७४॥ तदलं पारिजातेन परस्वेन हतेन नः। कि क्षितिका विकास विकास रूपेण गर्विता सा तु भर्त्रा स्त्री का न गर्विता॥७५॥ 🕬 🕬 इत्युक्तो विनिवृत्तोऽसौ देवराजस्तथा द्विज। प्राह चैनामलं चण्डि! सख्युः खेदातिविस्तरै:॥७६॥

सोल्लुष्ठमाह—'त्रैलोक्येश्वेरे' ति त्रिभिः। पारिजातस्रगाभोगा तन्मालाभिव्याप्ता सती॥७०॥ किमर्थं तर्हि विग्रहः कृतः? तत्राह— 'पती'ित त्रिभिः पत्या यो गर्वस्तित्रिमित्तेनावलेपेन मदेन॥७३॥

पतिगर्वावलेपं शच्या दोषमुद्भाव्य स्वभर्त्तृश्लाघनपराहमिति वदन्त्यास्तस्या अपि तया साम्यमापत्रं परिहरति—'रूपेण गर्विते' ति॥७४॥

<sup>•</sup> त्वरन्नियत्रात्मनेपदिनस्तरेः शतृप्रयोग आर्षः।

न चापि सर्ग-संहार-स्थितिकर्ताखिलस्य यः।
जितस्य तेन मे ब्रीडा जायते विश्वरूपिणा॥७७॥
यस्मिन् जगत् सकलमेददनादिमध्ये
यस्माद् यतश्च न भविष्यति सर्वभूतात्।
तेनोद्भव-प्रलय-पालनकारणेन
व्रीडा कथं भवति देवि! निराकृतस्य॥७८॥
सकलभुवनसूतेर्मुर्तिरस्यानुसूक्ष्मां
विदितसकलवेदैर्ज्ञायते यस्य नान्यैः।
तमजमकृतमीशं शाश्वतं स्वेच्छयैनं
जगदुपकृतिमर्त्यं को विजेतु समर्थः॥७९॥
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे त्रिंशः अध्यायः॥

चण्डि! धृष्टे ? सर्ख्युर्मित्रभूतस्य मम खेदहेतुभिरुक्तिविस्तरैरलम्॥७६॥ न व्रीडां गन्तुमर्हसीति यदुक्तं तत्राहं—'न चापी'ति त्रिभः॥७७॥

यस्मादुपादानकारणभूतात् यतश्च निमित्तकारणभूतात् जगदभूद् भविष्यति चेत्यर्थः॥७८॥

गुहीलोऽयं प्रया शकः! सत्यावचनकारणात् ।। ३॥

तवेवेतत प्रहरणं शक्त! विशिवदारणाम् । ॥४॥

अकृतमीशं स्वतः सिद्धमीश्वरं, न तु कर्मनिमित्तमैश्वर्यं तस्येत्यर्थः। जगदुपकृतये स्वच्छया गृहीतमर्त्त्यावतारम्॥७९॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे त्रिंशोऽध्याय:।

# एकत्रिंशोऽध्याय:

## (श्रीभगवतो द्वारकापुरीप्रत्यावर्त्तनम्। शताधिकषोडशसहस्ररमणीभि: सह विवाहश्च।)

पराशर उवाच

संस्तुतो भगवानित्थं देवराजेन केशवः। प्रहस्य भावगम्भीरमुवाचेदं द्विजोत्तम॥ १॥

श्रीकृष्ण उवाच

देवराजो भवानिन्द्रो वयं मर्त्त्यां जगत्पते। विकास स्वित्त्राच्यां भवता चेदमपराधकृतं मम॥२॥ व्यापति स्वित्त्राच्यां नीयतामुचितास्पदम्। गृहीतोऽयं मया शक्त! सत्यावचनकारणात् • ॥३॥ वज्रञ्चेदं गृहाणं त्वं यत्त्वया प्रहितं मिय। तवैवैतत् प्रहरणं शक्त! वैरिविदारणम् • ॥४॥

शक्र उवाच

विमोहयसि मामीश! मर्त्त्योऽहमिति किं वदन्। जानीमस्त्वां भगवती न तु सूक्ष्मिवदो वयम्॥५॥ योऽसि सोऽसि जगत्त्राण! प्रवृतौ नाथ! संस्थित:। जगत: शल्यनिष्कर्ष करोष्यसुरसूदन॥६॥

<sup>•</sup> सत्यायाः सत्यभामायाः वचनमेव कारणं तस्मात्।

<sup>•</sup> मिय प्रहितं प्रेरितं निश्चिसमिति यावत्, मम हननार्थमिति शेषः। वैरिणां शत्रुणां विदारणं विदारणसाधनम्। उचितास्पदं यथोचितं स्थानम्॥३-४॥

तत् तव यथादृष्टमात्रं रूपं जानीम्ः, न तु तव सूक्ष्मरूपविदः॥५॥ शल्यनिष्कर्षं कण्टकोद्धारम्॥६॥

नीयतां परिजातोऽयं कृष्ण! द्वारवतीं पुरीम्।

मर्त्त्यलोके त्वया त्यक्त नायं संस्थास्यते भुवि॥७॥

#### पराशर उवाच

तथेत्युक्त्वा त देवेन्द्रमाजगाम भुवं हरि:। प्रसक्तै: सिद्ध-गर्थ्वे: स्तुयमानस्तथर्षिभि:॥८॥ ततः शङ्खमुपाध्माय द्वारकोपरि संस्थितः। हर्षमृत्पादयामास द्वारकावासिनां द्विजः॥९॥ अवतीर्व्याथ गरुडात् सत्यभामासहायवान्। निष्कटे स्थापयामास पारिजातं महातरुम्॥ १०॥ यमभ्येत्य जनः सर्वो जाति स्मरति पौर्विकीम्। वास्यते यस्य पुष्पोत्थगन्धेनोर्वी त्रियोजनम्॥ ११॥ ततस्ते सादराः सर्वे देहबन्धानमानुषान्। ददृशुः पादपे तस्मिन् कुर्वन्तो मुखदर्शनम्॥ १२॥ किङ्करै: समुपानीतं हस्त्यश्चादि ततो धनम्। स्त्रियश्च कृष्णो जग्राह नरकस्य परिग्रहान्॥ १३॥ ततः काले शुभे प्राप्ते उपयेमे जनाईनः। ताः कन्या नरकेणासन् सर्वतो याः समाहताः॥ १४॥ एकस्मिन्नेव गोविन्दः काले तासां महामते। जग्राह विधिवत् पाणीन् पृथग्गेहेषु धर्म्मतः॥ १५॥ षोडशस्त्रीसहस्राणि शतमेकं तथाधिकम्। तावन्ति चक्रे रूपाणि भगवान् मधुसुदन॥ १६॥

न च ममाप्यात्यन्तिकः परिजातिवयोग इत्याह'मर्त लोक' इति॥७॥ प्रसक्तिरनुषक्तैरनुगच्छद्भिः स्तूयमानः॥८-१०॥ पौर्विकीं पूर्वजन्मसम्बन्धिनीम्॥११॥ असानुषान् देहबन्धान् स्वदेहान् देवाकारान् ददृशुः तस्य जातिस्मारकत्वात्॥१२॥

एकैकश्येन ताः कन्या मेनिरे मधुसूदन्।

ममैव पाणिग्रहणं भगवान् कृतवानिति॥ १७॥

निशासु च जगत्स्रष्टा तासां गुहेषु केशवः।

उवास विप्र! सर्वासां विश्वरूपधरो हरिः॥ १८॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे एकत्रिंशः अध्यायः॥३१॥

परिग्रहान् विवाहार्थमवरुद्धाः कन्याः॥१३-१८॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे एकत्रिंशोऽध्याय:।

# द्वात्रिंशोऽध्यायः

### (ऊषाचरितम्)

#### पराशर उवाच

प्रद्युम्नाद्या हरे: पुत्रा रुक्मिण्या: कथितास्तव। भानुं भैमरिकञ्चैव सत्यभामा व्यजायत॥ १॥ दीप्तिमान् ताम्रपक्षाद्या रोहिण्यां तनया हरे:। बभूवूर्जाम्बवत्याञ्च शाम्बाद्या बलशालिन:॥२॥ तनया भद्रविन्दाद्या नाग्नजित्यां महाबलाः। सङ्गामजित्प्रधानास्तु शैव्यायान्वभवन् सुता:॥३॥ वृकाद्याश्च सुता माद्रयां गात्रवत्प्रमुखान् सुतान्। अवाप लक्ष्मणा पुत्राः कालिन्द्याञ्च श्रुतादयः॥४॥ अन्यासाञ्चेव भार्य्याणां समुत्पन्नानि चित्रणः। अष्टायुतानि पुत्राणां सहस्राणां शतं तथा।।५॥ प्रद्युम्नः प्रथमस्तेषां सर्वेषा रुक्मिणीसुतः। प्रद्युम्नादिनरुद्धोऽभूद् वज्रस्तस्मादजायत॥६॥ 🕬 🕬 🕬 🕬 🕬 अनिरुद्धो रणे रुद्धो बले: पौत्रीं महाबल:। वाणस्य तनयामूषामुपयेमे द्विजोत्तम॥७॥ यत्र युद्धमभूद् घोरं हरि-शङ्करयोमडहत्। छिन्नं सहस्रं बाहूना यत्र वाणस्य चिक्रणा॥८॥

यत्र यस्मिन् विवाहे युद्धमधूत्। यत्र युद्धे वाणस्य बाहुना सहस चित्रणा चात्रण

कथं युद्धमभूद् ब्रह्मन्नूषार्थे हर-कृष्णयोः। कथं क्षयञ्च वाणस्य. बाहूनां कृतवान् हरिः॥९॥ क्षेत्र कार्वात्मक कार्वात्म

पूर्वोक्तपुत्रानुवादपूर्वक हरेः सर्वान् पुत्रानाह—'प्रद्युम्नाद्या' इत्यादिपञ्चभिः॥१-२॥ शैव्यायां मित्रविन्दायाम्॥३-५॥ अनिरुद्धस्य विवाहान्तरं वक्तुं प्रद्युम्नाद्धनुवादः—'प्रद्युम्न इति॥६-७॥ एतत् सर्वं महाभाग! समाख्यातुं त्वमर्हसि। महत् कौतूहलं जातं कथां श्रोतुमिमां हरे:॥ १०॥

#### पराशर उवाच

ऊषा वाणसुता विप्र! पार्वती सह शम्भुना।
क्रीडन्तीमुपलक्ष्योद्यैः स्पृहाञ्चक्रे तदाश्रयाम्॥ ११॥
ततः सकलचित्तज्ञा गौरी तामाह भामिनीम्।
अलमत्यर्थतापेन भर्त्रा त्वमिप रंस्यसे। १२॥
इत्युक्ते सा तदा चक्रे कदेति मितमात्मनः।
को वा भर्त्ता ममेत्येतां पुनरप्याह पार्व्वती॥ १३॥
पार्वत्युवाच

वैशाखशुक्रुद्वादश्यां स्वपने योऽभिभवं तव। करिष्यति स ते भर्ता राजपुत्रि! भविष्यति ● ॥१४॥ पराशर उवाच

तस्यां तिथौ पुमान् स्वपने यथा देव्या उदीरितम्।
तथैवाभिभवं चक्रे रागञ्चक्रे तथैव सा॥१५॥
ततः प्रबुद्धा पुरुषमपश्यन्ती तमुत्सुका।
क्व गतोऽसीति निर्लजा मैत्रेयोक्तवती सखीम्॥१६॥
वाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डश्चित्रलेखा तु तत्सुता।
तस्याः सख्यभवद् सा च प्राह कोऽयं त्वयोच्यते॥१७॥

यत्र यस्मिन् विवाहे युद्धमभूत्। यत्र युद्धे वाणस्य बाहूनां सहस्रं चिक्रणा छिन्नम्॥८-१०॥

तदाश्रयां स्वभर्त्रा सहं क्रीडाविषया स्पृहां चक्रे॥११॥ इत्युक्ते तया गौर्य्या सा ऊषा भर्त्रा रितरात्मनः कदा स्यादिति मितं चक्रे॥१२॥ \* उद्यैः अत्यर्थम् ; तदाश्रयां स्पृहां कामनां चक्रे, तथैव ब्रीडा कामयाञ्चके इत्यर्थः। अभिभवम् आक्रम्य सम्भोगम्॥१४-१५॥ औत्सुक्यात् कान्तभ्रान्त्या कव गतोऽसीति सखीमेवोक्तवती॥१६-१७॥ यदा लञ्जाकुला नास्यै कथयामास सा सती। तदा विश्वासमानीय सर्वमेवाभ्यवादयत्॥ १८॥ विदितार्थानु तामाह पुनरूषा यथोदितम्। देव्या तथैव तत्प्राप्तौ योऽभ्युपायः कुरुष्व तम्॥ १९॥

#### पराशर उवाच

ततः पटे सुरान् दैत्यान् गश्चर्वाश्च प्रधानतः।

पनुष्यांश्चाभिलिख्यास्यै चित्रलेखा व्यदर्शयत् ● ॥२०॥

अपास्य सा तु गश्चर्वस्तथोरगसुरासुरान्।

पनुष्येषु ददौ दृष्टिं तेष्वप्यश्वकवृष्णिषु॥२१॥

कृष्ण-रामौ विलोक्यासो सुभ्रलंञ्चाजडे़व सा।

प्रद्युम्नदर्शने-व्रीडा-दृष्टिं निन्येऽन्यतो द्विज॥२२॥

दृष्टमात्रे ततः कान्ते प्रद्युम्नतनये द्विज।

दृष्टयात्यर्थविकाशिन्या लञ्चा क्वापि निराकृता॥२३॥

सोऽयं सोऽयमितीत्युक्ते तया सा योगगामिनी।

ययौ द्वारवतीमूषां समाश्चास्य ततः सखीम्॥२४॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे द्वात्रिंशः अध्यायः।

अभ्यवादयत् आभिमुख्येन यथावृत्तमृषामवादयत् कथनमकारयत्॥१८॥
देव्या यथोदितं स ते भर्ता भविष्यति तथैव तस्य भर्तुः प्राप्तावुपायश्च यथोदितः॥१९-२०॥
\* अभिलिख्य वर्णकयोजनेन चित्रगतान् कृत्वा व्यदर्शयत् विशेषेण दर्शयामास, ऊषामिति शेषः।
मनुष्येषु कान्तसाजात्यात् दृष्टिं ददौ, तत्राप्यन्धकवृष्णिषु कान्तसमानवेशत्वात्॥२१॥
कृष्णरामौ तु श्वशुरो प्रद्युम्नसदृशौ विलोक्य लज्जया जडेवासीत्। प्रद्युम्नदर्शने तस्य
कान्तसादृश्येन श्वशुरत्विनश्चयाद् ब्रीडायुक्ता दृष्टिमन्यतो निन्ये॥२२-२३॥
योगगामिनी योगबलादाकाशगामिनी॥२४॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे द्वात्रिंशोऽध्यायः।

# त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः

### (कृष्ण-वाणासुरयो: सङ्ग्राम:) जीवाजावाची कि

पराशर उवाच

बाणोऽपि पणिपत्याये मैत्रेयाह त्रिलोचनम्। देव! बाहुसहस्रेण निर्विण्णोऽहं विनाहवम्॥ १॥ क्वचिन्ममैषां बाहूनां साफल्यजनको रणः। भविष्यति विना युद्धं भारायं मम किं भुजैः॥ २॥

श्रीशङ्कर उवाच

मयूरध्वजभङ्गस्ते यदा बाण! भविष्यति। पिशितशिजनानान्दं प्राप्स्यसे त्वं तदा रणम्॥३॥

पराशर उवाच

ततः प्रणम्य मृदितः शम्भुमभ्यागतो गृहम्।
भग्नञ्च ध्वजमालोक्य हृष्टो हर्षान्तरं ययौ॥४॥
एतस्मिन्नेव काले तु योगविद्याबलेन तम्।
अनिरुद्धमथानिन्ये चित्रलेखा वराप्सराः॥५॥
कन्यानः पुरमध्ये तं रममाणं सहोषया।
विज्ञाय रक्षिणो गत्वा शशंसुर्दैत्यभूपतेः॥६॥
आदिष्टं किङ्कराणान्तु सैन्यं तेन दुरात्मना।
जघान परिघं लोहमादाय परवीरहा॥७॥
हतेषु तेषु वाणोऽपि रथस्थस्तद्वधोद्यतः।
युध्यमानो यथाशक्ति यदा वीर्व्येण निर्ज्ञितः॥८॥

अथ युद्धे बाणाबाहुच्छेदं वक्ष्यन् शम्भोरपि तत्सम्मतमिति दर्शयन्नाह 'बाणोऽपीति' चतुभिः अग्रे अनिरुद्धागमनात् प्राक्॥१-२॥

पिशिताशिनो मांसभुजो जनान् पिशाचादीन् आनन्दयतीति शम्भोर्वाक्यं श्रुत्वा बाणो गृहमागत्य तं मयुरचिह्नध्वजं भग्नलोक्य पुनर्हर्षान्तरं ययाविति द्वयोरन्वयः॥४-५॥

तेन बाणेन व्यादिष्टं सैन्यं परवीरहा अनिरुद्धो जघान॥७-८॥

मायया युग्धे तेन स तदा मन्त्रिचोदित:। ततस्तं पन्नगास्त्रेण बबन्ध यदुनन्दनम्॥९॥ हा नाइन्द्रियानागाः । हाति न द्वारवत्यां क्व यातोऽसावनिरुद्धेति जल्पताम्। यदनामाचचक्षे तं बद्धं बाणेन नारदः॥ १०॥ काम क्रिने केल क्रांप्रकाह तं शोणितपुरे श्रुत्वा नीतं विद्याविदग्धया। योषिता हत्ययं जग्मुर्यादवा नामरैरिति॥ ११॥ ततो गरुडमारुह्य स्मृतमात्रागतं हरि:। बल-प्रद्यम्न सहितो बाणस्य प्रययौ पुरम्॥ १२॥ जुल्लाको १५८ । । पुरीप्रवेशे प्रमथैर्युद्धमासीन्महात्मनः। हा क्षेत्र क्षेत्रकर्वे क्षेत्रकर्वे क्षेत्रकर्वे ययौ बाणपुराभ्यासं नीत्वा तान् संक्षयं हरि:॥ १३॥ 😘 🛒 💮 ततस्त्रिपादस्त्रिशिरा ज्वरो माहेश्वरो महान्। बाणरक्षार्थमत्यर्थं युग्धे शार्द्गधन्वना ● ॥ १४॥ तद्भरमस्पर्शसम्भूततापः कृष्णाङ्गसङ्गमात्। अवाप बलदेवोऽपि श्रममामीलितेक्षणः॥ १५॥ ततः स युध्यमानस्तु सह देवेन शार्ङ्गिणा। अध्यक्ष क्रिकाण व्यक्तिमानस्तु वैष्णवेन ज्वरेणाशु कृष्णदेहान्निराकृतः॥ १६॥

अनिरुद्धेत्यत्रार्षः सन्धिः। अनिरुद्धः क्व यात इति जल्पतामित्यर्थः॥१०॥

नारदवाक्यादेव योगविद्यानिपुणया चित्रलेखा नीतं शोणितपुरे वर्त्तमान तं श्रुत्वा अमरैर्न नीत इति प्रत्ययं निश्चयं जग्मुः। पारिजाताहरणे पराभूतैरमरैः प्रणीत : स्यादिति शङ्कां जहुरित्यर्थः॥११॥

प्रमथै: रुद्रपार्षदै:॥१३-१४॥

<sup>ै</sup> शार्ङ्गं धनुर्यस्य तेन, बहुव्रीहो धनु:शब्दस्य धन्वन आदेश:।

<sup>&#</sup>x27;त्रिपाद्भस्मप्रहरणस्त्रिशिरा रक्तलोचन' इति मन्त्रलिङ्गात्तस्य ज्वरस्य प्रहरणभूतं यद्भस्म तस्य स्पर्शात् सम्भूतस्तापो यस्य बलदेवस्य स तथा तत्तोऽपि तेन तापेन चामीलिताक्षोऽपि कृष्णाङ्गसमात्तदालिङ्गनात् शमं स्वास्थ्यमवाप। पाठान्तरे तद्भस्मस्पर्शात् सम्भूततापं यत् कृष्णस्याङ्ग तस्य सङ्गमात् स्पर्शाद् बलदेवोऽपि श्रमं तापमवापेत्यर्थ॥१५॥

नारायणभुजाघातपरिपीड्नविह्वलम्। तं वीक्ष्य क्षम्यतामस्येत्याह देव: पितामह:॥ १७॥ ततश्च क्षान्तमेवेति प्रोक्त्य तं वैष्णवं ज्वरम्। आत्मन्येव लयं निन्ये भगवान् मधुसुदनः॥ १८॥ मम त्वया समं युद्धे ये स्मरिष्यन्ति मानवा:। विज्वरास्ते भविष्यन्तीत्युक्त्वा चैनं ययौ ज्वरः • ॥१९॥ ततोऽग्नीन् भगवान् पञ्च जित्वा-नित्वा तथा क्षयम्। दानवानां बलं विष्णुश्रुर्णयामास लीलया॥२०॥ ततः समस्तसैन्येन दैतेयानां बलेः सुतः। युग्धे शङ्करश्चेव कार्त्तिकेयश्च शौरिणा॥ २ १॥ हरि-शङ्करयोर्युद्धमतीवासीत् सुदारुणम्। चुक्षुभुः सकलाः लोकाः शस्त्रास्त्रांशुप्रतापिताः॥२२॥ प्रलयोऽयम शेषस्य जगतो नूनमागतः। मेनिरे त्रिदशा यत्र वर्त्तमाने महाहवे॥ २३॥ जुम्भणास्त्रेण गोविन्दो जुभ्भयामास शङ्करम्। ततः प्रणेशुर्दैतेयाः प्रमथश्च समन्ततः॥२४॥

ततः स माहेश्वरो ज्वरो विष्णोर्देहं प्रविश्य तेन सह युध्यमानस्तदानीमेव सृष्टेन वैष्णवेन ज्वरेण तद्देहाद्बहिर्निःसारितः॥१६-१७॥

लयं सौक्ष्मयं निन्ये, न तु नाशं, भागवतैव ज्वरद्वयकार्यव्यावस्थापनात्। तदुक्तं 'हरिवंशे', ''युवां ज्वरौ ज्वरवतः पीडाया मरणे प्रभू। पीडने तु भवानस्तु मरणे मामको ज्वरः।'' इति॥१८-१९॥

<sup>\*</sup> ये मानवाः ज्वरवन्त इति शेषः। विगतः ज्वर येषां ते तथाभूताः ज्वरशून्याः भविष्यन्ति। अग्नीन् पञ्च आहवनीयदक्षिणाग्नि-सखावसथ्यान्॥२०-२१॥ अस्त्राणामंशुभिः प्रकर्षेण तापितः सन्तः॥२२॥ प्रलयो नूनमागत इति मेनिरे॥२३॥ प्रणेशः पलायिताः॥२४॥

जुम्भाभिभृतश्च हरो रथोपस्य उपाविशत्। न शशाक तथा योद्धं कृष्णेनािक्कष्टकर्मणा॥२५॥ गरुडक्षतवाहश्च प्रद्युम्नास्त्रप्रपीडितः। कृष्णहङ्कारनिर्द्धुतशक्तिश्चाति ययौ गुहः ● ॥२६॥ जिम्भते शङ्करे नष्टे दैत्यसैन्ये गुहे जिते। नीते प्रमथसैन्ये च संक्षयं शार्ट्गधन्वना॥२७॥ नन्दीश सङ्गृहीताश्चमधिरुढ़ो महारथम्। बाणस्तत्राययौ योद्धं कृष्ण-कार्ष्णिबलै: सह॥२८॥ बलभद्रो महावीर्यो बाणसैन्यमनेकधा। विव्याध बाणै प्रभ्रश्य धर्मतस्तत् पलायत॥२९॥ आकृष्य लाङ्गलाग्रेण मुषलेनावपोथितम्। बलं बलेन ददृशे बाणो वाणैश्च चित्रणा॥३०॥ ततः कृष्णस्य बाणेन युद्धमासीत् समस्यतोः। परस्परिमषून दीप्तान् कायत्राणिवभेदकान्॥ ३१॥ कृष्णश्चिच्छेद बाणैस्तान् बाणेन प्रहिताच्छरान्। बिभेद केशवं बाणो बाणं विव्याद्य चक्रभृत्॥३२॥ मुमुचाते तथास्त्राणि बाण-कृष्णौ जिगीषया। परस्परं क्षतिपरौ परमामर्षणो द्विज ॥३३॥

जृम्भाभिभूतः आलस्यव्याप्तः रथोपस्थे रथपृष्ठे॥२५॥

• गरुडेन श्रीकृष्णस्य वाहनभूतेन क्षतः चञ्चरखरादिना क्षतिविक्षाताङ्गकृतः वाहः मयूररूपवाहनं यस्य सः. गृह कार्त्तिकयः । ययौ पलायितः।

कृष्णस्य हुङ्कारेण निर्घृता निरस्ता शक्तिरायुधं यस्य स गृहश्चापऋान्तः॥२६-२८॥

धर्मतः युद्धधर्मात् प्रभ्रस्य बाणसैन्यं पलायत पलायनमकरोत्॥२९॥

अवपोथितं प्रताडितं चिक्रणा च बाणैस्ताडितं स्वबलं बाणो ददर्श॥३०॥

समस्यतोरित्यादि वाक्यान्तरम्। कायत्राणं कवचं तद्भेदकानिषून् परस्परं सम्यगस्यतोः

क्षिपतोः कृष्ण-बाणयोर्मध्ये कृष्णस्य बाणेन प्रयुक्तान्, शरांश्चिच्छेद॥३२-३३॥

छिद्यमानेष्वशेषेषु शरेष्वस्त्रे त सीदित।
प्रचुर्येण हरिर्बाणं हन्तुञ्चके ततो मनः॥३४॥
ततोऽर्कशतसङ्घाततेजसा सदृशद्युति।
जग्राह दैत्यचक्रारिर्हिरिश्चकं सुदर्शनम्॥३५॥
मुञ्जतो बाणनाशाय तत्र चकं मधुद्विषः।
नग्ना दैतेयाविद्याभूत् कोटरी पुरतो हरेः॥३६॥
तामग्रतो हरिर्दृष्टवा मीलिताक्षः सुदर्शनम्।
मुमोच बाणमुदिश्य च्छेतुं बाहुवनं रिपोः॥३७॥
क्रमेण तत्तु बाहूनां बाणस्याच्युतनोदितम्।
छेदञ्चक्रेऽमुरापास्तशस्त्रौधक्षरणादृतम्॥३८॥
छिन्ने बाहुनां तत्तु करस्थं मधुसूदनः।
मुमुक्षुर्बाणनाशाय विज्ञातस्त्रिपुरद्विषा॥३९॥
स उपेत्याह गोविन्दं सामपूर्वमुमापितः।
विलोक्य बाणं दोईण्डच्छेदासृकस्राववर्षिणम्॥४०॥

सद्र उवाच

कृष्ण! कृष्ण! जगन्नाथ जाने! त्वां पुरुषोत्तमम्।

परेशं परमानन्दमनादि-निधनं परम्॥४१॥

देव-तिर्यङ्-मनुष्येषु शरीरग्रहणात्मिका।

लीलेयं सर्वभूतस्य तव चेष्टापलक्षणा॥४२॥

तत् प्रसीदाभयं दत्तं बाणस्यास्य मया प्रभो।

तत्त्वया नानृतं कार्यं यन्मया व्याहृतं वच:॥४३॥

अस्त्रे च प्राचुर्य्येण सीदित सित॥३४॥ जिल्ला स्वर्धात सित्र हो स्वर्धात सित्र हो है सित्र हो सित्र हो सित्र हो है सित्र हो सित्र

कणस्य हङ्कारेण निर्मृता निरस्ता शक्तिरायुधं यस्य स गृहश्रापकान्तः ॥ २६-२८॥

कोटरी नाम दैतेयानां विद्या मन्त्रमयी कुलदेवता रुद्राण्या अष्टमोंऽश:॥३६-३७॥

अस्मत्संश्रयवृद्धोऽयं नापराध्यस्तवाव्यय। मया दत्तवरो दैत्यस्ततस्त्वां क्षामयाम्यहम्॥४४॥

पराशर उवाच

इत्युक्तः प्राह गोविन्दः शूलपाणिमुमापतिम्। प्रसन्नवदनो भूत्वा गतामर्षोऽसुरं प्रति• ॥४६॥ विकास विकास

श्रीभगवानुवाच

युष्मद्दत्तवरो बाणो जीवतामेष शङ्कर।
त्वद्वाक्यगौरवादेतन्मया चक्रं निवर्त्तितम् ॥४६॥
त्वया यदभयं दत्तं तद्दत्तमखिलं मया।
मत्तोऽविभिन्नमात्मानं द्रष्टुमर्हिस शङ्कर॥४७॥
योऽहं त्वं जगद्येदं सदेवासुरमानुषम्।
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः • ॥४८॥
इत्युक्ता प्रययौ कृष्णः प्राद्युम्नियंत्र तिष्ठित।
तद्बन्धफणिनो नेशुर्गरुडानिलभोषिताः॥४९॥
ततोऽनिरुद्धमारोप्य सपत्नीकं गरुत्मित्।
आजग्मुर्द्वारकां रामकािर्ष्णिदामोदराः पुरीम्॥५०॥
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चामांशे त्रयस्त्रिशः अध्यायः॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे त्रयस्त्रिंशोऽध्याय:।

<sup>॰</sup> असुरं बाणसुरं प्रति गतामर्षः विगतकोषः सन्।

<sup>•</sup> जीवतेः परस्मैपदिन जीवतामित्यात्मनेपदप्रयोग आर्षः। निवर्तितं प्रतिसंहृतम्। असुरैपास्तस्य शस्त्रौधस्य क्षपणे आदृतं सादरम्॥४६॥ मत्तोऽविभिन्नमितिच्छेदः॥४७-५०॥

# चतुस्त्रिशोऽध्यायः

(पौण्ड्रकवध:, काशीदहनञ्च)

मैत्रेय उवाच

चक्रे कर्म्म महच्छौरिर्विभ्राणो मानुषीं तनुम्। जिगाय शक्रं सर्वञ्च सर्वदेवांश्च लीलया॥ १॥ यद्यान्यदकरोत् कर्म्म दिव्यचेष्टाविधातकृत्। तत् कथ्यतां महाभाग! परं कौतूहलं हि मे॥ २॥

## पराशर उवाच

गदतो मम विप्रर्षे! श्रूयतामिदमादरात्।

नरावतारे कृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा॥३॥

गौण्ड्रको वासुदेवस्तु वासुदेवोऽभवद् भुवि।
अवतीर्णस्त्वमित्युक्तो जनैरज्ञानमोहितै:॥४॥

स मेने वासुदेवऽहमवतीर्णो महीतले।
नष्टस्मृतिस्ततः सर्वं विष्णुचिह्नमचीकरत् • ॥५॥

दूतञ्च प्रेरयामास कृष्णाय सुमहात्मने।
त्यक्तवाचक्रादिकं चिह्नं दमीयं नाम चात्मनः॥६॥

वासुदेवात्मकं मूढ़! मुक्त्वा सर्वं विशेषतः।
आत्मनो जीवितार्थाय ततो मे प्रणतिं व्रजा।७॥

दिव्यानां दिवि भवानां चेष्टा पराऋमस्तद्विघातकृत् तिरस्कर्त्ता॥२-३॥ पौण्डूकः पौण्ड्रदेशजः प्राकृतैर्जनैः सस्तुवद् भिर्वासुदेवोऽवतीर्णस्त्विमत्युक्तः सन्॥४॥ सत्यमेवाहं वासुदेवोऽवतीर्ण इति स मेने॥५-७॥

<sup>•</sup> नष्टस्मृतिः विलुप्तत्मस्वरूपविज्ञान इत्यर्थः, स्मृतिरत्र विस्मृतस्वीययथार्थरूप इत्यर्थः। विष्णुचिहं विष्णोर्यद् यत् लक्षणं ततसर्वमित्यर्थ, अचीकरत् प्राकाशयत्।

इत्युक्तं सम्प्रहस्यैनं दूतं प्राह जनाईन:। निजचिह्नमहं चऋं समुत्स्रक्ष्ये त्वयीति वै॥८॥ वाच्यः स पौण्ड्रको गत्वा त्वया दूत! वचो मम। ज्ञातस्त्वद्वाक्यसद्भावो यत् कार्यं तद्विधीयताम्॥ ९॥ गृहीतचिह्न एवाहमागमिष्यामि ते पुरम्। समुत्ब्रक्ष्यामि ते चक्रं निजचिह्नमसंशयम्॥ १०॥ आज्ञापूर्वञ्च यदिदमागच्छेति त्वयोदितम्। सम्पादियष्ये श्वस्तुभ्यं तदप्येषोऽविलम्बितम्॥ ११॥ शरणं ते सम्भ्येत्य कर्त्तास्मि नृपते! तदा। यथा त्वत्त्वो भयं भूयो न मे किञ्चिद्भविष्यति॥ १२॥ इत्युक्तेऽपगते दुते संस्मृत्याभ्यागतं हरि:. गरुत्मन्तमथारुह्य त्वरितं तत्पुरं ययौ• ॥ १३॥ स चापि केशवोद्योगं श्रुत्वा काशिपतिस्तदा। सर्वसैन्यपरीवार: पार्ष्णित्राह उपाययौ॥ १४॥ ततो बलेन महता काशिराजबलेन च। पौण्ड्रको वासुदेवोऽसौ केशवाभिमुखं ययौ॥ १५॥ तं ददर्श हरिर्दूरादुदारस्यन्दने स्थितम। चऋहस्तं गदाखङ्गबाहुं पाणिगताम्बुजम्॥ १६॥

समुतस्रक्ष्ये त्वयीति बुद्धिसित्रहितं पौण्ड्कमिभसन्धायोक्तम्। चिह्नं चक्रं क्षिप्ता तं हिनिष्यामीति भावः॥८॥

एतत् स्पष्टयत्राह—'वाच्यश्चे'ति चतुर्भिः। तद्वाक्यस्य सद्भावः याथार्थ्यम्॥९॥ निजिचह्नं मिन्नह्नं चक्रं त्विय प्रयोक्ष्ये॥१०-११॥

शरणं त्वदीयं पुरं समभ्येत्य त्वत्तो यथा मे भयं भूयो य भविष्यति, तथा कर्त्तास्मि करिष्यामि त्वां हनिष्यामीत्यर्थः॥१२॥

संस्मृत्या कृष्णकर्तृकस्मरणमात्रेण अभ्यागत कृष्णसमीपे समुपस्थितम्। अथवा संस्मृत्य गरुडस्य गगमनमिसन्धाय स्मृत्वा अत्र आरुह्योत्यनेनैकर्त्तृकत्वं बोध्यम। तत्पुरं तस्य पौण्ड्रकस्य राज्ञः पुरम्।

स्नम्धरं धृताशार्ङ्गञ्च सुपर्णरचितध्वजम्।
वक्षःस्थले कृतञ्चास्य श्रीवत्सं दृदृशे हरिः॥१७॥
किरीटकुण्डलधरं पीतवासःसमन्वितम्।
दृष्ट्वा तं भावगम्भीरं जहास गरूडध्वजः ।॥१८॥
युयुधे च बलेनास्य हस्त्यश्चबिलिना द्विज।
निस्त्रिंशिष्टंगदाशूलशिक्तकार्म्मुकशालिना॥१९॥
क्षणेन शार्ङ्गनिर्म्मुक्तैः शरैरिषुविदारणैः।
गदाचक्रनिपातैश्च सूदयामास तद्बलम् • ॥२०॥
काशिराजबलञ्चैव क्षयं नीत्वा जनाईनः.
उवाच पौण्ड्रकं मूढ्मात्मिचह्नोपलक्षणम्॥२१॥

## श्रीभगवानुवाच

पौण्ड्रकोक्तं त्वया यनु दूतवक्त्रेण मां प्रति। समुत्सृजेति चिह्नानि तत्ते सम्पादयाम्यहम्॥२२॥ चऋमेतत् समुत्सृष्टं गदेयं ते विसर्जिता। गरुत्मानेष निर्दिष्ट: समारोहतु ते ध्वजम्॥२३॥

## पराशर उवाच

इत्युद्यार्च्य विमुक्तेन चक्रेणासौ विदारित:।

पोथितो गदया भग्नो गरुत्मांश्च गरुत्मता ● ॥२४॥

ततो हाहाकृते लोके काशिपुर्व्यिष्यो बली।

युयुधे वासुदेवेन मित्रस्यापचितौ स्थित:॥२५॥

भावेन मनिस किल्पतेन स्वीयरासुदेवभावेन गम्भीरम् तं पौण्ड्रकं दृष्टवेत्यन्वयः। अथवा भावगम्भीरं यथा स्यात् तथा जहासेति क्रियाविशेषणिमदम्।
 हस्तिभि: अश्वैश्च बिलना निस्त्रिंशायुधै: शालिना श्लाध्येन॥१९॥

<sup>•</sup> तद्बलं तस्य पौण्डुकस्य सैन्यम्, सूदयामास नाशयामास।

<sup>•</sup> असौ पौण्ड्कः। गरुत्मता यथार्थेन श्रीकृष्णवाहनभतेन गरुडेन गरुत्मान् पौण्ड्कस्य रथोपरि क्रियया निर्वर्तिता गरुडमूर्तिरित्यर्थः।

ततः शार्ट्गधनुर्मृक्तैश्छित्वा तस्य शरैः शिरः।
काशिपुर्थ्याञ्च चिक्षेप कुर्वन् लोकस्य विस्मयम्॥२६॥
हत्वा च पौण्ड्रकं शौरिः काशिराजञ्च सानुगम्।
पुनर्द्वारवतीं प्राप्तो रेमे स्वर्गगतो यथा॥२७॥
तच्छिरः पतितं दृष्ट्वा तत्र काशिपतेः पुरे।
जनः किमेतदित्याह केनेत्यत्यन्तविस्मितः• ॥२८॥
ज्ञात्वा तं वासुदेवेन हतं तस्य सुतस्ततः।
पुरोहितेन सहितस्तोषयामास शङ्करम् • ॥२९॥
अविमुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन शङ्करः।
वरं वृणीष्वेति तदा तं प्रोवाच नृपात्मजम्॥३०॥
स वव्रे भगवान् कृत्या पितृहनुर्वधाय मे।
समुत्तिष्ठतु कृष्णस्य त्वत्प्रसादान्महेश्वर॥३१॥

#### पराशर उवाच

एवं भविष्यतीत्युक्तै दक्षिणाग्नेरनन्तरम्।
महाकृत्या समुत्तस्थौ तस्यैवाग्नेर्विनाशिनी॥३२॥
ततो ज्वालाकरालास्या ज्वलत्केशकलापिका।
कृष्ण कृष्णेति कुपिता कृत्या द्वारवतीं ययौ● ॥३३॥

अपि च तावानृण्ये स्थित: सन् युयुधे॥ २५-२७॥

<sup>॰</sup> पुरोहितेन सहित इत्यनेन तत्र शंकरतोषणे पुरोहितस्य साचिव्य प्रतीयते।

<sup>•</sup> अविमुक्ते महक्षेत्रे वाराणस्याम्। तेन पौण्ड्रकसुतेन। पितृहन्तुः कृष्णस्य वधाय वधमुद्दिश्य, कृत्या आभिचारिकदेवताविशेषः, 'कृत्या क्रियादेवतयो' रिति कोषात्। समुत्तिष्ठतु उद्भवतु इति वा। प्रथमं किमेतत् ततश्च ज्ञात्वैतत् केन वा च्छित्रमित्याह॥ २८-३०॥ पितृहन्तर्वधाय प्रार्थनीया कृत्या समुत्तिष्ठत्विति वव्रे न तु तं हन्त्विति॥ ३१॥ शङ्करेणाप्येवं भविष्यतीति तस्याः समुत्थानमात्रमेवानुमतमिति न विरोधः। तस्यैवाभिचत्तरेव नत्वभिचर्यमाणस्य॥ ३२॥

ज्वलन् केशकलापो यस्याः सा॥३३॥

<sup>•</sup> ज्वालाभि: करालं भीमम् आस्यं वदनं यस्या: सा।

तामवेक्ष्य जनस्त्रासविचल्लोचनो मुने। ययौ शरण्यं जगतां शरणं मधुसूदनम्॥ ३४॥ काशिराचसुतेनेयमाराध्य वृषभध्वजम्। उत्पादिता महाकृत्येत्यवगम्याथ चक्रिणा ॥३५॥ जिह कृत्यामिमामुत्रां विह्नज्वालाजटालकाम्। चऋमुत्सुष्टक्षेपु क्रीडासक्तेन लीलया॥३६॥ तदग्निमालाजटिलज्वालोद्गारातिभीषणाम्। कृत्यामनुजगामाशु विष्णुचक्रं सुदर्शनम् • ॥३७॥ चऋप्रतापविध्वस्ता कृत्या माहेश्वरी तदा। ननाश वेगिनी वेगात् तदप्यनुजगाम ताम्।।३८।। कृत्या वाराणसीमेव प्रवेविश त्वरान्विता। विष्णुचऋप्रतिहतप्रभावा मुनिसत्तम • ॥ ३९॥ ततः काशिबलं भूरि प्रमथानां तथा बलम्। समस्तशस्त्रास्त्रयुतं चक्रस्याभिमुखं ययौ • ॥४०॥ शस्त्रास्त्रमोक्षचतुरं दख्वा तद्बलमोजसा। कृत्यागर्भामशेषां तां दग्ध्वा वाराणसीं पुरीम्॥४१॥

त्रासेन विचलन्ति लोचनानि यस्य सः॥३४॥ विह्नज्वाला एव जटारूपाः संश्लिष्टा अलका यस्यास्तां जहीति चक्रमुत्सृष्टम्॥३६॥ अग्निमालाभिर्जिटिला चासौ ज्वालानामुद्गारैश्चातिभीषणा च ताम्। पाठान्तरे चक्रविशेषणम्॥३७॥

<sup>•</sup> तत् विष्णुचक्रं सुदर्शनम् अग्निमालेत्यादिविशेषविशेषितां कृत्यामनुजगामेत्यन्वतः।

<sup>•</sup> विष्णुचक्रेण प्रतिहतः प्रभावः यस्याः सा।

काशिबलं काशिराजसैन्यम्, तथा प्रमथानां शंकरानुचराणां बलं सैन्यम्, समस्तशस्यास्त्रयुतं
 निखलविधिप्रकारयुधसमन्वितम् चऋस्य अभिमुखं सम्मुखं तत् परिभवसम्पादनार्थमिति
 शेष:।

ननाश अपलायत॥ ३८-४१॥

सभृद्भृत्यपौरान्तु साश्चमातङ्गमानवाम्।
अशेषकौषकोष्ठां ता दुर्निरीक्ष्या सुरैरिप॥४२॥
ज्वालापरिप्लुतासेष-गृह-प्राकारचत्वराम्।
ददाह तद्धरेश्चकं सकलामेव तां पुरीम्॥४३॥
अक्षीणामर्षमत्युत्रसाध्यसाधनसस्गृहम्।
तद्यकं प्रस्फुरद्दीप्ति विष्णोरभ्याययौ करम्॥४४॥
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे चतुस्त्रिंशः अध्यायः॥

भूमृतां राज्ञां भृत्ये: पौरैश्च सहिताम्॥४२-४३॥

येत्रेय! खन्नश वर्ते निहन्तं ते महोद्यमम् • ॥६॥

अक्षीणामर्षम् अगतक्रोधम् अत एवाल्पस्य कृत्यावाराणसीदाहादेः साध्यस्य साधनेन सस्पृहं पुनः कार्यान्तरसाधनाय साकांक्षमित्यर्थः॥४४॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे चतुस्त्रिंशोऽध्याय:।

# पञ्चत्रिंशोऽध्याय:

# (कृष्णपुत्र-शाम्बस्य विवाहः।)

मैत्रेय उवाच

भूय एवाहमिच्छामि बलभद्रस्य धीमतः। श्रोतुं पराक्रमं ब्रह्मन्! तन्ममाख्यातुमर्हसि॥ १॥ यमुनाकर्षणादीनि श्रुतानि भगवन्मया। तत् कथ्यतां महाभात! यदन्यत् कृतवान् बलः॥ २॥

## पराशर उवाच

मैत्रेय! श्रूयतां कर्म्म यद् रामेणाभवत् कृतम्।
अनन्तेनाप्रमेयेण शेषेण धरणीभृता॥ ३॥
दुर्व्योधनस्य तनयां• स्वयंवरकृतक्षणाम्।
बलादादत्तवान् वीरः शाम्बो जाम्बवतीसुतः॥ ४॥
ततः कुद्धा महावीर्याः कर्णः दुर्योधनादयः।
भीष्म-द्रोणादयश्चैव बबन्धुर्युधि निर्जितम्॥ ५॥
तच्छुत्वा यादवाः सर्वे क्रोधं दुर्योधनादिषु।
मैत्रेय! चक्रुश्च ततो निहन्तुं ते महोद्यमम् • ॥६॥
तान् निवार्य्य बलः प्राह मदलोलाकुलाक्षरम्।
मोक्ष्यन्ति ते मद्वचनाद् यास्याम्येको हि कौरवान्॥ ७॥

यथा सकलबलजनकोषादिसहितां वाराणसीं विष्णुचक्रं ददाह, तथैव सर्वसहितां हस्तिनापुरं बलभद्रो गङ्गायां प्रक्षेप्तुमुद्यत इति वक्तुं तत् प्रस्तावमाह— इति 'दुर्योधनस्ये' त्यादिना 'विविशुर्गजह्वाय' मित्यन्तेन। स्वयंवरे कृतक्षणां लब्धावसराम्॥४॥

<sup>•</sup> ते दुर्योधननादयः कौरवाः, मोक्ष्यन्ति विगतबन्धं करिष्यन्ति शाम्बं बद्धमिति शेषः। अहं कौरवान् दुर्योधनादीन् यास्यामि प्राप्स्यामि।

<sup>•</sup> नागसाह्वयं हस्तिनापुरम्। बाह्यस्य नगरबहिर्विर्तिनः उपबनस्य मध्ये अभूत् स्थितः। मदेन लोलं चपलम् आकुलाक्षरञ्च यथा भवत्येवं प्राह॥७॥

पराशर उवाच

बलदेवस्ततो गत्वा नगरं नागसाह्वयम्। बाह्येपवनमध्येऽभृद् न विवेश च तत्पुरम्॥८॥ बलमागतमाज्ञाय भूपा दुर्योधनादयः। गामर्ध्यमुदकञ्चैव रामाय प्रत्यवेदयन्॥ १॥ गृहीत्वा विधिवत् सर्वं ततस्तानाह कौरवान्। आज्ञापयत्युग्रसेनः शाम्बमाशु विमुञ्जत॥ १०॥ ततस्ते तद्वचः श्रुत्वा भीष्मद्रोणादयो द्विज। कर्णदुर्व्योधनाद्याश्च चुकुधर्द्विजसत्तम॥ ११॥ ऊचुश्च कुपिताः सर्वे बाहूलीकाद्याश्च कौरवाः। अराज्यार्हं यदोर्वंशमवेक्ष्य मुसलायुधम्॥ १२॥ भो भो! किमेतद्भवता बलभद्रेरितं वच:। आज्ञां कुरुकुलोत्थानां यादवः कः प्रदास्यति • ॥ १३॥ उग्रसेनोऽपि यद्याज्ञां कौरवाणां प्रदास्यति। तदलं पाण्डुरच्छत्रैर्नृपयोग्यैर्विडम्बितै:॥ १४॥ तदगच्छ बल! पापाढयं शाम्बमन्यायचेष्टितम्। विमोक्ष्यामो न भवतो नोग्रसेनस्य शासनात्॥ १५॥ प्रणतिर्या कृतास्माकमार्याणां कुकुरास्यकै:। नमाम सा कृता केयमाज्ञा स्वामिनि भृत्यत:॥ १६॥

तत् पुरं न 'विवेशे' ति स्वोक्ताकरणे योद्धं तत् पुरञ्च गङ्गायां प्रक्षेप्तुमिच्छन्। उदकञ्चाप्यर्ध्य रामाय दत्तवन्तः॥९॥

<sup>•</sup> हे बलभद्र! भवता एतत् किं कीदृशम् अयोग्यं वचः 'आज्ञापयत्युग्रसेन' इत्यादिरूपं वाक्यम् ईरितं कथितम्। कुरुकुलोत्थानां कुरुवंशप्रभवाणाम् आज्ञां आदेशम्।

विडम्बितैरस्मदनुकरणेन धृतैर्यदूनां नृपार्हेर्लाञ्छनैरलम्। तान्यपहरिष्याम इति भाव:॥१४-१५॥

गर्वमारोपिता यूयं समानासनभोजनै:। को दोषो भवतां नीतिर्यत् प्रीत्या नावलोकिता॥ १७॥ अस्माभिरघों भवतो योऽयं बल! निवेदित:। प्रेम्णीतन्नैतदस्माकं कुल्यं युष्मत्कुलोचितम्॥ १८॥

## पराशर उवाच

इत्युक्तवा कुरवः सर्वे न मुञ्चामो हरेः सुतम्।
कृतैकिनिश्चयास्तूर्णं विविशुर्गजसाह्वयम्॥ १९॥
मत्तः कोपेन चाधूर्णस्तद्धिक्षेपजन्मना ।
उत्थाय पाष्पार्या वसुधां जघान स हलायुधः ॥ २०॥
ततो विदारिता पृथ्वी पार्ष्णिघातान्महात्मनः।
आस्फोटयामास तथा दिशः शब्देन पूरवन् • ॥ २१॥
स उवाचातिताम्राक्षो भ्रुकुटीकुटिलाननः।
अहो मदापलेऽयमसाराणां दुरात्मनाम्॥ २२॥
कौरवाणां महापत्वमस्माकं किल कालजम्।
उत्रसेनस्य ये नाज्ञां मन्यन्तेऽद्यापि लङ्गन्म्॥ २३॥

नीतिर्यत् प्रीत्या नावलोकितेति हीनानामितसम्मानो न कार्य इत्येवम्भूता राजनीतिर्युष्मासु प्रीत्यास्माभिनं विचारिति, अतोऽस्माकमेवायं दोष इति भावः॥१७-१८॥

न मुञ्चाम इति कृतैकनिश्चयाः कृतैकमत्याः॥१९॥

- आधूर्णत्रित्यत्र शतुप्रत्यय आर्षः।
- ै पार्ष्णिनेति वक्तव्ये पाष्णयेति प्रयोग आर्षः। किलानाहरू हो अपिहारी का प्राप्त
- शब्देन वीरोचितगर्जनेन, आस्फोटयामास बाह्वास्फोटं चकार बलभद्र इति शेष:।
  अधिक्षेपजन्मना तिरस्कारकृतेन॥२०-२१॥
  असाराणां बलहीनानाम्॥२२॥

कौरवाणां महीपतित्वं स्वतः अस्माकन्तु कालजम् आगन्तुकमेतत् प्रसादजमित्यर्थः। अद्यापि इन्द्रादीनप्याज्ञापयते यस्तस्य ये कुरवं आज्ञां न मन्यन्ते नाद्रियन्ते किन्तु तल्लंघनमेव मन्यन्ते॥ २३॥

आज्ञां प्रतीच्छेद्धर्मेण सह देवै: शचीपते:। सदाध्यास्ते सुधम्मां तामुत्रसेनः शचीतपे:॥२४॥ धिङ्गनुष्यशतोच्छिष्टे तुष्टिरेषां नृपासने। पारिजाततरो: पुष्पमञ्जरीर्वनिताजन:॥२५॥ विभर्ति यस्य भृत्यानां सोऽयेषां न महीपति:। समस्तभूभृतां नाथ उग्रसेनः स तिष्ठतु॥ २६॥ अद्य निष्कौरवामुर्वीं कृत्वा यास्यामि तत्पुरीम्। कर्णं दुर्योधनं द्रोणमद्य भीष्मं सवाह्निकम् • ॥२७॥ दुष्टान् दु:शासनादींश्च भूरिश्रवसमेव च। सोमदत्तं शलं भीममर्जुनं सयुधिष्ठिरम्॥ २८॥ 🚃 🛒 📆 📆 यमजौ कौरवांश्चान्यान् हत्वा साश्चरथद्विपान्। वीरमादाय शाम्बञ्च सपत्नीकं ततः पुरीम्॥ द्वारकामुत्रसेनादीन् गत्वा द्रक्ष्यामि बान्धवान् • ॥२९॥ अथवा कौरवाधीनं समस्तै: कुरुभि: सह। भारावतरणे शीघ्रं देवराजेन चोदित:॥ हाजीवानीकार्यकार्यकार्यकार भागीरथ्यां क्षिपाम्याशु नगरं नागसाह्वयम् • ॥३०॥

पराशर उवाच

इत्युक्त्वा मदलक्ताक्षः कर्षणाधोमुखं हलम्। प्राकारवप्रे विन्यस्य चकर्ष मुषलायुधः • ॥ ३ १॥

उद्बाहधनेन परिबर्हेण भार्यया च समन्वितम्॥३८॥

<sup>•</sup> निष्कौरवाम् कौरवशून्याम् उर्वी, पृथिवीम्, तत्पुरीं तस्य उग्रसेनस्य राज्ञः पूरीं द्वारकां नगरीम्। यमजौ नकुल-सहदेवौ॥२८॥

साश्वरथद्विपान् अश्वरथजसिहतान्, सपत्नीकं पत्नीसिहतं, पुरीं द्वारकाम्।

<sup>•</sup> चोदितः प्रेरितः, नागसाह, वयम् हस्तिनापुरं कौरवाधिष्टानभूतमिति भावः। कर्षणार्थमधोमुखं प्राकारवग्रे दुर्गस्य मूलदेशे॥३१॥

<sup>•</sup> मदेन वारुणीपानजनितमत्ततया रक्ते लोहितवर्णे अक्षिणी नेत्रे यस्य सः।

आधूर्णित तत् सहसा ततो वै हस्तिनापुरम्।
दृष्ट्वा संक्षुब्धहृदयाश्चुऋशुः सर्वकौरवाः॥ ३२॥
राम! राम महावाहो! क्षम्यतां क्षम्यातं त्वया।
उपसंह्रियतां कोपः प्रसीद मुषलायुधा। ३३॥
एष शाम्बः सपत्नीकस्तव निर्यातितो बल।
अविज्ञातप्रभावाणां क्षम्यतामपराधिनाम्॥ ३४॥

## पराशर उवाच

ततो निर्यातयामासुः शाम्बं पत्नीसमन्वितम्। निष्कम्य नागरात्तूर्णं कौरवा मुनिपुङ्गव॥३५॥ भीष्म-द्रोण-कृपादीनां प्रणम्य वदतां प्रियम्। क्षान्तमेतन्मयेत्याह बलो बलवतां वरः॥३६॥ अद्याप्याघूर्णिताकारं लक्ष्यते तत् पुरं द्विज। एष प्रवादो रामस्य बलशौर्योपलक्षणः॥३७॥ ततस्तु कौरवाः शाम्बं सम्पूज्य हलिना सह। प्रेषयामासुरुद्धाहधनभार्यासमन्वितम्॥३८॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे पञ्चत्रिंशः अध्यायः॥

प्राकारवप्रे विन्यस्य चकर्षं यवलायदाः • ॥३१॥

आघूर्णितं विचलितम्॥३२॥ निर्यातितः समर्पितः॥३४–३६॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे चतुस्त्रिंशोऽध्यायः।

# षट्त्रिंशोऽध्याय:

(द्विविदवधः)

पराशर उवाच

मेत्रैय! श्रयतां तस्य बलस्य बलशालिन:। कृतं यदन्यत्तेनाभूत्तदपि श्रूयतां द्विज॥ १॥ नरकस्यासुरेन्द्रस्य देवपक्षविरोधिनः। सखाभवन्महावीर्यो द्विविदो नाम वानर:॥२॥ वैरानुबन्धं बलवान् स चकार सुरान् प्रति। नरकं हतवान् कृष्णो बलदर्पसमन्वितम्॥ ३॥ करिष्ये सर्वदेवानां तस्मादेतत्प्रतिक्रियाम्। यज्ञविध्वंसनं कुर्वन् मर्त्तलोकक्षयं तथा॥४॥ ततो विध्वंसयामास यज्ञानज्ञानमोहित:। बिभेद साधुमर्यादां क्षयं चक्रे च देहिनाम्॥५॥ ददाह च वनोद्देशान् पुरयामान्तरणि च। क्वचिच पर्वताक्षेपैग्रामिदीन् समचूर्णयत्।। ६।। शैलानुत्पाटय् तोयेषु मुमीचाम्बुनिधौ तथा। पुनश्चार्णवमध्यस्थः क्षोभयामास सागरम्॥७॥ तेन विक्षोभितश्चिक्यस्ट्वेलोऽजायत द्विज। प्लावयंस्तीरजान् ग्रामान् पुरादीनतिवेगवान् • ॥८॥ कामरूपी महारूपं कृत्वा संस्थानशेषत:। लुण्ठन् भ्रमणसंमर्दैः सञ्जूर्णयति वानरः॥९॥

<sup>&#</sup>x27;मैत्रेय श्रूयतामिति यदुक्तं तदेव विवृणोति'—'कृतं यदन्य' दिति॥१-७॥

उद्वेल: अतिक्रान्तवेलाभूमि: अजायत, तेन लोकानां सागरजलप्लुतानां महान् क्षयो निग्रहश्च समजनिषातामिति भाव:।

तेन विप्रकृतं सर्वं जगदेतद्वरात्मना। नि:स्वाध्यायवषट्कारं मैत्रेयासीत् सुदु:खितम् • ॥ १०॥ एकदा रैवतोद्याने पपौ पानं हलायुध:। रेवती च महाभागा तथैवान्या वरस्त्रिय:॥११॥ उपगीयमानो विलसल्लनामौलिमधाः। रेपे यदुवरश्रेष्ठः कुवेर इव मन्दरे॥ १२॥ ततः स वानरोऽभ्येत्य गृहीत्वा सीरिणो हलम्। मुषलञ्च चकारस्य सम्मुखञ्च बिडम्बनम्॥ १३॥ तथैव योषितां तासां जहासाभिमुखं कपि:। पानपूर्णांश्च करकांश्चिक्षेपाहत्य वै तदा॥ १४॥ ततः कोपपरीतात्मा भर्त्ययामास तं बलः। तथापि तमवज्ञाय चक्रे किलकिलाध्वनिम्॥ १५॥ ततः समुत्थाय बलो जग्राह मुघलं रुषा। सोऽपि शैलशिलां भीमां जग्राह प्लवगोत्तमः॥ १६॥ चिक्षेप च तां क्षिप्ता मुषलेन सहस्रधा। बिभेद यादवश्रेष्ठः सा पपात महीतले॥ १७॥ आपतनन्मुषलञ्चासौ समुलङ्घा प्लवङ्गमः। वेगेनागम्य रोषेण तलेनोरस्यताडयत्॥ १८॥ ततो बलेन कोपेन मुष्टिना मुर्घ्नि ताडित:। पपात रुधिरोद्गारी द्विविदः क्षीणजीवितः॥ १९॥

<sup>•</sup> निः न विद्यते स्वाध्यायः वेदपाठः वषट्कारः हिवर्नानाय वषट्पदाद्युद्यारणं च यत्र तथाभूतम्। तथाहि तदा जगित वेदादिपाठः यज्ञादिक्रिया च निःशेषं लोपमापतुरिति भावः. रैवतो द्वारकायाः पूर्वतो गिरिस्तत्सम्बन्धिन्युद्याने॥११॥ विलसह्ललना विलासिन्यः तासां मौलयः मूर्धन्याः, तासां मध्यगः॥१२॥ विडम्बनां भूक्षेपदन्तदर्शनादिविक्रियाम्॥१३॥ पीयते इति पानं मदिरा ततपूर्णान् कलकान्॥१४-१८॥

पतता तच्छरीरेण गिरे: शृङ्गमदीर्घ्यत।

मैत्रेय! शतधा वित्रवित्रेणेव हि ताडितम्॥२०॥

पुष्पवृष्टिं ततो देवा रामस्योपिर चिक्षिपुः।

प्रशशंसुस्तथाभ्येत्य साध्वेतत्ते महत् कृतम्॥२१॥

अनेन दृष्टकपिना दैत्यपक्षोपकारिण।

जगित्रराकृतं वीर! दिष्ट्यासौ क्षयमागतः॥२२॥

इत्युक्त्वा दिवमाजग्मुर्देवा हृष्टाः सगुद्यकाः॥२३॥

पराशर उवाच

एवंबिधान्यनेकानि बलदेवस्य धीमतः। कर्माण्यपरिमेयाणि शेषस्य धरणीभृतः॥२४॥ इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे षट्त्रिंशः अध्यायः॥

अदीर्यत विदीर्णभूत॥१९-२०॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे षट्त्रिंशोऽध्याय:।

## सप्तत्रिंशोऽध्याय:

(ऋषीणां शाप:, यदुवंशविनाश:, भगवत: स्वधामप्रत्यावर्त्तनञ्च)

## पराशर उवाच

एवं दैत्यवधं कृष्णो बलदेवसहायवान्।

चक्रे दुष्टक्षितीशानां तथैव जगतः कृते॥ १॥

क्षितेश्च भारं भगवान् फाल्गुनेन समं विभुः।
अवतारयामास हरिः समस्ताक्षौहिणीवधात्॥ २॥
कृत्वा भारावतरणं भुवो हत्वाखिलान् नृपान्।
शापव्याजेन विप्राणामुपसंहतवान् कुलम्॥ ३॥
उत्पृज्य द्वारकां कृष्णस्यक्त्वा मानुष्यमात्मभूः।

सांशो विष्णुमयं स्थानं प्रविवेशपुनर्निजम्॥ ४॥

## मैत्रेय उवाच।

स विप्रशापव्याजेन सञ्जघ्ने स्वकुलं कथम्। कथञ्च मानुषं देहमुत्ससर्ज्ञ जनाईनः॥५॥

## पराशर उवाच

विश्वामित्रस्तथा कण्वो नारदश्च महामुनिः। पिण्डारके महीतीर्थे दृष्टा यदुकुमारकैः॥६॥ ततस्ते यौवनोन्मत्ता भाविकार्य्यप्रचोदिताः। शाम्बं जाम्बवतीपुत्रं भूषियत्वा स्त्रियं यथा॥७॥ प्रसृतांस्तान्मुनीनूचुः प्रणिपातपुरःसरम्। इयं स्त्री पुत्रकामस्य बभ्रोः किं जनियष्यति॥८॥

दुष्टक्षितीशानाञ्च वधं चक्रे॥१॥
फाल्गुनेन समं तत्सारथ्येन त क्षितेर्भारमवतारयामास॥२-३॥
मानुष्यं मनुष्यनाट्यं सांशः बलप्रद्युम्नादि सहितः॥५-६॥
भविकार्यः यादवसंहारस्तेन प्रयुक्ताः॥७-८॥

#### पराशर उवाच

दिव्याज्ञानोपपन्नास्ते विप्रलब्धाः कुमारकैः।

मुनयः कुपिताः प्रोचुर्मुषलं जनियष्यति।

येनाखिलकुलोत्सादो यादवानां भिवष्यति॥ १॥

इत्युक्तास्तैः कुमारास्ते आचचक्षुर्यथाकृतम्।

उग्रसेनाय मुसलं जज्ञे शाम्बस्य चोदरात्॥ १०॥

तदुग्रसेनो मुसलमयश्चर्णमकारयत् ।

जज्ञे स चैरकाश्चर्णः प्रक्षिप्तस्तैर्महोदधौ● ॥ ११॥

मुसलस्याय लोहस्त चूर्णितस्यान्यकैर्द्विज।

खण्डं चूर्णियतुं शेकुनैकं ते तोमराकृति॥ १२॥

तदप्यम्बुनिधौ क्षिप्तं मत्स्यो जग्राह घातिभिः।

घातितस्योदरात् तस्य लुब्धो जग्राह तं जरा॥ १३॥

विज्ञातपरमार्थोऽपि भगवान् मधुसूदनः।

नैच्छत्तदन्यथाकर्चृं विधिना यत् समीहितम्॥ १४॥

देवैश्च प्रहितो दूतः प्रणिपत्याह केशवम्।

रहस्येवमहं दूतः प्रहितो भगवन् सुरैः ● ॥१५॥

दिव्यमलौकिकं भगवन्मतं तज्ज्ञानसम्पन्नाः विप्रलब्धाः प्रतारिताः ॥९॥ अप्रसेनायाचचक्षुः न तु श्रीकृष्णाय॥१०॥

<sup>•</sup> अयसः लोहस्य चूर्णम् अकारयत्, अथवा चूर्ण चूर्णभूतम् अयः लोहम् अकारयत्।

उग्रसेनोऽपि श्रीकृष्णमिवज्ञाप्यैव स्वयं तदायसं मुसलं चूर्णमकारयत्। अनेन च विनाशकाले तेषां कृष्णवैमुख्यं सूचितम्। स च चूर्णः। तचूर्ण महोदधौ प्रक्षिप्तं सत् तद्वेलायां लग्नम्। एरका धारात्रयोपेतास्तूणभेदा भूत्वा जज्ञे। एकेन मुसलेन बहूनां परस्परं प्रहरणासम्भवात् चूर्णद्वारा तदेव बहुधा परिणतिमिति भावः। तोमराकृति तद्ग्रसदृशम्।।१२।।

<sup>•</sup> एकम् एकाकिनम् असन्निहितजनान्तरमित्यर्थः, जनान्तरेण वक्तव्यवस्तुनः विज्ञानस्य अनिभमतत्वादिति भावः।

विश्वाश्व-मरुदादित्य-रुद्र-साध्यादिभिः सह।
विज्ञापयित यच्छक्रस्तदिदं श्रूयतां प्रभो॥ १६॥
भारावतारणार्थाय वर्षाणामधिकं शतम्।
भगवानवतीर्णोऽत्र त्रिदशैः सम्प्रसादितः॥ १७॥
दुर्वृत्ता निहता दैत्या भुवो भारोऽवतारितः।
त्वया सनाथास्त्रिदशा भवन्तु त्रिदिवे पुनः॥ १८॥
तदतीतं जगन्नाथ वर्षाणामधिकं शतम्।
इदानीं गम्यतां स्वर्गो भवता यदि रोचते॥ १९॥
देवैविज्ञाप्यते चेदमथात्रैव रितस्तव।
तत् स्थीयतां यथाकालमाख्येयमनुजीविभिः॥ २०॥

## श्रीभगवानुवाच

यत्त्वमात्याखिलं दूत वेदमयेतदहमप्युत।
प्रारब्ध एव हि मया यादवानामिष क्षयः॥२१॥
भुवो नाद्यापि भारोऽयं यादवैरिनविहितैः।
अवतार्य्य करोम्येतत् सप्तरात्रेण सत्वरः॥२२॥
यथा गृहीताम्मभोधेर्दत्त्वाहं द्वारकाभुवम्।
यादवानुपसंहत्य यास्यामि त्रिदिवालयम्॥२३॥
मनुष्यदेहमुत्पृज्य सङ्कर्षणसहायवान्।
प्राप्त एवास्मि मन्तव्यो देवेन्द्रेण तथा सुरैः॥२४॥

घातिभिर्मस्त्यघातिभिर्घातितस्य तस्योदरात् जरासंज्ञो लुब्धो व्याधो। जग्राह। स च जराधिष्टातृदेवातांशो यदुवंश एव व्याधत्वं प्राप्त इति हरिवंशे प्रसिद्धम्।।१३-१६।।
पञ्चविंशात्यधिकं शतं शरच्छतं व्यतीताय, पञ्चविंशाधिकमिति शुकोक्तः॥१७-१९॥
यथाकालं स्वकार्यसिद्धौ सत्याम्॥२०॥
ब्रह्मशापमिषेण मयैव प्रारब्धः॥२१॥
• आत्थ कथितवान्, आत्थेति निपातनात् सिद्धम्।

तत् किमर्थं यादवक्षयः, प्रारब्धः, तत्राह भुव इति। अनिवर्हितैः असंह्तैः॥२२-२३॥ प्राप्त एवास्मीति मन्तव्यः॥२४॥ जरासन्धादयो येऽन्ये निहता भारहेतव:। क्षितेस्तेभ्य: कुमारोऽपि यदूनां नापचीयते॥२५॥ तदेनं सुमहाभारमवतार्व्य क्षितेरहम्। यास्याम्यमरलोकस्य पालनाय ब्रवीहि तान् • ॥२६॥

#### पराशर उवाच

इत्युक्तो वासुदेवेन देवदूतः प्रणम्य तम्। मैत्रेय दिव्यया गत्या देवराजान्तिकं ययौ॥२७॥ भगवानप्यथोत्पातान् दिव्यभौमान्तरीक्षगान्। ददर्श द्वारकापुर्य्यां विनाशाय दिवानिशम्॥२८॥ तान् दृष्ट्वा यादवानाह पश्यध्वमतिदारुणान्। महोत्पातान् शमायैषां प्रभासं याम मा चिरम् • ॥२९॥

#### पराशर उवाच

एवमुक्ते तु कृष्णेन यादवप्रवरस्ततः।
महाभागवतः प्राह प्रणिपत्योद्धवो हरिम्॥३०॥
भगवन् यन्मया कार्य्यं तदाज्ञापय सामप्रतम्।
मन्ये कुलमिदं सर्वं भगवान् संहरिष्यति।
नाशायास्य निमित्तानि कुलस्याच्युत लक्षये॥३१॥

## श्रीभगवानुवाच

गच्छं त्वं दिव्यया गत्या मत्प्रसादसमुखया। वदरीमाश्रमं पुष्यं गन्धमादनपर्वते॥३२॥

यदूनां कुमारो बालोऽपि तेभ्यो नापचीयते न्यूनो न भवति॥ २५॥

<sup>•</sup> ब्रूहीति वक्तव्ये ब्रवीहीति प्रयोग आर्षः।

ताभ्यां नरनारायणाभ्यं पावितं स्वाधिष्ठानेन तपश्चरेणन च पवित्रतां नीतं महीतलं यत्र तथाभूते।

पश्यध्विमत्यत्रात्पनेपदमार्षम्। एषां महोत्पातानां शमाय प्रभासं तदाख्यं तीर्थं याम वयिमिति शेष:।

नर-नारायणस्थाने तत्पावितमहीतले। मन्मना मत्प्रसादेन तत्र सिद्धिमवाप्स्यिस॥३३॥ अहं स्वर्गं गिमध्यामि उपसंहत्य वै कुलम्। द्वारकाञ्च मया त्यक्तां समुद्रः प्लावियध्यति • ॥३४॥

### पराशर उवाच

इत्युक्तः प्रणिपत्यैनं जगामाथ तदोद्धवः।

नर-नारायणस्थानं केशवेनानुमोदितः॥३५॥

ततस्ते यादवाः सर्वे रतानारुद्ध शीघ्रगान्।

प्रभासं प्रययुः सार्द्धं कृष्ण-रामादिभिर्द्धिज॥३६॥

प्राप्य प्रययुः प्रयताः स्नातास्ते कुकुरास्थकाः।

चकुस्तत्र सुरापानं वासुदेवानुमोदिताः ॥३७॥

पिबतां तत्र वै तेषां संघर्षेण परस्परम्।

अतिवादेस्थनो जज्ञे कलहाग्निः क्षयावहः॥३८॥

जघ्नः परस्परं ते तु शस्त्रैर्दैवबलात् कृताः।

क्षीणशस्त्राभ्र जगृहुः प्रत्यासन्नामथैरकाम्॥३९॥

एरका तु गृहीता तैर्वज्रभूतेव लक्ष्यते।

तया परस्परं जघ्नः सम्प्रहारे सुदारुणे॥४०॥

द्वारकायां मरणे आधिकारिकादेवांशानां यादवानां मुक्तिः स्यात्। तन्माभूदिति स्वर्लोकावाप्तिस्थानं प्रभासं गन्तुं प्ररोचयत्राह, एषामुत्पातानामुपशमार्थं प्रभासं गच्छामेति॥२९-३४॥

किस्मिश्चद् ग्रन्थे संख्यारिहतांशोऽधिको दृश्यते।

अनुमोदितः तत्त्वज्ञानोपदेशेनानुगृहीतः॥३५-३७॥

संघर्षेण स्पर्द्धयाऽतिवादोऽधिक्षेपः स एवेन्धनसमुद्दीपको यस्यासौ कलहरूपोऽग्निर्जज्ञे॥३८॥

दैवबलात् कृताः कृष्णविमोहिताः एरकां मुसलचूर्णजां श्रीकृष्णेन प्रागेव प्रभासप्रान्ते उत्पादितत्वात् प्रत्यासन्नाम॥३९॥

प्रद्युम्न-शाम्बप्रमुखाः कृतवर्माथ सात्यिकः। अनिरुद्धादयश्चान्ये पृथुर्विपृथुरेव च॥४१॥ चारुवर्मा चारुकश्च तथाक्रूरादयो द्विज। एरकारूपिभिर्वत्रस्तै निजघ्नुः परस्परम्॥४२॥ निवारयामास हरिर्यादवांस्ते च केशवम्। सहायं मेनिरे प्राप्तं ते निजध्नुः परस्परम्॥४३॥ कृष्णोऽपि कुपितस्तेषामेरकामुष्टिमाददे। वधाय सोऽपि मुसलं मुष्टिर्लोहोऽभवत्तदा॥४४॥ जघान तेन नि:शेषान् यादवानाततायिन:। क्राह्मकाने किलाकामा अधि ह जघ्नुश्च सहसाभ्येत्य तथान्ये च परस्परम्॥४५॥ ततश्चार्णवमध्येन जैत्रोऽसौ चिक्रणो स्थः। पश्यतो दारुकस्याशु हृतोऽश्वैद्विजसत्तम॥४६॥ चक्रं तथ गदा शार्ङ्ग तूणौ शङ्खोऽसिरेव च। प्रदक्षिणं हरिं कृत्वा जग्मुरादित्यवर्त्मना॥४७॥ क्षणेन नाभवत् कश्चिद् यादवानामघातित:। ऋते कृष्णं महाबाहुं दारुकञ्च महामुने॥४८॥ चङ्कम्यमाणौ तौ रामं वृक्षमूलकृतासनम्। ददृशाते मुखाद्यास्य निष्क्रामन्तं महोरगम्॥४९॥ निष्क्रम्य स मुखात्तस्य महाभोगो भुजङ्गमः। प्रययावर्णवं सिद्धैः स्तूयमानस्तथोरगै:॥५०॥

सम्प्रहारे युद्धे॥४१॥

निवार्यमाणास्ते यादवाः केशवं तेषां स्वस्वप्रतिपक्षाणां सहायं प्राप्तं मेनिरे। अतस्तद्वाक्यमनादृत्य परस्परं ते च जघ्नुः॥४२॥

सोऽप्येरकामृष्टिस्तदा पुनर्लोहमयं मुसलमेवासीत्॥४३॥ अन्यास्त्र होर्हिहास्य होर

ततोऽर्ध्यमादाय तदा जलधिः सम्मुखं ययौ। प्रविवेश च तत्तोयं पूजितः पन्नगोत्तमैः॥५१॥ दृष्टवा बलस्य निर्याणं दारुकं प्राह केशवः। इदं सर्वं त्वमाचक्ष्व वसुदेवोग्रसेनयो:॥५२॥ निर्याणं बलभद्रस्य यादवानां तथा क्षयम्। योगे स्थित्वाहमप्येतं परित्यक्षे कलेवरम् • ॥५३॥ सहायं मानरं प्राप्तं ने निज वाच्यश्च द्वारकावासिजनः सर्वस्तथाहुकः। यथेमां नगरीं सर्वां समुद्रः प्लावियष्यति॥५४॥ तस्माद्भवद्भिः सर्वेस्तु प्रतीक्ष्यो हार्जुनागमः। न स्थेयं द्वारकामध्ये निष्क्रान्ते तत्र पाण्डवे॥५५॥ तेनैव सह गन्तव्यं यज्ञ याति स कौरवः। गत्वा च ब्रूहि कौनोयमर्जुनं वचनान्ममा।५६॥ पालनीयस्त्वया शक्त्या जनोऽयं मत्परिग्रहः। इत्यर्जुनेन सहितो द्वारवत्या भवान् जनम्। गृहीत्वा यातु वज्रश्च यदुराज्येऽभिषिच्यताम्॥५७॥

## पराशर उवाच

इत्युक्तो दारुकः कृष्णं प्रणिपत्य पुनः पुनः।
प्रदक्षिणञ्च बहुशः कृत्वा प्रायाद् यथोदितम्॥५८॥
स गत्वा च तथा चक्रे द्वारकायां तथार्ज्जुनम्।
आनिनाय महाबुद्धिर्वत्रं चक्रे तथा नृपम्॥५९॥
भगवानिप गोविन्दो वासुदेवात्मकं परम्।
ब्रह्मात्मिन समारोप्य सर्वभूतेष्वधारयत्॥६०॥

आत्मिन परं ब्रह्म समारोप्य ब्रह्मैवाहमिति ध्यात्वा तमात्मानं सर्वभूतेष्वधारयत्। सर्वभूतान्यप्यहमेवेति दध्यावित्यर्थः।

<sup>\*</sup> परित्यक्ष्ये परित्यक्ष्यामि, आत्मनेपदमत्रार्षम्।

सम्मानयन् द्विजवचो दुर्वासा यदुवाच ह।
योगयुक्तोऽभवत् पादं कृत्वा जानुनि सत्तमः॥६१॥
आययौ च जरानाम स तदा तत्र लुब्धकः।
मुसलावशेषलोह-सायकन्यस्ततोमरः॥६२॥
स तं पादं मृगाकारमवेक्ष्यारादवस्थितः।
तले विव्याध तेनैव तोमरेण द्विजोत्तम॥६३॥
गतश्च ददृशे तत्र चतुर्बाहुधरं नरम्।
प्रणिपत्याह चैवैनं प्रसीदेति पुनः पुनः॥६४॥
अजानता कृतमिदं यदा हरिणशङ्कया।
क्षम्यतामात्मपापेन दग्धं मा दग्धुमर्हसि॥६५॥

### पराशर उवाच

ततस्तं भगवानाह न तेऽस्ति भयमण्विष।
गच्छ त्वं मत्प्रसादेन लुब्ध स्वर्गे सुरालयम्॥६६॥
विमानमागतं सद्यस्तद्वाक्यसमनन्तरम्।
आरुह्यं प्रययौ स्वर्गं लुब्धकस्तत्प्रसादतः॥६७॥
गते तस्मिन् स भगवान् संयोज्यात्मानमात्मिन।
ब्रह्मभूतेऽव्ययेऽचिन्त्ये वासुदेवमयेऽमले॥६८॥
अजन्मन्यजरेऽनाशिन्यप्रमेयेऽखिलात्मिन।
तत्याज मानुषं देहमतीत्य त्रिविधां गितम्॥६९॥

दुर्वासा यदुवास तद् द्विजवचः सम्मानयन् जानुनि पादं कृत्वार्द्धासनेनोपविश्य योगयुक्तोऽभवत्। एवञ्च किल भारते कथा। कदाचिदुन्मत्तवेशं दुर्वाससमितिथिं भगवान् भोजयामास। तदा च साङ्गं तदुच्छिष्टेन लिम्पन् नालिम्पत्। तदा च कुपितः स प्राह तव पादतलं मरणस्थानं भविष्यतीति। तदेतद्वाक्यं सम्मानयितुं तथोपविष्ट इति॥६१॥

मुषलावशेष लोहमेव एकस्मिन्मुख्ये सायके न्यस्तं तोमराकारं शल्यं येन सः॥६२-६६॥

त्रिविधां गतिं त्रिगुणात्मिकाम्॥६९॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे सप्तत्रिंशोऽध्यायः।

# अष्टत्रिंशोऽध्याय:

(यादवानामन्त्येष्टिसंस्कारः, परीक्षितो राज्याभिषेकः, पाण्डवानां वनगमनञ्ज)

पराशर उवाच

अर्जुनोप तदान्विष्य कृष्णरामकलेवरे। संस्कारं लम्भयामास तथान्येषामुक्रमात्॥ १॥ अष्टौ महिष्यः कथिता रुक्मिणीप्रमुखास्तु यः। उपगुह्य हरेर्देहं विविशुस्ता हुताशनम् • ॥२॥ रेवती चैव रामस्य देहमाश्लिश्य सत्तमा विवेश ज्वलितं विह्नं तत्सङ्गाह्लादशीतलम्॥३॥ उग्रसेनस्तु तच्छुत्वा तथैवानकदुन्दुभि:। क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स कि दक्त देवकी रोहिणी चैव विविशुजर्तिवेदसम् • ॥४॥ ततोऽर्जुन: प्रेतकार्यं कृत्वा तेषां यथाविधि। कार्का किन्न किन्न किन्न निश्चक्राम जनं सर्वं गृहीत्वा वज्रमेव च॥५॥ द्वारवत्या विनिष्क्रान्ताः कृष्णपत्यः सहस्रशः। वज्रं जनञ्च कौन्तेयः पालयञ्छनकैर्ययौ॥६॥ सभा सुधर्मा कृष्णेन मर्त्यलोके समुज्झिते। स्वर्ग जगाम मैत्रेय पारिजातश्च पादपः॥७॥ यस्मिन् दिने हरिर्यातो दिवं सन्त्यज्य मेदिनीम्। तस्मिन्नेवावतीर्णौऽयं कालकायो बली कलिः॥८॥

<sup>•</sup> उपगुह्य आलिङ्गय।

<sup>•</sup> जातवेदसम् अग्नि विविशुः प्राणात्ययायेति शेषः अग्निप्रेवशेन प्राणांस्तत्यजुरिति भावः। तत्सङ्गेन यः आह् लादस्तेन शीतलप्रायम्॥१-७॥ अवर्तीर्ण आविर्भूतः कालकाय मलिनाङ्ग॥८-९॥

प्लावयामास तां श्रुन्यां द्वारकाञ्च महोदधि:। यदुदेवगृहं त्वेकं नाप्लावयत सागर:॥९॥ नातिक्रान्तुमलं ब्रह्मंस्तदद्यापि महोदधि:। नित्यं सिन्निहितस्तत्र भगवान् केशवो यतः॥ १०॥ तदतीव महत् पुण्य सर्वपातकनाशनम्। विष्णुक्रीडान्विस्थानं दृष्ट्वा पापात् प्रमुच्यते॥ ११॥ पार्थः पञ्चनदे देशे धनधान्यसमन्विते। चकार वासं सर्वस्य जनस्य मुनिसत्तम॥१२॥ ततो लोभ: समभवद्दस्यूना निहतेश्वरा:। दृष्ट्वा स्त्रियो नीयमानाः पार्थेनैकेन धन्विना॥ १३॥ ततस्ते पापकर्माणो लोभोपहतचेतसः। आभीरा मन्त्रयामासुः समेत्यात्यन्तदुर्म्मदाः॥ १४॥ अयमेकोऽर्जुनो धन्वी स्त्रीजनं निहतेश्वरम्। नयत्यस्मानतिऋम्य धिगेतद्भवतां बलम्॥ १५॥ हत्वा गर्वसमारूढ़ो भीष्म-द्रोण-जयाद्रथान्। कर्णादीश्च न जानानि बलं त्रामनिवासिनाम्॥ १६॥ हे हे यष्टीर्महायामा गृह्णीतायं सुदुर्म्मितः। सर्वानेवावजानानि किं वो बाहुभिरुन्नतै:॥१७॥ ततो यष्टिप्रहरणा दस्यवो लोष्टहारिण:। सहस्रशोऽभ्यधावन्त तं जनं निहतेश्वरम्॥ १८॥ ततो निवृत्य कौन्तेयः प्राहाभीरान् हसन्निव। निवर्त्तध्वमधर्माज्ञा यदि न स्थ मुमूर्षव:॥१९॥ अवज्ञाय वचस्तस्य जगृहस्ते तदा धनम्। स्त्रीजनञ्जैव मैत्रेय विष्वक्सेनपरिग्रहम्॥२०॥

पञ्चनदाख्येदेशे।।१२-१७।।

यष्टिप्रहरणाः दण्डायुधाः लोष्टहारिणः सरस्वग्राहिणः।।१८।।

ततोऽर्जुनो धनुर्दिव्यं गाण्डीवमजरं युधि। आरोपितुं समारेभे न शशाक स वीर्यवान् • ॥२१॥ चकार सज्यं कृच्छ्राच तचाभूच्छिथिलं पुनः । न सस्मार तथास्त्राणि चिन्तयन्नपि पाण्डवः॥२२॥ शरान्मुमोच वै तेषु पार्थो वैरिष्वमर्षित:। त्वग्भेद ते परं चक्रुरस्ता गाण्डीवधन्वना॥२३॥ विद्वना येऽक्षया दत्ताः शरास्तेऽपि क्षयं ययुः। युध्यत:• सह गोपालैरर्जुनस्य भवक्षये॥२४॥ अचिन्तयच कौन्तेयः कृष्णस्यैव हि तद्बलम्। यन्मया शरसङ्घातैः सकला भूभुजो जिताः॥२५॥ मिषतः पाण्डुपुत्रस्य ततस्ता प्रमदोत्तमाः। आभीरैरपकृष्यन्त्यः कामाद्यान्या प्रवव्रजुः॥२६॥ ततः शरेषु क्षीणेषु धनुष्कोट्या धनञ्जयः। जघान दस्यंस्ते चास्य प्रहारान् जहसुर्मुने॥२७॥ प्रेक्षतश्चैव पार्थस्य वृष्णयन्यकवरस्त्रियः • । जग्मुरादाय ते म्लेच्छाः सम्मता मुनिसत्तम॥२८॥ ततः सुदुःखितो जिष्णु कष्टं कष्टमिति ब्रुवन्। अहो भगवता तेन मुषितोऽस्मि रुरोद ह॥२९॥

यदि सुमुर्षव न स्थ न भवथ।।।१९-२१।।

- ं आरोपयितुमिति वक्तव्ये आरोपुतिमिति प्रयोग आर्षः। समारेभे यत्रं चकार।
- सज्यं ज्यायुक्तं समारोपितगुणमिति यावत्। अस्त्राण्यास्य स्वर्धाः स्वर्धः स्वरं स्वर्धः स्वरं स्वर्धः स्वरं स्वरं
- युध्यत इत्यत्र शतृंप्रयोग आर्षः।

खाण्डवदाहे अग्निना दत्ताः भवक्षये उद्भवनाशे॥२४-२६॥ धनुष्कोट्या चापाग्रेण दण्डेनैव जघान। जहसुर्दण्डप्रहारेऽर्जुनादपि तेषामेव वैदग्ध्यात्॥२७॥

<sup>•</sup> प्रेक्षय इत्यत्र शतृप्रयोग आर्षः।

तद्धनुस्तानि चास्त्राणि स रथस्ते च वाजिन:। सर्वमेकपदे नष्टं दानमश्रोत्रिये यथा॥३०॥• अहोऽतिबलवदैवं विना तेन महात्मना। यदसामर्थ्ययुक्तेऽपि नीचवर्गे जयप्रदम् ॥३१॥ तौ बाहू स मे मुष्टिः स्थानं तत् सोऽस्मि चार्जुनः। पुण्यनैव विना तेन गतं सर्वमसारताम्॥ ३२॥ ममार्जुनत्वं भीमस्य भीमत्व तत्कृतं ध्रुवम्। विना तेन यदाभीरैर्जितोऽहं कथमन्यथा॥ ३३॥ इत्यं वदन् ययौ जिष्णुर्मथुराख्यं पुरोत्तमम्। चकार तत्र राजानं वज्रं यादवनन्दनम्॥३४॥ त ददर्श ततौ व्यासं फाल्गुन काननाश्रयम्। तम्पेत्य महाभागं विनयेनाभ्यवादयत्॥ ३५॥ तं वन्दमानं चरणाववलोक्य मुनिश्चिरम्। उवाच पार्थ विच्छाय: कथमत्यन्तमीदृश:॥३६॥ अवीरजोऽनगमनं ब्रह्महत्याथवा कृता। दढाशाभद्भदु:खी वा भ्रष्टच्छायोऽसि साम्प्रतम् ● ॥३७॥

एकपदे एकस्मिन्नेव क्षणे। अश्रोत्रिये वेदवर्जिते॥३०-३४॥

इन्द्रप्रस्थाद् गजसाह्वयं गच्छन्नर्जुनः क्वचित् काननाश्रयं व्यासं ददर्श॥३५॥

कथमीदृशोऽत्यन्तं विच्छायो निःश्रीकोऽसीति चिरमुवाच पृच्छ्यमानो दुःखवशात्तस्मिन् प्रतिवक्तुमशक्नुवति चिरं पुनः पुनरुवोचेत्यर्थः॥३६॥

स्वयमेव निःश्रीकत्वे हेतून बहुधा विकल्पयन्नाह, 'अवीरज' इति पञ्चिभः। अवीनां रजोऽनु तत्पृष्ठतः किं गमनं कृतम्, उपलक्षणञ्चैतन्निषिद्धानामजखरादिरजसाम् अनुगमनस्य। अवीरजोऽनुगमनं रजस्वलागमनं वा स्यात् स्त्रीा धर्मिण्यविरजा इत्यमरः। अयं मां रिक्षिष्यतीति कस्यचित् या दृढा आशा तस्या भङ्गेन वा दुःखी॥३७॥

<sup>•</sup> अहोऽतिबलवदित्यत्र सन्धिरार्षः। यत् दैवं असामर्थ्ययुक्ते जययोग्यतारहिते नीचवर्गेऽपि जयप्रदम्।

<sup>•</sup> भ्रष्टा अपगता छाया कान्तिर्यस्य सः।

सान्तानिकादयो वा ते याचमाना निराकृताः।
अगम्यस्त्रीरितर्वा त्वं तेनासि विगतप्रभः॥३८॥
भृक्तोऽप्रदाय विप्रेभ्य एको मिष्टमथी भवान्।
किं या कृष्णवित्तानि हतानि भवतार्जुन॥३९॥
किंचत्वं शूर्पवातस्य गोचरत्वं गतोऽर्जुन।
दुष्टचक्षुर्हतो वापि निःश्रीकः कथमन्यथा॥४०॥
स्पृष्टो नखाष्मसा चाथ घटाष्मःप्रोक्षितोऽपि वा।
तेनातीवासि विच्छायो न्यूनैर्वा युधि निर्ज्ञितः॥४१॥
ततः पार्थो विनिःश्वस्य श्रूयतां भगवित्रिति।
प्रोक्तवा यथावदाचष्ट व्यासायात्मपराभवम्॥४२॥

अर्जुन उवाच

यद्बलं यद्य नस्तेजो यद्वीर्यं यत्पराऋम।
या श्रीश्छाया च नः सोऽस्मान् परित्यज्य गतो हरः॥४३
इतरेणेव महता स्मितपूर्वाभिभाषिणा।
हीना वयं मुने तेन जातास्तृणमया इव॥४४॥
अस्त्राणां सायकानाञ्च गाण्डीवस्य तथा मम्।
सारता याभवन् मूलं स गतः पुरुषोत्तमः॥४५॥
यस्यावलोकनादस्मान् श्रीर्जयः सम्पदुन्नतिः।
न तत्याज स गोविन्दस्त्यक्त्वास्मान् भगवान् गतः॥४६॥

सन्तानार्थम् उद्घोढुकमो धनार्थी सान्तानिकः। आदिशब्दामनूक्तान्यप्यप्रत्याख्येयानि गृह्यन्ते तद् सान्तानिकं याजमानमाध्वरं सर्ववेदसम् गुर्वर्थं पितृमात्रर्थं स्वाध्यायायुपलापिन इति॥३८-४०॥

ा ददर्श ततो व्यासं फाल्गुन काननाशयम्।

तोयपूर्णे घटे नीयमाने घटत-उच्चलत्तोयेनोक्षितः सिक्तः॥४१-४२॥

बलं शक्तिस्तेजः सामर्थ्यं, वीर्य प्रभावः, पराऋमौ विक्रान्तिः, श्री सम्पत् छाया कन्तिः॥४३॥

इतरेण प्राकृतेन मित्रेणैव। मृगादिबिभीषितार्थं क्षेत्रेषु निर्मितास्तृणमया धन्विन इव वयं जाता:॥४४॥ भीष्मद्रोणाङ्गराजाद्यास्तथा दुर्योधनादयः।

यत्प्रभावेण निर्देग्धाः स कृष्णस्यक्तवान् भुवम्॥४७॥

निर्यौ-वन-हतश्रीका भ्रष्टच्छायेव मेदिनी।

विभाति तात नैकोऽहं विरहे तस्य चिक्रणः॥४८॥

यस्यादुभावाद् भीष्माद्यैर्मयग्नौ शलभायितम्।

विना तेनाद्य कृष्णेन गोपालैरिस्म निर्जितः॥४९॥

गाण्डीवं त्रिषु लोकेषु ख्यातिं यदनुभावतः।

गतं तेन विनाभीरलगुडैस्तित्रराकृतम्॥५०॥

स्त्रीसहस्राण्यनेकानि मन्नाथानि महामुने।

यततो मम नीतानि दस्युभिर्लगुडायुधैः•॥५१॥

आनीयमानमाभीरैः कृष्ण कृष्णावरोधनम् •।

हतं यष्टिप्रहरणैः परिभूय बलं मम॥५२॥

निःश्रीकान्ता न मे चित्रं यजीवामि तदद्भुतम्।

न चावमानपङ्कांकी निर्लञ्जोऽस्मि पितामह॥५३॥

व्यास उवाच

अलं ते ब्रीडया पार्थं न त्वं शोचितुमर्हसि। अवेहि सर्वभूतेषु कालस्य गतिरीदृशी॥५४॥

अङ्गराज्याद्याः कर्णाद्याः॥४७॥ निर्गतं यौवनं शस्यादिप्रसवसामर्थ्य यस्याः सा निर्यौवना॥४८॥ अग्नितुल्ये मिय शलभायितं शलभवदाचिरतम्॥४९॥ अहं नाथः पालको येषां तानि यततो यतमानस्य मामनादृत्य॥५१॥

- ॰ ययत इति शतृप्रयोग आर्ष:। लगुडायुधै: यष्टिदण्डमात्रप्रहरणै:। नीतानि हृतानि।
- आनीयमानं मया नेत्रा सतेयि शेष: कृष्णस्य अवरोधनभ् अन्त:पुरिकाकुलं यष्टिप्रहरणै: लगुड्मात्रायुधै: गोपालैरिति शेष:, हृतम्।

कृष्ण हे व्यास॥५२॥

कालो भवाय भूतानामभवाय च पाण्डव । कालमूलिमदं ज्ञात्वा भव स्थैर्यधनोऽर्ज्जुन• ॥५५॥ नद्यः समुद्रा गिरयः सकला च वसुन्धरा। देवा मनुष्याः पशवस्तरवः ससरीसृपाः॥५६॥ मुष्टाः कालेन कालेन पुनर्यास्यन्ति संत्रयम्। कालात्मकमिदं सर्वं ज्ञात्वा शममवापुहि॥५७॥ यद्याह कृष्णमाहत्म्यं तत्त्रथैव धनञ्जय। भारावतारकार्यार्थमवतीर्णः स मेदनीम् • ॥५८ भाराक्रान्ता धरा याता देवानां समितिं पुरा। तद्भारमवतीर्णोऽसौ कालरूपी जनाईनः॥५९॥ तच निष्पादितं कार्यमशेषा भुभृतो हताः। वृष्णयन्धकुलं सर्वं तथा पार्थोपसंहतम्।।६०॥ न किञ्चिदन्यत् कर्त्तव्यमस्य भूमितले प्रभोः। अतो गतः स भगवान् कृतकृत्यो यथेच्छया॥६१॥ मृष्टिं सर्गे करोत्येष देवदेव: स्थितौ स्थितिम्। अन्तेऽन्ताय समर्थोऽयं साम्प्रतं हि यथाकृतम्॥६२॥ तस्मात् पार्थं न सन्तापस्त्वया कार्यः पराभवात्। भवन्ति भवकालेषु पुरुषाणां पराऋमाः॥६३॥ त्वयैकेन हता भीष्म-द्रोण-कर्णादयो नृपा:। तेषामर्जुनकालोत्थः किं न्यूनाभिभवो न सः॥६४॥ विष्णोस्तथानुभावेन यथा तेषां पराभवः। ततस्तथैव भवतो दस्युभ्योऽन्ते तदुद्भवः ।।६५॥

<sup>•</sup> अभवाय अभावाय विनाशायेति यावत्।

<sup>\*</sup> तस्याः धराया भारं तं भारं वा हर्त्तुमिति शेषः असौ अवतीर्णः मर्त्त्यधाम्नि नर रूपेणेति शेषः। भवाय उद्भवाय कालमूलं कालाधीनम्॥५३-६३॥

<sup>•</sup> अनुभावेन प्रभावेण, 'अनुभाव: प्रभावे स्तादि' ति कोषात्। तद्द्भुवः तस्य पराभवस्य उद्भवः उत्पत्तिः।

स देवोऽन्यशरीराणि समाविश्य जगत्स्थितम्। करोति सर्वभूतानां नाशं चान्ते जगत्पति:॥६६॥ भवोद्भवे च कौन्तेय सहायोऽभूजनाईनः। भवाने त्वद् विपक्षास्ते केशवेनावलोकिता:॥६७॥ कः श्रद्ध्यात् सगाङ्गेयान् हन्यास्त्वं सर्वकौरवान्। आभीरेभ्यश्च भवतः कः श्रद्ध्यात् पराभवम्॥६८॥ पार्थैतत् सर्वभूतस्य हरेर्लीलाविचेष्टितम्। त्वया यत् कौरवा ध्वस्ता यदाभीरैर्भवान् जितः॥६९॥ गृहीता दस्युभिर्याश्च भवतः शोचिता स्त्रियः । तदप्यहं यथावृत्तं कथयामि तवार्जुन• ॥७०॥ अष्टावऋ: पुरा विप्रो जलवासरतोऽभवत्। बहून वर्षगणान् पार्थं गृणन् ब्रह्म सनातनम्॥७१॥ जितेष्वसुरसङ्घेषु मेरुपृष्ठे महोत्सवः। बभूव तत्र गच्छन्यो ददृशुस्तं वरस्त्रियं:॥७२॥ सम्भातिलोत्तमाद्याश्च शतशोऽथ सहस्रशः। तुष्टुवुस्तं महात्मानं प्रशशंसुश्च पाण्डव॥७३॥ आकण्ठमग्नं सलिले जटाभारधरं मुनिम्। विनयावनताश्चेनं प्रणेमुः स्तोत्रतत्पराः॥७४॥

यथैकस्मात् न्यूनात् त्वतो भीष्मादीनां पराभवः कालकृताः, तथैव न्यूनेभ्यः आभीरेभ्यः कालोद्भवः पराभव इत्युपपादयित त्वयैकेनेति षड्भिः॥६४-६५॥
सर्वभूतानां शरीराणि समाविश्य जगतः स्थितिं नाशञ्च स एव करोति॥६६॥
भवोद्भवे भाग्यस्योदये भवान्ते भाग्यनाशे॥६७॥
तासाञ्च स्त्रीणां दस्युभिहरणम् अष्टावक्रशापात् प्राप्तं केन वारियतुं शक्यमित्याख्यायिकां कथयन्नाह, गृहीता इत्यादिना दस्युहस्तं गिमष्यथेत्यन्तेन॥७०॥

• शोचिताः भवतः साम्प्रतिकशोकगोचरीभूताः स्त्रियः कृष्णावरोधभूता रमण्यः।

तुष्टुवुः प्रगीतैः वाक्यैः। प्रशंसुञ्च अप्रगीतैर्वाक्यैः॥७३॥

यथा यथा प्रसन्नोऽसौ तुष्टुवुस्तं तथा तथा। विकास विकास

## अष्टावऋ उवाच

प्रसन्नोऽहं महाभागा भवतीनां यदिष्यते। मत्तस्तद्भियता सर्वं प्रदास्याम्यतिदुर्लभम्॥७६॥ रम्भातिलोत्तमाद्यास्तं वैदिक्योऽप्सरसोऽब्रुवन। प्रसन्ने त्वय्यपर्याप्तं किमस्माकिमिति द्विज॥७७॥ इतरास्त्वब्रुवन् विष्र प्रसन्नो भगवान् यदि। तदिच्छाम: पतिं प्राप्तुं विष्रेन्द्र पुरुषोत्तमम्॥७८॥

### व्यास उवाच

एवं भविष्यतीत्युक्त्वा उत्ततार जलान्मुनि:।
ददृशुस्तास्तमृत्तीर्णं विरूपं वऋमष्ट्रधा॥७९॥
तं दृष्ट्वा गूहमानानां यासां हासः स्फुष्ट्रटोऽभवत्।
ता! शशाप मुनिः कोपमवाप्य कुरुनन्दन॥८०॥
यस्माद् विश्वरूपं मां ज्ञात्वा हासावमानना ●।
भवतीभिः कृता तस्मादेष शापं ददामि वः॥८१॥
मत्प्रसादेन भर्त्तारं लब्ध्वा तं पुरुषोत्तमम्।
मच्छापोपहताः सर्वा दस्युहस्तं गतिष्यथ॥८२॥
इत्युदीरितमाकण्यं मुनिस्ताभिः प्रसादितः।
पुनः सुरेन्द्रलोकं वै प्राह भूयो गिष्यथ॥८३॥

वैदिक्यः वेदप्रसिद्धाः॥७७-७८॥

उत्ततार बहिर्निर्गत:॥७९॥

<sup>&</sup>lt;sup>•</sup> विरूपं विकृताकारं रूपं स्वरूपं यम्य तम्, हासेन अवमानना अवज्ञा, अथवा हासः परिहास एव अवमानना।

गृहमानानां हासमप्रकटयन्तीनाम्॥८०-८२॥

एवं तस्य मुने: शापादष्टावक्रस्य केशवम्।
भर्तारं प्राप्य ता दस्युहस्तं याता वराङ्गनाः॥८४॥
तत्त्वया नात्र कर्तव्यः शोकोऽल्पोऽपि हि पाण्डव।
तेनैवाखिलाथेन सर्वं तदुपसंहतम्॥८५॥
भवतां चोपसंहारमासन्नं तेन कुर्वता।
बलं तेजस्तथा वीर्यं माहात्म्यं चोपसंहतम्॥८६॥
जातस्य नियतो मृत्युः पतनञ्च तथोन्नतेः।
विप्रयोगावसानश्च संयोगः सञ्चयात् क्षयः॥८७॥
विज्ञाय न बुधाः शोकं न हर्षमुपयान्ति ये।
तेषामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति तादृशाः॥८८॥
तस्मात्वया नरश्रेष्ठ ज्ञात्वैत्द् भ्रातृभिः सह।
परित्यज्याखिलं तन्त्रं गन्तव्यं तपसे वनम्॥८९॥
तद् गच्छ धर्मराजाय निवेद्यैतद्वचो मम।
परश्चो भ्रातभिः सार्द्धं यथा यासि तथा कुरु॥९०॥

पराशर उवाच

इत्युक्तोऽभ्येत्य पार्थाभ्यां यमाभ्याञ्च तथार्जुन: । दृष्टं चैवानुभूतञ्च कथितं तेष्वशेषत:॥ ९ १॥ •

पुनः सुरेन्द्रलोकं गमिष्यथेति प्राह॥८३-८५॥ माहात्म्यं गौरवम्॥८६॥ उन्नतेः सकाशात् पतनञ्च सञ्चयादनन्तरं क्षयञ्च॥८७॥ तादृशो हर्षशोकाविहीनाः सन्ति॥८८॥ तन्त्रं परित्यज्य परिकरं त्यक्त्वा॥८९-९०॥

<sup>•</sup> अर्जुनेन समीरितं कथितम्, व्यासस्य वाक्यम् अर्जुनंन प्रति उक्तपूर्वमिति शेष:। हिं यदुकुलक्षयादि। अनुभूतम् आभीरेभ्य: पराभवादि॥ ९१-९॥

व्यासवाक्यञ्च ते सर्वे श्रुत्वार्ज्जनसमीरितम्। राज्ये परीक्षितं कृत्वा ययुः पाण्डुसुता वनम्॥९२॥ इत्येतत् तव मैत्रेय विस्तरेण मयोदितम्। जातस्य यद्यदोर्वंशे वासुदेवस्य चेष्टितम्॥९३॥

इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे अष्टत्रिंशः अध्यायः।

कृष्णलीलां निगमयति इत्येतदिति॥९३॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां पञ्चमांशे सप्तदशोऽध्याय:।

## षष्ठांश: विकास प्राप्त कर्म कर

## प्रथमोऽध्याय:

# (कलिधर्मनिरूपणम्)

मैत्रेय उवाच

व्याख्याता भवता सर्ग-वंश-मन्वन्तरस्थिति:। वंशानुचरितञ्जैव विस्तरेण महामुने॥ १॥ श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तो यथावदुपसंहृतिम्। महाप्रलयसंस्थानं कल्पान्ते च महामुने॥ २॥

### पराशर उवाच

मैत्रेय श्रूयतां मत्तो यथावदुपसंहतिः। कल्पान्ते प्राकृते चैव प्रलयो जायते यथा॥३॥ अहोरात्रं पितॄणान्तु मासोासोऽब्दस्त्रिदिवौकसाम। चतुर्युर्गसहस्रे तु ब्रह्मणो द्वे द्विजोत्तम• ॥४॥

श्रीगणेशाय नमः। सर्गादिफलमाख्यातुमुक्तमात्यन्तिकं लयम्। षष्ठेऽंशेऽन्यविरागाय लयान्तरनिरूपणम्। प्रथमां शमारभ्योक्तमर्थमनुवदन् बुभुत्सितमर्थं पृच्छति,—'व्याख्याते' ति द्वाभ्याम्॥१॥

यथावत् सर्वथा उपसंहतिम् आत्यन्तिकं प्रलयन्तिकं: कल्पान्ते ब्रह्मणो दिनान्ते॥२॥ प्राकृते महाप्रलये॥३॥

कल्पप्रमाणं दर्शयन्नाह,—'अहोरान्न' इति। मनुष्याणां मासः पितृणामहोरात्रः, मनुष्याणामब्दो देवानामहोरात्रः। द्वे चतुर्युगसहस्रे ब्रह्मणोऽहोरात्रः॥४॥

 मास इति मनुष्याणामिति शेष:। पितृणां पितृलोकगतानाम् अहोरात्र:, अब्द: वस्तर: मनुष्याणामिति शेष:। त्रिदिवौकसां देवानाम् अहोरात्र:। द्वे चतुर्युगसहस्रे मनुष्याणामिति शेष:, ब्रह्मण: अहोरात्रक्ष: एकैक इति शेष:। कृतं त्रेता द्वापरश्च किलश्चैव चतुर्युगम्। दिव्यैर्वर्षसहस्रौस्तु तद् द्वादशिष्मरुच्यते॥५॥ चतुर्युगाण्यशेषाणि सदृशानि स्वरूपतः। आद्यं कृतयुगं मुक्त्वा मैत्रेयान्ते तथा किलम्॥६॥ आद्ये कृतयुगे सर्गो ब्रह्मणा क्रियते यतः। क्रियते चोपसंहारस्तथान्ते च कलौ युगे॥७॥

मैत्रेय उवाच

कले: स्वरूपं भगवन् विस्तराद् वक्तुमर्हिस। धर्म्मश्चतुष्पाद्भगवन् यस्मिन् विप्लवमृच्छति॥८॥

पराशर उवाच

कले: स्वरूपं मैत्रेय यद्भवान् प्रष्टुमिच्छति। तिन्नबोध समासन्नं वर्तते यन्महामुने॥ १॥ वर्णाश्रमाचारवती प्रवृत्तिर्नं कलौ नृणाम्। न साम-ऋग्-यजुर्वेदविनिष्पादनहेतुका॥ १०॥ विवाहा न कलौ धर्म्यां न शिष्य-गुरुसंस्थिति:। न दाम्पत्यक्रमो नैव विह्नदैवात्मक: क्रम:॥ ११॥

चतुर्युगमानमाह,—'कृतिम' ति॥५॥

चतुर्युगस्वरूपमाह,—'चतुर्युगाणी' ति॥६॥

आद्यं तयोर्वेसादृश्ये हेतुमाह,—'आद्य' इति। अपर्यवसित एव पूर्वप्रश्नस्योत्तरे लब्धावसरोऽन्यत् पृच्छति,— 'कलेरि'ति । विप्लवं नाशम्॥८॥

उत्तरमाह,—'कलेरि' त्यादिना यावदुत्तराध्यायसमाप्ति॥९॥

वर्णानामाश्रमाणाञ्च य आचारस्तदनुसारिणी नृणां प्रवृत्तिर्न भवति सामादिवेदोक्तकर्मविनिष्पादनं हेतुर्यस्याः सा। तथाभूता च न भवति, किन्तु अर्थकामप्रधानैर्वेत्यर्थः॥१०॥

धर्म्मा इति ब्राह्मणादिषु विवाहेषु यो विहितः स एव तस्येति व्यवस्था नास्तीत्यर्थः। शिष्यस्त गुरोश्च सम्यक् स्थितिः शुश्रूषानुग्रहरूपा नास्ति। दाम्पत्ये यः ऋमः परस्परं वृत्तिनियमः नास्ति। वह्नौ होमादिप्रकारनियमः देवेषु पूजादिऋमश्च नास्ति॥११॥

यत्र तत्र कुले जातो बली सर्वेश्वरः कलौ। सर्वेभ्य एव वर्णेभ्यो योग्यः कन्यावरोधने॥ १२॥ येन केनैव योगेन द्विजातिर्दीक्षित: कलौ। यैर सैव मैत्रेय प्रायश्चित्तित्रया कलौ॥ १३॥ सर्वमेव कलौ शास्त्रं यस्य यद्वचनं द्विज। देवताश्च कलौ सर्वाः सर्वः सर्वस्य चाश्रमः॥१४॥ उपवासस्तथायासो वित्तोत्सर्गस्तथा कलौ। धर्मी यथाभिरुचितैरनृष्ठानैरनृष्ठित:॥ १५॥ वित्तेन भविता पुंसां स्वल्पेनाढ्यमदः कलौ। स्त्रीणां रूपमद्श्रैव केशैरेव भविष्यति॥ १६॥ सुवर्णमणिरलादौ वस्त्रै चापि क्षयं गते। कलौ स्त्रियो भविष्यन्ति तदा केशैरलङ्कु ताः॥ १७॥ परित्यक्षन्ति भर्तारं वित्तहीनं तथा स्त्रिय:। भर्त्ता भविष्यति कलौ वित्तवानेव योषिताम्॥ १८॥ यो यो ददाति बहुलं स स स्वामी तदा नृणाम्। स्वामित्वहेतुः सम्बन्धो भावी नाभिजनस्तदा॥ १९॥

सर्वेश्वरो नियन्ता दण्डधर इति यावत्। स एव सर्ववर्णेभ्यः कन्याया अवरोधने परिग्रहे योग्या भविष्यति। कन्यावरोधनीति पाठे सवर्णत्वादिनियमं विना सर्वेभ्योऽपि वर्णेभ्यो धनी धनवान् कन्याया वरो योग्यो भविष्यतीत्यर्थः॥१२॥

येन केनाप्युपायेन निषिद्धद्रव्यादिनापि दीक्षितः स्यात्। यैव सैवेति प्रातश्चित्तित्रयालोकरञ्जनमात्रार्था, न तु पापक्षयार्था॥१३॥

सर्वाः स्वमतिविलासिता देवताः॥१४॥

विधिक्रमं विना यथाभिरुचितैरनुष्ठानैः कृत उपवासादिः धमः स्यात्, आयासः कृच्छ्रादिः॥१५-१८॥

यो यो हीनोऽपि बहुलं धनं ददाति, स स स्वामी उत्तमानामि। तत्र हेतुः बहुद्रव्यदानादिना यः सम्बन्धः, स एव स्वामित्वे हेतुर्भावी। न त्वभिजनः सत्कुलीनत्वम्। स्वामिहेतुसम्बन्धो भविताभिजन इति पाठे स्वामित्वहेतुना बहुद्रव्यादानादिना सम्बन्ध एव अभिजनो कुलीनत्व भविष्यतीत्यर्थः॥१९॥ गृहान्ता द्रव्यसङ्घाता द्रव्यान्ता च तथा मितः।
अर्थाश्चात्मोपभोगान्ता भविष्यन्ति कलौ युगे॥२०॥
स्त्रियः कलौ भविष्यन्ति स्वैरिण्यो लिलतस्पृहाः।
अन्यायावाप्तवित्तेषु पुरुषाश्च स्पृहालवः॥२१॥
अभ्यर्थितोऽपि सुहृदा स्वार्थहानिं न मानवः।
पणार्द्धार्द्धमात्रेपि करिष्यति तदा द्विज॥२२॥
समानं पौरुषञ्चेतो भावि विप्रेषु वै कलौ।
क्षीरप्रदानसम्बन्धि भावि गोषु च गौरवम्॥२३॥
अनावृष्टिभयप्रायाः प्रजाः क्षुद्भयकातराः।
भविष्यन्ति तदा सर्वा गगनासक्तदृष्टयः॥२४॥
कन्दपर्णफलाहारास्तापसा इव मानवाः।
आत्मानं पात्रिष्यन्ति तदा वृष्ट्यादिदुःखिताः॥२५॥

द्रव्याणां संघाताः सञ्जया अपि गृहान्ताः। गृह एव अन्तः सताप्तिर्येषां ते तथा बहुधनादिसङ्ग्रहेऽपि गृहनिर्माणादिष्वेव क्षीणा भविष्यन्ति। न तु धर्मोपयोगिन इत्यर्थः। नृणां मितिश्च द्रव्यान्ता द्रव्यार्जनमात्रनिष्ठा न त्वात्मज्ञानोपयोगिनी। अर्थाश्च भोग्याः स्रक्चन्दनादय आत्मोपभोगान्ताः स्वभोगमात्रपर्यवसायिनः न त्वतिथिदेवताद्यर्था भविष्यन्ति॥२०॥

स्वैरिण्यः पुंश्चल्य। तत्र हेतुः सुन्दरे स्पृहा यासां ताः॥२१॥

पणो वराटिकाशीतिः, तदर्धार्धं काकिणी, तदर्धमात्रेऽपि विषये स्वार्थस्य हानिं न करिष्यति। कपर्दिकादशकमपि न त्यक्ष्यतीत्यर्थः। पञ्च गुञ्जा तुलितं स्वर्ण वापणः तत्राप्यर्धाधार्धमपि द्रष्टव्यम्॥२२॥

समानपौरुषम् अस्मासु विप्रेष च पुरुषत्वं समानं तस्मादस्मतो विप्रेषु को विशेषइत्यनादरयुक्तं चित्तं शूद्रादेर्भविष्यतीत्यर्थः। समानपौरुषामिति पाठे सगर्वं निष्ठु रञ्चेत्यर्थः। क्षीरेति महिष्यादिष्विव क्षीरप्रदानतो गोषु सत्कारो भविष्यति न तु जातेरित्यर्थः॥२३॥

क्षुद्भयेन कातराः व्याकुलाः प्रजाः मेघप्रतीक्षया गगने आसक्तदृष्टयो भविष्यन्ति॥२४॥ पातियष्यन्ति क्लेशियष्यन्ति॥२५॥ दुर्भिक्षमेव सततं तदा क्लेशमनीश्वराः। प्रापस्यन्ति व्याहतसुखप्रमोदा मानवाः कलौ॥२६॥ अस्त्रानभोजिनो नाग्निदेवतातिथिपुजनम्। करिष्यन्ति कलौ प्राप्ते न च पित्र्योदकक्रियाम्॥२७॥ लोलपा हस्वदेहाश्च वह्नन्नादनतत्पराः। बहप्रजाल्पभाग्याश्च भविष्यन्ति कलौ स्त्रिय:॥२८॥ उभाभ्यामेव पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः। कुर्वन्यो गुरुभर्जुणामाज्ञां भेत्स्यन्यनादृताः॥२९॥ स्वपोषणपराः क्षुदा देहसंस्कारवर्जिताः। परुषानृतभाषिणयो भविष्यन्ति कलौ स्त्रिय:॥३०॥ दु:शीला दुष्टशीलेषु कुर्वन्त्यः सततं स्पृहाम्। असद्वृत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः॥३१॥ वेटाटानं करिष्यन्ति वटवश्च तदावृताः. गृहस्थाश्च न होष्यन्ति न दास्यन्युचितान्यपि॥३२॥ वनवासा भविष्यन्ति ग्राम्याहारपरिग्रहाः। भिक्षवश्चापि मित्रादिस्त्रेहसम्बस्ययन्त्रिताः॥३३॥

अनीश्वरा निर्धना:। व्याहतं सुखं प्रमोदश्च हर्षो येषां ते ॥२६-२७॥

बहुप्रजेत्यत्र सन्धिरार्षः॥२८॥ अस्तानामा वर्गनामनाक विवासमान

अनादृताः आदरशून्याः॥२९॥

परुषमनृतञ्च भाषितुं शीलं या यासां ता:॥३०॥

दुष्टशीलेषु असद्वृत्तेषु स्पृहां कुर्वन्त्यो व्यभिचारिण्यो भविष्यन्ति॥३१॥

आश्रमाणा विप्लवमाह,—'वेदानानिम' ति। अव्रता वेदव्रतादिहीना वटवो ब्रह्मचारिणो वेदाध्ययनं करिष्यन्ति॥३२॥

वनवासाः वानप्रस्थाः भिक्षवः सन्न्यासिनोऽपि पितृपुत्रादीन विहाय अन्यान् मित्रादीन् सम्पाद्य तेषु स्नेहसम्बन्धेन यन्त्रो यन्त्रणं तद्वशत्वम् इतो जातो येषांते तथा भूता भविष्यन्ति॥३३॥

अरक्षितारो हर्तार: शुल्कव्याजेन पार्थिवा:। हारिणो जनवित्तानां सम्प्राप्ते तु कलौ युगे॥३४॥ यो योऽश्वरथनागाढ्यः स स राजा भविष्यन्ति। यश्च यश्चाबलः सर्वः स स भृत्याः कलौ युगे॥३५॥ वैश्याः कृषिवाणिज्यादि सन्त्यज्य निजकर्म यत्। शूद्रवृत्त्या प्रवत्स्यन्ति कारुकर्मोपजीविनः॥३६॥ भैक्ष्यव्रतास्तथा शूद्रा प्रब्रज्यालिङ्गिनोऽधमाः। पाषण्डसंश्रयाः वृत्तिमाश्रयिष्यन्यसंस्कृताः॥३७॥ दुर्भिक्षकरपीडाभिरतीवोपहता जनाः। गवेधुककदन्नाद्यान् देशान् यास्यन्ति दुःखिताः॥३८॥ वेदमार्गे प्रलीने च पाषण्डाढ्ये ततो जने। अधर्मवृद्ध्या लोकानां स्वल्पमायुर्भविष्यति॥३९॥ अशास्त्रविहितं धोरं तप्यमानेषु वै तपः। नरेषु नृपदोषेण बालमृत्युर्भविष्यति॥४०॥ भवित्री योषितां सूतिः पञ्चषट्सप्तवार्षिकी। नवाष्ट्रदशवर्षाणां मनुष्याणां तथा कलौ॥४१॥ पालितोद्भवश्च भविता तदा द्वादशवार्षिक:। नातिजीवति वै कश्चित् कलौ वर्षाणि विंशतिम्॥४२॥ अल्पप्रज्ञा वृथालिङ्गा दुष्टान्तःकरणाः कलौ। यतस्ततौ विनड्क्ष्यन्ति कालेनाल्पेन मानवा:॥४३॥

पार्थिवा अरक्षितारः प्रजापालनमकुर्वन्त एव हत्त्तरः करग्राहिणः, तथा शुल्कच्छलेन विणगजनवित्तानामपहारिणो भविष्यन्ति॥३४-३५॥

शूद्रवृत्या सेवया प्रकर्षेण वत्स्यन्ति वासं करिष्यन्ति वर्त्तिष्यन्त इत्यर्थः। प्रवत्स्यन्तीति पाठः सुगमः। कारूणां वरुडादीनां कर्म कटिक्रयादि उपजीवितुं शीलं येषां ते॥३६-३७॥

गवेधुकादिकदन्नाद्यान् देशान् यास्यन्ति॥३८-४०॥

तथा मनुष्याणां पुंसां सूति:।।४१।। विंशतिवर्षानतिऋम्य न जीवति।।४२-४३।।

यदा यदा हि पाषण्डवृद्धिमैत्रिय लक्ष्यते। हात्र प्रहाराम व्हारीहराहरू हार्य तदा तदा कलेवृर्द्धिरनुमेया विचक्षणै:॥४४॥ यदा यदा सतां हानिर्वेदमार्गानुसारिणाम्। क्रान्न क्रान्त क्रान्त क्रान्त प्रारम्भाश्चावसीदन्ति यदा धर्म्भभृतां नृणाम्। क्राप्ताः विकासिकार्वः क्रा तदानुमेयं प्राधान्यं कलेमैत्रेय पण्डितै:॥४५॥ यदा यदा न यज्ञानामीश्वरः पुरुषोत्तमः। अवस्थानाम स्वीतामानाम स्वीतामानाम इज्यते पुरुषैर्यज्ञैस्तदा ज्ञेयं कलेबीलम्।। ४६॥ न प्रीतिर्वेदवादेषु पाषण्डेषु यदा रति:। कलेर्वृद्धिस्तदा प्राज्ञैरनुमेया विचक्षणै:॥४७॥ कलौ जगत्पतिं विष्णुं सर्वस्रष्टारमीश्वरम्। नार्चियिष्यन्ति मैत्रेय पाषण्डोपहता नराः॥४८॥ किं वेदै: किं द्विजैर्देवै: किं शौचेनाम्बुजन्मना। इत्येवं विप्र वक्ष्यन्ति पाषण्डोपहता नरा:॥४९॥ स्वल्पाम्बुवृष्टिः पर्जन्यः शस्यं स्वल्पफलं तथा।• फलं तथाल्पसारञ्ज विप्र प्राप्ते कलौ युगे॥५०॥ शाणीप्रायाणि वस्त्राणि शमीप्राया महीरुहा:। शूद्रप्रायास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौ युगे॥५१॥ अणुप्रायाणि धान्यानि अजाप्रायं तथा पय:। भविष्यति कलौ प्राप्ते उषीरञ्चानुलेपनम्॥५२॥

कलेः प्राबल्ये लिङ्गान्याह यदा यदेति पञ्चभिः।।४४-४८।। अम्बुजन्मना वारिणा कृतेन शोचेन किम्।।४९।। अल्पसारं निर्वीर्यम्।।५०।।

पर्जन्यः शब्दायमानो मेघः, स्वल्पा अम्बुवृष्टिः जल वर्षणं यस्य तथाभूतः, अतिगर्जन्नपि स्वल्पमात्रजलवर्षीत्यर्थः। 'पर्जन्यो रसदब्देन्द्रा' विति कोषात्।
 शाणी शणसूत्रमयी पट्टिका तत्तुल्यानि वस्त्राणि। ५१।।
 उशीरं सुरिभतृणविशेषः। ५२।।

श्रश्रू-श्रशूरभूविष्ठा गुरवश्च नृणां कलौ।
श्यालाद्या हारिभार्याश्च सुहदो मुनिसत्तम॥५३॥
कस्य माता पिता कस्य यदा कर्म्मानुगः पुमान्।
इति चोदाहरिष्यन्ति श्रशुरानुगता नराः॥५४॥
वाङ्गनःकायिकैदोषैरभिभूताः पुनंः पुनः।
नराः पापान्यनुदिनं करिष्यन्त्यल्पमेधसः • ॥५५॥
निःसत्त्वानामशौचानां निःश्रीकाणां तथा नृणाम्।
यद्ययद्दुःखाय यत् सर्वं किल काले भविष्यति॥५७॥
निःस्वाध्यायवषट्कारे स्वधास्वाहाविवर्ज्ञिते।
तथा प्रविरलो विष्र क्वचित्लोको निवत्स्यति॥५७॥
तत्राल्पेनैव यलेन पुण्यस्कस्यमनुत्तमम्।
करोति यं कृतयुगे क्रियते तपसा हि सः॥५८॥
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठांशे प्रथमः अध्यायः॥

शस्यं शस्यबीजम् स्वल्पफलम् अल्पमात्रफलदायि।

श्यालाः पत्नीभ्रातरः हारिण्यो मनोहरा भार्या येषां ते हारिभार्याश्च सुहृदः तथाविधेषु नृषु नराणां सख्यं भवति इत्यर्थः॥५३॥

कर्मात्मकः स्वधर्माधीनजन्मा॥५४-५५॥

• अल्पा मेधा बुद्धिः येषां ते अल्पमेधसः बहुव्रीहौ मेधाशब्दस्य असन्तत्वमानुशासनिकम्। यद्यद्वस्तु तत् सर्व दुःखार्थमेव भविष्यति॥५६॥ क्वचित् कीकटादौ॥५७॥

कलेरकं महान्तं गुणमाह तत्रेति अल्पेनैव यत्नेन हरिकीर्त्तनादिनायं पुण्यस्कन्धं पुण्यराशिं नरः करोति, स हि कृतयुगे तपसा महता क्रियते य इति पाठे यः कोऽपि अतिमलिनोऽपीत्यर्थः। अतोऽनेनैकेन गुणेन कलिः सर्वश्रेष्ठ इत्यर्थः॥५८॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां

#### द्वितीयोऽध्यायः

(वेदव्यासेन कलियुगस्य, शूद्राणाम्, स्त्रियाञ्च महत्वस्य वर्णनम्)

पराशर उवाच

व्यासश्चाह महाबुद्धिर्यदत्रैव हि वस्तुनि। तच्छ्यतां महाभाग गदतो मम तत्त्वत:॥ १॥ कस्मिन् कालेऽल्पको धर्म्मो ददाति सुमहत् फलम्। मुनीनामित्यभूद् वादः कैश्चासौ क्रियते सुखम्॥२॥ सन्देहनिर्णायार्थाय वेदव्यासं महामुनिम्। ययुस्ते संशयं प्रष्टुं मैत्रेय मुनिपुङ्गवाः॥३॥ ददृश्स्ते मृनि तत्र जाह्नवीसलिले द्विजा:। वेदव्यासं महाभागमर्द्धस्त्रातं महामतिम्॥४॥ स्त्रानावसानं तत्तस्य प्रतीक्षन्तो महर्षयः • । तस्थस्तटे महानद्यास्तरुषण्डमुपाथिताः॥५॥ मग्नोऽथ जाह्नवीतोयादुत्थायाह सुतो मम। किल:, साधु: किल: साधुरित्येवं शृण्वतां वच:॥६॥ तेषां मुनीनां भूयश्च ममञ्ज स नदीजले। उत्थाय साधु साध्विति शुद्र धन्योऽसि चाब्रवीत्॥७॥ स निमग्नः समुत्थाय पुनः प्राह महामुनिः। योषितः साधुदन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोऽस्ति कः॥८॥

अतिनिकृष्टोऽपि कलिरल्पायासेन महाफलप्रदायीत्युपपादयिष्यन्, प्रसङ्गान्निकृष्टयोः स्त्रीशूद्रयोरिप गुणाधिक्यं वक्तुमितिहासं प्रस्तौति, व्यासश्चेति, वस्तुनि अर्थे॥१॥ वादो विचारः कैश्चाधिकारिभिरसौ धर्मः सुखमनायासेन क्रियते॥२॥ संशयविषयभूतमर्थं प्रष्टुं ययुः॥३-४॥

प्रतीक्षन्त इत्यत्र ईक्षतेरात्मनेपदिनः शतृप्रयोग आर्षः। महत्या नद्याः जाह्नव्याः तटे।

स्नानसमाप्तिं प्रतीक्षमाणास्तरूणां षण्डं समूहमुपाश्रितास्तस्थुः स्थिताः। उत्थाय उन्मज्य तेषां मुनीनां शृण्वतां कलिः साधुः साधुरित्येवं वाचा मम सुतो व्यास आहेत्यन्वयः॥६॥

ततः स्नात्वा यथान्यायमायान्तं कृतसतुंक्रियम्। उपतस्थुर्महाभागं मुनयस्ते सुतं मम॥ ९॥ कृतसंवन्दनाश्चाह कृतासनपरिग्रहान्। किमर्थमागता युयमिति सत्यवतीसतः॥ १०॥ तमूचुः संशयं प्रष्टुं: भवन्तं वयमागता। अलं तेनास्तु तावन्नः कथ्यतामपरं त्वया॥ ११॥ किल: साध्विति यत् प्रोक्तं शुद्र: साध्विति योषित: । यदाह भगवान् साधु धन्याश्चेति पुन: पुन: ॥ १२॥ तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामो न चेद् गृह्यं महामुने। तत् कथ्यतां ततो हृत्स्यं प्रक्ष्यामस्त्वां प्रयोजनम्॥ १३॥ इत्युक्तो मुनिभिर्व्यासः प्रहस्येदमथाब्रवीत्। श्रयतां भो मुनिश्रेष्ठा यदुक्तं साधु साध्विति॥ १४॥ यत्कृते दशभिर्वर्षेस्त्रेतायां हायनेन यत्। द्वापरे यद्य मासेन अहोरात्रेण तत् कलौ॥ १५॥ तरसोब्रह्मचर्च्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः। प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम्॥ १६॥ ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्च्चयन। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ सङ्कीर्त्त्य केशवम्॥ १७॥

तदेवं मुनिभिरपृष्टेनैव कस्मिन् व्यासेन कालेऽल्पको ददाति सुमहत् फलिमत्येतत् प्रश्नोत्तरतया कलेः साधुत्वमुक्तम्। कैश्चासौ क्रियते सुखिमत्येतन्निर्णयार्थं शूद्रस्य स्त्रीणाञ्च धन्यत्वमाह शूद्र धन्योऽसीति। बुद्धिऽसिन्नधानात् प्रत्यक्षिमिवोक्तम्।अत्र कलेः साधुत्वं शूद्रस्य धन्यत्वञ्च योषितां साधुत्वञ्च धन्यतरत्वञ्चेति यथोत्तर गुणाधिक्यं गङ्गायामघमर्षेण भगवद्ध्यानपूते चित्ते प्रतीतिमित्युन्मज्योन्मज्य वारत्रयोक्त्या दर्शितम्॥७-९॥

कृतं संवन्दनमभिवादनं यैस्तान्॥१०॥ तेन तावदलमस्तु तत्तावदास्तामित्यर्थः॥११-१३॥

<sup>्</sup>रै मासेन अहोरात्रेण इत्युभयत्र अपवर्गे तृतीया. तेन हेतुना कलिः साध्विति भाषितं मयेति शेषः। हृदिस्थप्रश्नस्यैवोत्तरं दत्तमप्यविज्ञाय पृष्छन्तीति प्रहस्येदमब्रवीत्॥१४॥

धर्मात्कर्षमतीवात्र प्राप्नोति पुरुषः कलौ। क्षाम व्यवस्थानम विशासन अल्पायासेन धर्म्मज्ञास्तेन तुष्टोऽस्म्यहं कलेः॥१८॥ व्रतचर्य्यापरैर्ग्राह्यो वेदः पूर्वं द्विजातिभिः। ततः स्वधर्मसम्प्राप्तैर्यष्टव्यं विधिनाध्वरै:॥१९॥ वृथा कथा वृथाभोज्यं वृथेज्या च द्विजन्मनाम्। पतनाय तथा भाव्यं तैस्त्वसंयमिभिः सदा॥२०॥ असम्यककुकरणे दोषस्तेषां सर्वेषु कर्मसु। भोज्यपेयादिकञ्चैषां नेच्छाप्राप्तिकरं द्विजा:॥२१॥ पारतन्त्र्यं समस्तेषु तेषां कार्य्येषु वै ततः । जयन्ति ते निजात् लोकान् क्लेशेन महता द्विजाः॥२२॥ द्विजशृश्रुषयैवैष पाकयज्ञाधिकारवान्। निजान् जयित वै लोकाञ् शूद्रो धन्यतरस्तत:॥२३॥ भक्ष्याभक्ष्येषु नास्यास्ति पेयापेयेषु वै यतः। नियमो मुनिशार्दूलास्तेनासौ साध्वितीरित:॥२४॥ स्वधर्मस्याविरोधेन नरैर्लब्धं धनं सदा। प्रतिपादनीयं पात्रेषु यष्टव्यञ्ज यथाविधि॥२५॥

यतकृते दशभिरिति द्वाभ्यामल्पेन कालेन कलौ धर्मोत्कर्षः। ध्यायन् कृत इति द्वाभ्यामल्पायासेनेतिः कलेः साधुत्वमुक्तं हायनेन वर्षेण॥१५-१८॥

शूद्रस्याल्पायासेन पुरुषार्थिसिद्धिं वक्तुं त्रैवर्णिकानां तत्रातिक्लेशमाह,—'वृतचर्यापरैरि'ति चतुर्भिः। व्रतचर्योपहारैरिति पाठे उपहरणमुपहारः गुरवे सर्वलाभार्पणैरित्यर्थः॥१९॥

वृथा कथा कृष्णकीर्त्तिरहिता, वृथा भोज्यं हरेरनिवेदितुं, वृथेज्या दम्भलोभादिपूर्विका॥२०॥

इच्छया प्राप्तिकारं प्राप्तञ्च न भवति, किन्तु चोदनया॥२१-२२॥

\* तेषां द्विजन्मनां सर्वेषु कार्येषु कर्त्तव्यार्थेषु पारतन्त्र्यं शास्त्रपारवश्यम् कठोरशास्त्रनियमपराधीनतेति

यावतः

शूद्रस्य तादृक्क्लेशाभावेन धन्यत्वमुक्तमुत्याह ''द्विजशूश्रूषते' ति द्वाभ्याम्॥२३-२४॥ स्त्रीणामनायासेन श्रयःप्राप्त्या धन्यत्वं वक्तं पुरुषाणां तत् प्राप्तौ क्लेशमाह—'स्वधर्मस्ये' ति त्रिभिः॥२५॥

तस्यार्जने महाक्लेशः पालने च द्विजोत्तमाः।
तथा सद् विनियोगाय विज्ञेयं गहनं नृणाम्॥२६॥
एभिरन्यैस्तथा क्लेशैः पुरुषा द्विजसत्तमाः।
निजान् जयन्ति वै लोकान्प्राजापत्यादिकान् क्रमात्॥२७
योषिच्छुश्रूषणं भर्तुः कर्म्मणा मनसा गिरा।
कुर्वतो समवाप्नोति तत्सालोक्यं यतो द्विजाः॥२८॥
नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यथा।
तृतीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः॥२९॥
एतद् वः कथितं विप्रा यित्रमित्तमिहागताः।
तत् पृच्छध्वं यथाकामं सर्वं वक्ष्यामि वः स्फुटम्॥३०॥

पराशर उवाच

ततस्ते मुनयः प्रोचुर्यत् प्रष्टव्यं महामुने।
अन्यस्मिन्नेव तत् पृष्टे यथावत् कथितं त्वया॥ ३ १॥
ततः प्रहस्य तान् प्राह कृष्णद्वैपायनो मुंनिः।
विस्मयोत्फुल्लनयनांस्तापसांस्तानुपागतान्॥ ३ २॥
मयैष भवतां प्रश्नो ज्ञातो दिव्येन चक्षुषा।
तता हि वः प्रसङ्गेन साधु साध्विति भाषितम्॥ ३ ३॥
स्वल्पेनैव प्रयत्नेन धर्म्म सिध्यति वै कलौ।
नरैरात्मगुणाम्भोभिः क्षालिताखिलकिल्विषैः॥ ३ ४॥

एवं नृणां गहनं क्लेश:॥२६-२७॥

योषितः तादृक् क्लेशो नास्तीत्याह—'योषिदि' ति द्वाभ्याम्। पुरुषो यथा महता क्लेशेन प्राजापत्यादीन् लोकान् प्राप्नोति तथा नातिक्लेशेन तांस्तां ल्लोकान् प्राप्नोतीत्यर्थः॥२८-३१॥ इदानीन्तु मदुक्तमेतैर्ज्ञातिमिति पुनः प्रहस्याह। अपृष्टेनैव व्यासेन कथमेवं निर्णयः कृतः इति विस्मयोत्फुल्लनयनान्॥३२-३३॥

उक्तमर्थं निगमयति—' स्वल्पेनैवे' ति चतुर्भिः। आत्मनो हरेर्गुणा एवाम्भांसि तैः क्षालितमखिलं किल्विषं येषां तैनरैः कर्त्तृभिधर्मः सिध्यति॥३४॥ शूद्रैश्च द्विजशुश्रूषातत्परैमुनिसत्तमाः।
तथा स्त्रीभिरनाया सं पितशुश्रूषयैव हि॥३५॥
ततस्त्रितमयप्येतन्मम धन्यतमं मतम्।
धर्म्मसंसाधने क्लेशो द्विजातीनां कृतादिषु॥३६॥
भवद्भिर्यदभिप्रेतं तदेतत् कथितं मया।
अपृष्टेनापि धर्मज्ञाः किमन्यत् कथ्यतां द्विजाः॥३७॥
ततः संम्पूज्य ते व्यासं प्रशस्य च पुनः पुनः।
यथागतं द्विजा जग्मुर्व्यासोक्तिक्षतसंशयाः॥३८॥
भवतोऽपि महाभाग! रहस्यं कथितं मया॥३९॥
अत्यन्तदुष्टस्य कलेरयमेको महान् गुणः।
कीर्त्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परं व्रजेत्॥४०॥
यद्याहं भवता पृष्टो जगतामुपसंहतिम्।
प्राकृतामान्तरालाञ्च तामप्येष वदामि ते॥४१॥
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठांशे द्वितीयः अध्यायः॥

यदिभिप्रेतं ज्ञातुमिष्टम्॥३७-३८॥ प्रासिङ्गकं परिसमाप्य प्रस्तुतमनुसन्धते—'यद्याह' मिति। आन्तरालां ब्रह्मणो दिने दिने भवाम्॥४०॥

> इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां षष्ठांशे द्वितीयोऽध्याय:॥

### तृतीयोऽध्याय:

# (निमेषादिकालमानस्य नैमित्तिकप्रलयस्य च वर्णनम्)

पराशर उवाच

सर्वेषामेव भूतानां त्रिविधः प्रतिसञ्चरः। नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको मतः॥१॥ ब्राह्मो नैमित्तिकस्तेषां कल्पान्ते प्रतिसञ्चरः। आत्यन्तिकश्च मोक्षाख्यः प्राकृतो द्विपरार्द्धिकः॥२॥

मैत्रेय उवाच

परार्द्धसंख्यां भगवन्! ममाचक्ष्व यया तु सः। द्विगुणीकृतया ज्ञेयः प्राकृतः प्रतिसञ्चरः॥३॥

पराशर उवाच

स्थानात् स्थानं दशगुणमेकस्माद् गण्यते द्विज। ततोऽष्टादशमे स्थाने परार्द्धमभिधीयते॥४॥ परार्द्धद्विगुणं यत्तुं प्राकृतः प्रलयो द्विज! तदाव्यक्तेऽखिलं व्यक्तं स्वहेतौ लयमेति वै॥५॥

प्रतिसञ्चरः प्रलयः। प्राकृतो द्विपरार्द्धिक इति द्विगुणे परार्धे ब्रह्मायुःसमाप्तौ भवतः। प्रकृतौ तत् कार्य्ये लय-प्राकृतः॥२॥

प्रथमांशे परार्द्धमानमुक्तमेव। तथापि तदेव मानं परार्धस्य उक्तप्रकारान्तरमप्यस्तीत्याह—'स्थानात् स्थानं दशगुण' मिति। यथाह वायुः-'कोटिकोटिसहस्राणि परार्द्धमिति कीर्त्यते। परार्द्धितगुणञ्चापि परमायुर्मनीषिणः। स्थानं दशगुणं विद्याद् दशादृशशतं ततः। सहस्रमयुतं तस्मात्रियुतं प्रयुतं ततः। अर्वुदं निर्वुदञ्चैव वृन्दञ्चैव ततः परम्। खर्वञ्चैव निखर्वञ्च शंखः पद्मं तथैव च। समुद्रो मध्यमन्तश्च परार्ध परमेव च। एवमष्टादशैतानि पदानि गणनाविधौ। कल्पसंख्याप्रवृत्तस्तु परार्धो ब्रह्मणः स्मृतः। तावच्छेषस्य कालोऽन्यत् तदन्ते प्रतिसृज्यत इति। एकं दशगुणं दश दश दशगुणाः शतम्। शतं दशगुणं सहस्रमित्येवमङ्गस्थानानां वामतोऽष्टादशे स्थाने परार्धं भवति। कल्पाश्चात्रासंख्येयाः। कल्पसंख्याप्रवृत्तस्तु परार्द्धो ब्रह्मण इति वायूक्तेः। ततश्च

निमेषो मानुषो योऽयं मात्रामात्रप्रमाणतः।
तैः पञ्चदशभिः काष्ठा त्रिंशत् काष्ठास्तथा कलाः॥६॥
नाडिका तु प्रमाणेन कला दश च पञ्च च।
उन्मानेनाम्भसः सा तु पलान्यर्द्धत्रयोदश॥७॥
हेममाषैः कृतच्छिद्रश्चतुर्भिश्चतुरङ्गलैः।
मागधेन प्रमाणेन जलप्रस्थस्तु स स्मृतः॥८॥

कल्पानां कोटिकोटिसहस्राणि परार्द्धं, तद्द्विगुणं परं ब्रह्मायुरित्युक्तं भवति। यत्तूक्तं प्रथमांशे- 'निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतम्। तत् पराख्यं तदर्द्धन्तु परार्द्धमिभधीयते। एवन्तु ब्रह्मणो वर्षमेव वर्षशतं हि तदि 'त्यादि। तस्मिन् पक्षे कल्पानां षट्त्रिंशत् सहस्राणि ब्रह्मण आयुरित्युक्तं स्यात्। अनयोश्च पक्षयोर्महाकल्पभेदेन व्यवस्था। यद्वा वायूक्तकल्पशब्देन लक्षणया तदंशभूतदिव्यमानुषवर्षादिभिः परार्द्धसंख्यासम्पादनेनाविरोधः समर्थनीयः॥४-५॥

नैमित्तिकं लयं प्रपञ्चियष्यित्रमेषादिक्रमेण प्रथमांशोक्तमेव कल्पप्रमाणमनुस्मारयित—'निमेष' इति सप्तभिः। मात्रैव मात्रा प्रमाणं यस्य सः। एकमात्रलध्वक्षरोच्चारणकालसम्मितो हि निमेषः, 'निमेषकालतुल्या हि मात्रा लध्वक्षरञ्च यदि'ति ब्रह्माण्डोक्तेः॥६॥

नाडिकाज्ञानोपायमाह—'उन्मानेने' ति सार्द्धेन। अम्भसः उन्मानेन उन्मीयते अनेनेत्युन्मानं पात्रम् अर्धेन योगे त्रयोदश सार्द्ध द्वादशेत्यर्थः। उन्मानरूपेण घटितानि सार्द्धद्वादशपलानि सा नाडिका ज्ञातव्येत्यर्थः॥७॥

किं प्रमाणं तत् पात्र कार्यं तदाह — 'मागधेन प्रमाणेन जलप्रस्थस्तु स स्मृतः' इति सार्द्धद्वादशपलजलेन हि मागधदेशप्रस्थः पूर्यते, षोडशपलजलेन हि मागधदेशाख्यः प्रस्थः पूर्यते। यदाह स्कन्धः, ''पलञ्च कुडलः प्रस्थ आढको द्रोण एव च। धान्यमानेन बोद्धव्याः क्रमशोऽमी चतुर्गुणाः'' तत् प्रमाणं पात्रं कार्यमित्यर्थसिद्धम्। ननु तथापि पात्रेण कथं नाडिकाज्ञानं क्रियापिरच्छेद्यत्वात् कालस्येत्याशंक्य क्रियासिद्धये प्रस्थं विशिनष्टि—'हेमे 'ति। माषः पञ्चगुञ्चः। हेम्नो माषैश्चतुर्भिशचतुरङ्गुलशालाकारूपेण परिषतैः कृतच्छिदः। एतदुक्तं भवति—सार्द्धवद्वादशपलताम्रमयं मागधप्रस्थसम्मितमूर्द्धवायतं पात्रञ्चतुर्माषचुतरङ्गुलहेमशलाकया कृताधिश्छद्रं जले स्थापिते तेन च्छिद्रेण यावता कालेन पूर्य्यते, तावान् कालो नाडिकेति। तथा च शुकः—''द्वादशार्द्धपलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः। स्वर्णमाषैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्तुतम्'' हित॥८॥

नाडिकाभ्यामथ द्वाभ्यां मुहूर्तो द्विजसत्तम। अहोरात्रं मुहूर्त्तास्तु त्रिंशन्मासो दिनैस्तथा॥९॥ मासैद्वीदशभिर्वर्षेमहोरात्रन्तु तिद्दवि। त्रिभिर्वर्षशतैर्वर्षं षष्ट्या चैवासुरद्विषाम्॥ १०॥ तैस्तु द्वादशसाहस्रं चतुर्युगमुदाहतम्। चतुर्युगसहस्रन्तु कथ्यते ब्रह्मणो दिनम्।। ११॥ स कल्पोऽप्यत्र मनवश्चतुईश महामुने। तदन्ते चैव मैत्रेय! ब्राह्मो नैमित्तिको लय:॥१२॥ तस्य स्वरूपमत्युत्रं मैत्रेय गदतो मम। शृणुष्व प्राकृतं भूयस्तव वक्ष्याम्यहं लयम्॥ १३॥ चतर्यगसहस्रान्ते क्षीणप्राये महीतले। अनावृष्टिरतीवोग्रा जायते शतवार्षिकी॥ १४॥ ततो यान्यल्पसाराणि तानि सत्त्वान्यशेषत:। क्षयं यान्ति मुनिश्रेष्ठ! पार्थिवान्यत्र पीड्नात्॥ १५॥ ततः स भगवान् विष्णु रुद्ररूपधरोऽव्ययः। क्षयाय यतते कर्त्तुमात्मस्थाः सकलाः प्रजाः॥ १६॥ ततः स भगवान् विष्णुर्भानोः सप्तसु रश्मिषु। स्थितः पिबत्यशेषाणि जलानि मुनिसत्तम।। १७॥ पीत्वाम्भांसि समस्तानि प्राणिभूमिगतानि वै। शोषं नयति मैत्रेय! समस्तं पृथिवीतलम्॥ १८॥

तथा त्रिंशता दिनैः मास इत्यर्थः॥९-१२॥ नैमित्तिकलयप्रकारमाह—'तस्य स्वरूप'मिति यावदध्यायसमाप्ति॥१३॥ क्षीणप्राये दुर्भिक्षादिभिः॥१४-१५॥

क्षयाय रुद्ररूपधरः सन् आत्मस्थाः स्वस्मिन् लीनाः प्रजाः कर्त्तुंप्रयतते॥१६॥

सप्त रश्मयः कूर्मोक्ताः—'सुषुम्नो हरिकेशश्च विश्वकर्मा तथैव च। विश्ववर्चास्तथा दर्चा वसुः संयद् वसुस्तथे' ति॥१७॥

सरित्-समुद्र-शैलेषु शैल प्रस्रवणेषु च। पातालेषु च यत्तोयं तत् सर्वं नयति क्षयम्॥ १९॥ ततस्तस्यानुभावेन तोयाहारोपबुंहिता:। त एव रश्मयः सप्त जायन्ते सप्त भास्कराः॥२०॥ अधशोर्द्धञ्च ते दीप्तास्ततः सप्त दिवाकराः। दहन्यशेषं त्रैलोक्यं सपातालतलं द्विज।। २ १।। दह्यमानन्तु तैदीप्तैस्त्रैलोक्यं द्विज! भास्करै:। साद्रिनद्यर्णवाभोगं नि:स्नेहमति जायते॥२२॥ ततो निर्दग्धवृक्षाम्ब त्रैलोक्यमखिलं द्विज। भवत्येका च वसुधा कुम्मपृष्ठोपमाकृति:॥२३॥ ततः कालाग्निरुद्रोऽसौ भूत्वा सर्वहरो हरिः। शेषनिःश्वाससम्भूतः पातालानि बभस्त्यधः॥२४॥ पातालानि समस्तानि स दग्ध्वा ज्वलनो महान्। भूमिमभ्येत्य सकलं बभस्ति वसुधातलम्॥ २५॥ भुवर्लीकं तत सर्वं स्वर्लीकञ्च सुदारुण:। ज्वालामालामहावर्त्तस्तत्रैव परिवर्त्तते॥ २६॥ अम्बरीषमिवाभाति त्रैलोक्यमखिलं तदा। ज्वालावर्त्तपरीवारमुपक्षीणचराचरम्॥ २७॥

प्राणिगतानि रक्तवसादीनि, भूमिगतानि तडागादिस्थितानि॥१८-१९॥
सप्तरश्मयः भास्कराः सप्त-अरोगो भ्राजः पटलः पतङ्गः स्वर्णरोमा ज्योतिष्मान्
विभावसुः सप्त सूर्याः इति श्रुत्युक्ताः॥२०-२१॥
आभोगो विस्तारः, निःस्रेहं अतिरूक्षम्॥२२-२३॥
बभस्ति भस्मीकरोति॥२४-२५॥
ज्वालानां मालस्तासां महान्त आवर्ता यस्मिन् सः। तत्रैव त्रैलोक्यमध्य एव॥२६॥
अम्बरीषं भर्जनभाण्डम॥२७॥

ततस्तापपरीतास्तु लोकद्वयनिवासिनः।
कृताधिकारा गच्छिन्त महर्लोकं महामुने॥२८॥
तस्मादिप महातापतमा लोकास्ततः परम्।
गच्छिन्त जनलोकं ते दशावृत्या परैषिणः॥२९॥
ततो दण्वा जगत् सर्वरुद्रूरूपी जनाईनः।
मुखिनःश्वासजान् मेघान् करोति मुनिसत्तम॥३०॥
ततो गजकुलप्रख्यास्तिङ्ग्वन्तो निनादिनः।
उत्तिष्ठन्ति तदा व्योग्नि घोराः संवर्त्तका घनाः॥३१॥
केचिन्नीलोत्पलश्यामाः केचित् कुमुदसिन्नभाः।
धूमवर्णा घनाः केचित् किचित् पीताः पयोधराः॥३२॥
केचिद्रासभवर्णाभा लाक्षारसिनभास्तथा।
केचिद्रदर्यसङ्काशा इन्द्रनीलिनभाः परे॥३३॥
शाङ्खकुन्दिनभाश्चान्ये जात्यञ्चनिभास्तथा।
इन्द्रगोपनिभाः केचिन्मनःशिलिनिभास्तथा।

लोकद्वयनिवासिनः दिवि भुविस्थाः कृताधिकाराः अनुष्ठितस्वीयविनियोगाः॥ २८॥

दशायाः तत्रत्यफलफोगावस्थायाः आवृत्या परिवृत्या परैषिणः उद्भ्वंलोकैषिणः। अन्ये त्वाहुः—त्रैलोक्येऽपि ये आधिकारिका मन्वाद्यास्ते कृताधिकारा भोगप्रक्षीणकर्माणः सन्तो महर्ल्लोकं प्राप्य तस्मादिप तप्ताः तद्वासिभिः सह सशरीरा जनं यान्ति, तेषां मन्वादीनां मध्ये ये परैषिणः परवस्तुप्राप्तीच्छवः ते दशवारमावृत्या क्रमात्तपः सत्यादिद्वारा ततः परमीश्चरं विशन्ति। अन्ये तु त्रैलोक्यस्था जीवाः स्वात्मिन संह्रियन्ते. यथाह वायुः, पितृभिर्मनुभिश्चैव सार्धं सप्तर्षिभिस्तथा। यज्वानश्चैव येऽप्यन्ये तद्भक्ताश्चैव तैः सह। महर्लोकं गमिष्यन्ति त्यक्त्वा त्रैलोक्यमीश्वराः। महर्लोकं परित्यज्य गणास्ते वै चतुर्दश। सशरीराः श्रयन्ते वै जनलोकं सहानुगाः। एवं देवाः सिपतर ऋषयो मनवश्च ह। पुत्रै सहोर्द्धु गच्छन्ति व्यावर्तन्ते च तैः सह। जनलोकात् सुराः सर्वे दश कल्पान् पुनः पुनः। पर्यायकाले सम्प्राप्ते सम्भूता नैधनेन ह। अवश्यं भावितार्थेन सम्बध्यन्ते तदा तु ते। निवर्तन्ते तथावृतौ तेषां शक्यो न विस्तरः। महाञ्जनञ्चेव जनात्तपश्च तपात् ततस्तानि भवन्ति सत्ये। मन्वन्तराणां परिवर्तनानि मुञ्चन्ति सत्येन ततोऽन्तराणि। तपोऽभियोगाद्विषयप्रमाणाद्विशन्ति ते शाश्चतमेव देवम्।

चाषपत्रनिभाः केचिदुत्तिष्ठन्ति घना घनाः।
केचित् पुरवराकाराः केचित् पर्वतसित्रभाः॥३५॥
कूटागारिनभाश्चान्ये केचित् स्थूलिनभा घनाः।
महारावा महाकायाः पूरयन्ति नभस्तलम्॥३६॥
वर्षन्तस्ते महासारैस्तमग्निमितभैरवम्।
शमयन्त्यखिलं विप्र! त्रैलोक्यान्तरिकस्तृतम्॥३७॥
नष्टे चाग्नौ शतं तेऽिष वर्षाणामिनवारिताः।
प्लावयन्तो जगत् सर्वं वर्षन्ति मुनिसत्तम॥३८॥
धाराभिरक्षमात्राभिः प्लावियत्वाखिलं भुवम्।
भुवर्लोकं तथैवोर्द्धं प्लावयन्ति दिवं द्विज॥३९॥
अश्वकारीकृते लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे।
वर्षन्ति ते महामेघा वर्षाणामिधकं शतम्॥४०॥
इति श्रीविष्णु पुराणे षष्ठांशे तृतीयः अध्यायः।

अथात्मिन महातेजाः सर्वमास्थाय कर्मकृत्। ततः स्वरात्रिं स्विपिति तमस्येकार्णवे जले।' इति॥२९-३४॥

चाषो नीलपक्षः शकुनः॥३५॥ कृटागारं गृहविशेषः॥३६-४०॥ व्यक्तिकात्रमा सम्बद्धाः स्वतिकार्यः स्वतिकार्यः

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां षष्ठांशे तृतीयोऽध्याय:।

## चतुर्थोऽध्याय:

#### (प्राकृतप्रलयवर्णनम्)

पराशर उवाच

सप्तर्षिस्थानमाऋम्य स्थितेऽम्भसि महामुन्ने। एकार्णवं भवत्येव त्रैलोक्यमखिलं ततः॥ १॥ मुखिनःश्वासजो विष्णोर्वायुस्तान् जलदांस्ततः। नाशयित्वा तु मैत्रेय! वर्षाणामधिकं शतम्॥२॥ सर्वभूतमयोऽचिन्त्यो भगवान् भूतभावनः। अनादिरादिर्विश्वस्य पीत्वा वायुमशेषत:॥३॥ एकार्णवे ततस्तस्मिन् शेषशय्यास्थितः प्रभुः। ब्रह्मरूपधर: शेते भगवानादिकृद्धारि:॥४॥ जनलोकगतैः सिद्धैः सनकाद्यैरभिष्टुतः। ब्रह्मलोकगतैश्चैव चिन्त्यमानो मुमुक्षुभि:॥५॥ आत्ममायामयीं दिव्यां योगिनिद्रां समास्थित:। आत्मानं वासुदेवाख्यं चिन्तयन् परमेश्वरः॥६॥ एष नैमित्तिको नाम मैत्रेय! प्रतिसञ्जर:। निमित्तं तत्र यच्छेते ब्रह्मरूपधरो हरि:॥७॥ यदा जागर्ति विश्वात्मा स तदा चेष्टते जगत्। निमीलत्येतदखिलं योगशय्याशयेऽच्युते॥८॥ पद्मयोनेदिनं यत्तु चतुर्युगसहस्रवत्। एकार्णवाप्तुते लोके तावती रात्रिरिष्यते॥ ९॥

तदेवं नैमित्तिकं त्रैलोक्यप्रलयं निरूप्य तत्कालीनां स्थितिं निरूपयन्नाह—'सप्तर्षिस्थान' मित्यादिना 'अनावृष्ट्ये' त्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन॥१-३॥

शेष एव शय्या तामाश्रितः शेते॥४-७॥

स यदा जागत्तिं तदा जगचेष्टते सृष्ट्युन्मुखं भवति, निमीलति लयं याति॥८॥

ततः प्रबुद्धो रात्र्यन्ते पुनः सृष्टिं करोत्यजः। ब्रह्मस्वरूपधृग् विष्णुर्यथा ते कथितं पुरा॥ १०॥ इत्येष कल्पसंहारश्चान्तरः प्रलयो द्विज। नैमित्तिकस्ते कथित: प्राकृत: शृण्वत: परम्॥ ११॥ अनावृष्ट्याग्निसम्पर्कात् कृते संक्षालने मुने। समस्तेष्वेव लोकेषु पातालेष्वखिलेषु च॥ १२॥ महदादेर्विकारस्य विशेषान्तस्य संक्षये। कृष्णेच्छाकारिते तस्मिन् प्रवृत्ते प्रतिसञ्चरे • ॥१३॥ आपो ग्रसन्ति वै पूर्वं भूमेर्गन्धात्मकं गुणम्। आत्तगन्या ततो भूमि: प्रलयत्वाय कल्पते॥ १४॥ प्रनष्टे गन्धतन्मात्रेऽभवत् पृथ्वी जलात्मिका। रसाञ्जलं समुद्रभूतं तस्माञ्जातं रसात्मकम्॥ १५॥ आपस्तदा प्रवृद्धास्तु वेगवत्यो महास्वनाः। सर्वमापूरयन्तीदं तिष्ठन्ति विचरन्ति च। सिललेनैवोर्म्मिमता लोका व्याप्ताः समन्ततः॥ १६॥ अपामिप गुणो यस्तु ज्योतिषा पीयते तु सः। नश्यन्त्यापस्ततस्ताश्च रसतन्मात्रसंक्षयात् • ॥ १७॥ ततश्चापो हतरसा ज्योतिष्टंव प्राप्नुवन्ति वै। अग्न्यवस्थे तु सलिले तेजसा सर्वतो वृते॥ १८॥

कियन्तं कालं शेते, कदा व प्रबुद्धः सन् जगत् सृजतीत्यत्राह**—'पद्मयोने**'रिति द्वाभ्याम्॥९-१२॥

महादादेविशेषान्तस्य पृथिव्यन्तस्य विकारस्य संक्षये निमित्ते प्रतिसञ्चरे प्रवृत्त इत्यर्थः॥१३॥

महादादेः सांख्योक्तमहत्तत्त्वादेः, कृष्णस्य विष्णोः इच्छया कारिते प्रतिसञ्चरे प्रलये प्रवृत्ते सित,
 इत्यर्थः।

आत्तोऽपहृतो गन्धो यस्याः सा प्रलयत्वाय प्रलीनत्वाय॥१४-१५॥ \* रसतन्मात्रस्य जलकारणभूतस्य संक्षयात् सूक्ष्मजलस्य विनाशात्।

स चाग्निः सर्वतो व्याप्त आदत्ते तञ्चलं तदा।
सर्वमापूर्य्य तेजोभिस्तदा जगिददं शनैः॥१९॥
अर्चिर्भिः संवृते तिस्मिन् तिर्य्यगूद्ध्वंमधस्तथा।
ज्योतिषोऽिप परं रूपं वायुरित्त प्रभाकरम्॥२०॥
प्रलीने च ततस्तिस्मिन् वायुभूतेऽिखलात्मिनि।
प्रनष्टे रूपतन्मात्रे हतरूपो विभावसुः॥२१॥
प्रशाम्यित तदा ज्योतिर्वायुर्दोधूयते महान्।
निरालोके तदा लोके वाखवस्थे च तेजिस • ॥२२॥
ततस्तु मूलमासाद्य वायुः सम्भवमात्मनः।
उर्ध्वञ्चाधश्च तिर्य्यक् च दोधवीति दिशो दश • ॥२३॥
वायोरिप गुणं स्पर्शमाकाशो ग्रसते पुनः।
प्रशाम्यित ततो वायुः खन्तु तिष्ठत्यनावृतम् • ॥२४॥
अरूपमरसस्पर्शमगन्धं न च मूर्तिमत्।
सर्वमापूरयद्यैतत् सुमहत् सम्प्रकाशते • ॥२५॥

सिललेनैव लोका व्यासाः ऋमादित्यर्थः॥१७-१९॥ प्रभाकरं प्रकाशकं वायुरत्ति ग्रसते॥२०-२१॥ निरालोके वायुर्दोधूयते प्रचलति।।२२।।

- \* प्रशाम्यित नश्यित, दोधूयते इति धूञ्कम्पन इत्यस्य यिङ रूपम्। वाय्ववस्थे वायुभावमापन्ने। तुमुलं शब्दम् आत्मनः सम्भवं कारणम् आकाशम् आसाद्य उर्द्ध्वमधश्च दश दिशो दोधवीति प्रसर्पति।।२३।।
- \* तुमुलं शब्दं शब्दामात्रं सूक्ष्ममाकाशतत्त्विमत्यर्थः, आत्मनः वायुतत्त्वस्य सम्भवं उत्पत्तिबीजम्, 'अथैतस्मादत्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद् वायु' रित्यादि श्रुतेः। दश दिशः व्याप्त, दोधवीति भृशं पुनः पुनर्वा चलित, दोधवीतीति यङलुको रूपम्।
- खं आकाशम्। अनावृतं विकारैरपरिच्छित्रम्।।२४-२५।।।
- न विद्यते रूपं यत्र तत् न विद्यते रसस्पर्शी यत्र तत्, न विद्यते गन्धो यत्र तत्, रूपरसस्पर्शगन्धशून्यमित्यर्थः, रूपादीनां प्रागुक्तऋमेण विनाशादिति भावः। न च मूत्तिमत्, न

परिमण्डलं तच्छुषिरमाकाशं शब्दलक्षणम्।
शब्दमात्रं तदाकाशं सर्वमावृत्य तिष्ठति ● ॥२६॥
ततः शब्दं गुणं तस्य भूतादिर्प्रसते पुनः।
भूतेन्द्रियेषु युगपद् भूतादौ संस्थितेषु वै॥२७॥
अभिमानात्मको होष भूतादिस्तामसः स्मृतः।
भूतादिं प्रसते चापि महान् वै बुद्धिलक्षणः॥२८॥
उर्वी महांश्च जगतः प्रान्तेऽन्तर्बाह्यतस्तथा॥२९॥
एवं सप्त महाबुद्धे! ऋमात् प्रकृतयस्तु वै।
प्रत्याहारे तु ताः सर्वा प्रविशन्ति परस्परम्॥३०॥

परिच्छिनन्नस्वरूपम्। सुमहत् परमहत् परिमाणयुक्तम्, तदुक्तं कारिकावल्यां विश्वाथेन—'कालखात्मदिशां सर्वगतत्वं परमं मह' दिति।

परिमण्डलं सर्वतो वर्त्तुलं तच ब्रह्माण्डकटाहावृतत्वात् शब्दलक्षणं स्थूलेन शब्देन लक्ष्यम्।।२६।।

• सुषिरं सरन्ध्रं सावकाशमित्यर्थः। शब्दः लक्षणं यस्य तथाभूतम्। शब्दस्य विशेषगुणस्य आश्रयतयैव अप्रत्यक्षस्याकाशस्य सिद्धेः।

भूतादिरित्यनेनात्र न तामसमात्रग्रहणं किन्तु तमःप्राधान्येन सामान्यतोऽहङ्कारमात्रस्य, अत एव भूतानामिन्द्रियाणाञ्च युगपत् प्रलयोक्तिः। देवानामप्युलक्षणमेतत्॥२७॥

अभिमानविषयाणां भूतादीनां लीनत्वात् केवलाभिमानात्मकस्य चावरणैकस्वभावत्वात्। एष भूतादिस्तदा तामसस्तमप्रधानः स्मृत इत्यर्थः। बुद्धिलक्षणः ज्ञानप्रधानत्वात्॥२८॥

यथा सृष्टिक्रमप्रातिलोम्येन पृथिव्यादेः महत्तत्त्वपर्यन्तो लय उक्तः। आवरणे स्वयमेव लयक्रम इति वक्तुं ब्रह्माण्डान्तर्वर्तिनः कार्यस्य अन्तर्बाह्यतश्च आद्यन्तकोटीर्दशयति— उर्वी महां' श्चेति। ब्रह्माण्डस्यान्तर्यथादौ जगतः पृथिवी महत्तत्त्वञ्च प्रान्ते आद्यन्तसीम्नोर्भवतः तथा ब्रह्माण्डाद्बाह्यतोऽपि। ततः किमत आह—'एव ' मिति। यथा चरमसृष्टयां पृथ्वीमारभ्य प्रथमसृष्टमहत्तत्त्वपर्यन्तं प्रातिलोम्येन स्वस्वकारणे लयः, एवमावरणभूता अपि याः पृथिव्याद्याः सप्त प्रकृत्यः॥२९॥

येनेदमावृतं सर्वमण्डमप्सु प्रलीयते।

सप्तद्वीपसमुद्रान्तं सप्तलोकं सपर्वतम्॥३१॥

उदकावरणं यनु ज्योतिषा पीयते तु तत्।

ज्योतिर्वायौ लयं याति यात्याकाशे समीरणः॥३२॥

आकाशञ्चैव भूतादिर्यसते तं तदा महान्।

महान्तमेभिः सिहतं प्रकृतिर्यसते द्विजा।३३॥

गुणासाम्यमनुद्रिक्तमन्यूनञ्च महामुने ।

प्रोच्यते प्रकृतिर्हेतु प्रधानं कारणं परम् • ॥३४॥

इत्येषा प्रकृतिः सर्वा व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी।

व्यक्तस्वरूपमव्यक्ते तस्मिन् मैत्रेय! लीयते॥३५॥

एकः शुद्धोऽक्षरो नित्यः सर्वव्यापी तथा पुमान्।

सोऽप्यंशः सर्वभूतस्य मैत्रेय! परमात्मनः॥३६॥

न सन्ति यत्र सर्वेशे नामजात्यादिकल्पनाः।

सत्तामात्रात्मके ज्ञेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे॥३७॥

तत्रापि प्रत्याहारे उपसंहारे परं परं स्वं कारणं प्रविशन्ति। तदाह—'येने'ति। त्रिभिः। येनेदं सप्तद्वीपादिकमावृतमासीत् तदण्डं अण्डकटाहरूपा पृथ्वी स्वावरणरूपास्वप्सु प्रलीयत इत्यर्थः॥३०-३१॥

गुणानां सत्त्वरजस्तमसां साम्यम् समावस्था। अनुद्रिक्तम् त्रिषु गुणेषु कस्याप्याधिक्यशून्यम्,
 अन्यूनं कस्यापि न्यूनतया रिहतम्। गुणसाम्यमनुद्रिक्तमन्यूनञ्चेति त्रयं
 प्रतिपाद्यबुद्धिवैशद्यार्थमुक्तम् एकमात्रेणापि चिरतार्थत्वादिति ध्येयम्।

प्रकृति स्वरूपं दर्शयंस्तत् कार्यस्य तस्मिन्नेव लयमुपसंहति—'गुणसाम्य'मिति॥३४॥ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी कार्यकारणरूपा॥३५॥

प्रकृति पुरुषयोरिप लयं वक्तुं तयोस्तदंशत्वमाह—'एक' इति। सर्वव्यापी प्रकतेस्तत्कार्यस्य चाधिष्ठाता, सोऽपीत्यिपशब्दात् प्रकृंतिरिप, सर्वभूतस्य प्रकृत्यादिसर्वात्मकस्य परमात्मनोऽंश:॥३६॥

कः पुनः परमात्मेत्यत्राह—'न सन्ता'ति, द्वाभ्याम्, आत्मनः पुरुषात् परे॥३७॥

स ब्रह्म तत् परं धाम परमात्मा स चेश्वर:। स विष्णुः सर्वमेवेदं यतो नावर्त्तते यति:॥३८॥ प्रकृतिर्या मया ख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी। पुरुषश्चाप्यभावेतौ लीयते परमात्मनि॥ ३९॥ परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः। विष्णुर्नाम्ना स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते॥४०॥ प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च द्विविधं कर्म वैदिकम्। ताभ्यामुभाभ्यां पुरुषै: सर्वमूर्त्ति: स इज्यते॥४१॥ ऋग्-यजुः सामभिर्मागैः प्रवृत्तीरज्यते ह्यसौ। यज्ञेश्वरो यज्ञपुमान् पुरुषै: पुरुषोत्तम: ।। ४२॥ ज्ञानात्मा ज्ञानयोगेन ज्ञानमूर्त्तः स चेज्यते। निवृत्ते योगिभिर्मार्गे विष्णुर्मुक्तिफलप्रदः॥४३॥ हस्व-दीर्घप्नुतैर्यत् किञ्चद्वस्त्वभियुज्यते। यद्य वाचामविषये तत्सर्वं विष्णुख्ययः॥४४॥ व्यक्तं स एव चाव्यक्तं स एव पुरुषोऽव्ययः। परमात्मा स विश्वात्मा विश्वरूपधरो हरि:॥४५॥

पुरुषोत्तमे लीयेते लीनाविव तिष्ठतः॥३९॥ तस्य तु नास्ति लय इत्याह—'परमात्मे' ति तस्मात् स एव परमपुरुषार्थः॥४०॥ तत्प्रप्त्यर्थमेव सर्वसाधनजातमित्याह—'प्रवृत्तञ्चे ति॥४१॥

कै: कथमिज्यत इत्यत्राह—'ऋगि'ति द्वाभ्याम्। प्रवृत्तैरिवरक्तै: पुरुषै: ऋग्वेदादिविहितै: कर्मभि: मार्गभूतैरिज्यते॥४२॥

प्रवृत्तैरिवरक्तैरिति श्रीधरः। अविरक्तैः वैराग्यशून्यैः सकामैरिति यावत्। मार्गे ः उपायैः। असौ
पुरुषोत्तमो विष्णुः इज्यते पूज्यते।
 कर्मिभिर्विशुद्धचित्तैस्तु योगिभिर्निवृत्ते मार्गे स्थितैर्ज्ञानयोगेन इज्यत इत्यर्थः॥४३॥

क्रमामावशुद्धाचत्तस्तु यागामानवृत्तं माग स्थितज्ञानयागन इज्यत इत्ययः॥ ब ज्ञानयोगस्वरूपमाह—'ह्नस्वदीर्घे' ति द्वाभ्याम्॥४४॥ व्यक्ताव्यक्तात्मिका तस्मिन् प्रकृतिः सम्प्रलीयते।
पुरुषश्चापि मैत्रेय! व्यापिन्यव्याहतात्मिन॥४६॥
द्विपरार्द्धात्मकः कालः किथतो यो मया तव।
तदहस्तस्य मैत्रेय! विष्णोरीशस्य कथ्यते॥४७॥
व्यक्ते च प्रकृतौ लीने प्रकृत्यां पुरुषे तथा।
तत्र स्थिते निशा चान्या तत्प्रमाणा महामुने॥४८॥
नैवाहस्तस्य न निशा नित्यस्य परमात्मनः।
उपचारस्तथाप्येष तस्येशस्य द्विजोच्यते॥४९॥
इत्येष तव मैत्रेय! कथितः प्राकृतो लयः।
आत्यन्तिकमितो ब्रह्मन्निबोध प्रतिसञ्चरम्॥५०॥

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठांशे चतुर्थः अध्यायः॥

सर्वं विष्णुरेव, न तु ततो व्यतिरिक्तमस्तीत्यत्र हेतुमाह—'व्यक्ताव्यक्तात्मिके' ति॥४६॥ विष्णोः सर्वोत्कर्षप्रतिपत्त्यर्थं सर्वातिशायिनीमहोरात्रकल्पनामाह—'द्विपरार्द्धे'ति द्वाभ्याम्॥४७॥

तथा पुरुषे तत्र परमेश्वरे स्थिते सित प्रकत्याञ्च तत्र स्थितायामित्यर्थः ॥४८॥ एतच्च न वास्तवमित्याह—'नैवे' ति। उपचारः सर्वोत्कर्षप्रतिप्रत्तये क्रियते इत्यर्थः॥४८॥ प्राकृतं लयमुपसंहरन् आत्यन्तिक-लयमुपक्षिपति'इती'ति॥४९॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां षष्ठांशे चतुर्थोऽध्याय:।

### पञ्चमोऽध्याय:

(आध्यात्मिकादित्रिविधतापवर्णनम्, भगवान् वासुदेवश्चेति शब्दद्वयस्य व्याख्या, भगवतः पारमार्थिकस्वरूपवर्णनञ्च)

#### पराशर उवाच

आध्यात्मिकादि मैत्रेय! ज्ञात्वा तापत्रयं बुध:।

उत्पन्नज्ञानवैराग्यः प्राप्नोत्यात्यन्तिकं लयम् ● ॥१॥

आध्यात्मिको वै द्विविधः शारीरो मानसस्तथा।
शारीरो बहुभिभेदिभिद्यते श्रूयताञ्च सः॥२॥
शिरोरोग-प्रतिश्याय-ज्वरशूल-भगन्दरै:।
गुल्मार्श:-श्र्यथु-श्रास-च्छह्यादिभिरनेकधा॥३॥
तथाक्षिरोगातीसार-कुष्ठाङ्गमयसंज्ञकै:।
भिद्यते देहजस्तापो मानसं श्रोतमर्हसि॥४॥

काम-क्रोध-भय-दोष-लोभ-मोह-विषादजः।
शोका-सूया-वमाने-र्घ्या-मात्सर्व्यादिभवस्तथा॥५॥

मानसोऽपि द्विजश्रेष्ठ! तापो भवति नैकधा।
इत्येवमादिभिभेदैस्तापो ह्याध्यात्मिकः स्मृतः॥६॥

• आध्यात्मिकादीत्यादिपदेन आधिभौतिकाधिदैविकपरिग्रहः। तापत्रय दुःखत्रयम्।

आत्यन्तिको लयो नाम सर्वात्मना अज्ञानतत्कार्यनाशात्मको मोक्षः। तद्याध्यात्मिकादितापत्रयं दुःसहमिति ज्ञात्वा बुद्धा विवेकी उत्पन्नवैराग्यः सन् गुरूपदेशादिनोत्पन्नज्ञानः प्राप्नोति॥१॥

आत्मानं कार्यकारणसंघातं निमित्तमधिकृत्य भवतीत्याध्यात्मिकः, तं प्रपञ्चयति-'आध्यात्मिक' इति पञ्चभिः॥॥

प्रतिश्यायः पीनसः। श्वयथुः शोथः। अङ्गामयो वातजलोदरादिः॥३-४॥ 💮 🕬

द्वेषोऽप्रीतिः मोहो वैचित्यं, विषादः सत्त्वहानिः, शोकोऽनुशोचम्। असूया गुणेषु दोषारोपः, ईष्या क्षमाराहित्यं, मात्सर्यं परोत्कर्षसहिष्णुता॥५-६॥ मृग-पिक्ष-मनुष्याद्यैः पिशाचोरग-राक्षसैः।
सरीसृपाद्यैश्च नृणां जन्यते चािष्धभौतिकः● ॥७॥
शीतोष्णवातवर्षाम्बु-वैद्यतादिसमुद्भवः।
तापो द्विजवरश्रेष्ठ! कथ्यते चािष्वदैविकः॥८॥
गर्भ-जन्म-जराङ्गान-मृत्यु-नारकजं तथा।
दुःखं सहस्रशो भेदैभिंद्यते मुनिसत्तम॥९॥
सुकुमारतनुर्गभें जन्तुर्बहुमलावृते।
उल्वसंविष्टितो भुग्नपृष्ठग्रीवास्थिसंहतिः॥१०॥
अत्यन्ततापैरत्यर्थ वर्द्धमानातिवेदनः॥११॥
प्रसारणाकुञ्चनादेर्नाङ्गानां प्रभुरात्मनः।
शकृन्मूत्रमहापङ्कशायी सर्वत्र पीडितः॥१२॥
निरुच्छ्वासः सचैतन्यः स्मरन् जन्मशतान्यथ।
आस्ते गर्भेऽतिदुखेन निजकर्मनिबस्थनः॥१३॥

भूतानि निमित्तत्वेनाधिकृत भवतीत्याधिभौतिक:. तमाह-मृगेति मृगादिभिर्यो जन्यते स आधिभौतिक:॥७॥

आधिभौतिक इति भूतानि प्राणिनः अधिकृत्य प्रवृत्त इत्यर्थः, मृगपक्षिप्रभृति
 प्राणिप्रभव इति यावत्।

केवलं दैवमेवाधिकृत्य भवतीत्याधिदैविकः। तमाह, —'श्रीतोष्णवाते' ति॥८॥ एतदेव तापत्रयं गर्भाद्यवस्थाभेदेन सहस्रशः प्रपञ्चयति गर्भेत्यादिना इति संसारतापार्केत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन॥९॥

तत्र गर्भदुःखमाह, सुकुमारेति चतुर्भिः उल्वं गर्भवेष्टाजालम्। भुग्नं वक्रीभूतं पृष्ठादि यस्य सः॥१०॥

मात्राभुक्तैरतिविदादिभिः अत्यन्तमम्लादिभिर्वद्धमानातिवेदना यस्य सः॥११॥ आत्मनो गात्राणां प्रसारणादावसमर्थः॥१२-१३॥ जायमानः पुरीषाशृंमूत्रशुक्राविलाननः।
प्राजापत्येन वातेन पीड्यमानास्थिबस्यनः॥१४॥
अधोमुको वै क्रियते प्रबलैः सूतिमास्तैः।
क्लेशैर्निष्क्रान्तिमाप्नोति जठरान्मातुरातुरः॥१५॥
मूर्च्छामवाप्य महतीं संस्पृष्टो बाह्यवायुना।
विज्ञानभ्रंशमाप्नोति जातश्च मुनिसत्तम • ॥१६॥
कङ्कटैरिव तुन्नाङ्ग क्रकचैरिव दारितः।
पूतिव्रणान्निपतितो धरण्यां कृमिको यथा • ॥१७॥
कण्ड्यने चाप्यशक्तः परिवर्त्तेऽप्यनीश्वरः।
स्तन्यपानादिकाहारमवाप्नोति परेच्छया॥१८॥
अशुचिः प्रस्तरे सुप्तः कीटदंशादिभिस्तथा।
भक्ष्यमाणोऽपि नैवैषां समर्थो विनिवारणे॥१९॥
जन्मदुःखान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि वै।
बालभावे यदाप्नोति आधिभौतादिकानि च॥२०॥

जन्मदुःखमाह, जायमान इति द्वाभ्यां पुरीषादिभिराविलं क्रित्रमाननं यस्य सः। प्राजापत्येन प्रजापतिनियुक्तेन गभसङ्कोचकेन। तस्यादुपायात् स गर्भः करणीयांसं तं योनिं न हिनस्ति ब्रह्मण हि क्रुप्त इति श्रुतेः॥१४॥

सूतिमारुतै: प्रसूत्यर्थं गर्भप्रेरकैर्वायुभि:॥१५॥ जन्मानन्तरं दु:खान्याह,—'मूर्च्छां मिति चतुर्भि:॥१६॥

• विज्ञानभ्रंश गर्भवासदशायां तस्य यथा व्यतीतजन्मान्तरस्मरणादि रूपं विज्ञानमासीत् तस्माद् विच्युतिम्।

तुन्नाङ्गौ व्यथितगात्रः, ऋकचैः विदारणयन्त्रैः पूतिब्रणात् दुर्गन्धिब्रणतुल्याद्योनेः॥१७॥

• तुन्नेति व्यथनार्थस्य तुदतेर्धातोः रूपम् तुन्नानि व्याथितानि अङ्गानि गात्राणि यस्य सः। बाल्यदुःखान्याह—'कण्डूयने 'इत्यादित्रिभिः॥१८-२०॥

अज्ञानतमसाच्छन्नो मृढान्तःकरणो नरः। न जानाति कुत: कोऽहं क्वाहं गन्ता किमात्मक:॥२१॥ केन बन्धेन बद्धोऽहं कारणं किमकारणम। किं कार्य्य किमकार्य्य वा किं वाच्यं किन्न वोच्यते॥ २२ कोऽधर्माः कश्च वै धर्मः कस्मिन् वर्त्तेत वा कथम्। किं कर्त्तव्यकर्त्तव्यं किं वा किं गुणदोषवत्॥२३॥ एवं पशुसमैर्मूढैरज्ञानप्रभवं महत्। अवाप्यते नरैर्दु:खं शिश्नोदरपरायणै:॥२४॥ अज्ञानं तामसो भाव: कार्यारम्भा: प्रवृत्तय:। अज्ञानिनां प्रवर्त्तन्ते कर्म्मलोपास्ततो द्विज॥२५॥ नरकं कर्मणां लोपात् फलमाहर्महर्षय:। तस्मादज्ञानिनां दु:खिमह चामुत्र चोत्तमम्॥२६॥ जराजर्ज्जरदेहश्च शिथिलावयवः क्रमात्। विगलच्छीर्णदशनो बली स्नायुशिरावृत:॥२७॥ दुरप्रनष्टनयनो व्योमान्तर्गततारकः। नासाविवरनिर्यात-लोपपुञ्जजश्चलद्वपु:॥२८॥ प्रकटीकृतसर्वास्थिनंतपृष्ठास्थिसंहति:। उत्सन्नजठराग्नित्वादल्पाहारोऽल्पचेष्टितः॥२९॥

यौवनदुःखान्याह—'अज्ञाने ति षड्भिः। अज्ञानमिह कामलोभाद्याभिनिवेशः तेन तमसाच्छन्नः अन्धीभृतः॥२१॥

कार्याकार्ये लौकिके॥ २२॥

कर्त्तर्व्याकर्त्तव्ये वैदिके॥२३-२४॥

किञ्च अज्ञानं तमसो भावः अतोऽज्ञानिनां विहितेष्वपि कार्यारम्भेष्वप्रवृत्तयः स्युः। ततः कर्मलोपाः प्रवर्तन्ते॥२५॥

ततो नकरप्राप्तिरिति उत्तमम् अत्यधिकं दुःखम्॥२६॥

कुच्छचङ्क्रमणोत्थानशयनासनचेष्टित:। मन्दीभवच्छोत्रनेत्रः स्रवल्लालाविलाननः॥३०॥ अनायत्तैः समस्तैश्च करणैर्मरणोन्मखः। तक्क्षणेऽप्यनुभूतानामस्मर्त्ताखिलवस्तुनाम्॥ ३ १॥ सकृदुचारिते वाक्ये समुद्भूतमहाश्रम:। श्वासः काससमुद्भूतमहायासप्रजागरः॥ ३२॥ अन्येनोत्याप्यतेऽन्येन तथा संवेश्यते जरी। भृत्यात्मपुत्रदाराणामवामानस्पदीकृत:॥३३॥ प्रक्षीणाखिलशौचश्च विहाराहारसस्पृह:। हास्यः परिजनस्यापि निर्व्विण्णाशेषबास्यवः॥३४॥ अनुभूतिमवान्यस्मिन् जन्मन्यात्मिवचेष्टितम्। संस्मरन् यौवने दीर्घ निःश्वसित्यभितापितः॥ ३५॥ एवमादीनि दु:खानि जरायामनुभूय वै। मरणे यानि दुःखानि प्राप्नोति शृणु तान्यिप॥३६॥ श्लथग्रीवांघ्रिहस्तोऽथ व्याप्तो वेपथुना भृशम्। मुहर्ग्लानिपरवशो मुहर्ज्ञानलवान्वित:॥३७॥

स्थाविरदु:खान्याह—'जराजर्जरे' ति दशिभि:। बली लम्बमाना त्वक्, शिरा रक्तवहा नाडी सैवास्थिबन्धनी स्नायु:। दूरे दूरस्थेऽर्थे नष्टं नयनं ग्रहणासमर्थं चक्षुर्यस्य स:. व्योम्नि चक्षुर्गोलकाकाशेऽन्तर्गते निमग्ने तारके कनीनिके यस्य स:॥२८-३०॥

अनायत्तैरस्वाधीनै: करणैरिन्द्रियै:॥३१-३४॥

यौवने यदात्मनो विविधं चेष्टितं तदन्यजन्मानुभूतिमव संस्मरन दीर्घं श्वासं मुञ्जति॥३५-३६॥

मरणदु:खान्याह—'श्लथग्रीवे' ति सार्द्धेः षड्भिः। वेपथुना कम्पेन॥३७-३८॥

हिरण्य-धान्य-तनय-भार्या-भृत्य-गृहादिषु। एते कथं भविष्यन्ति ममेति ममताकुलः • ॥३८॥ मर्मभिद्धिमहारोगै: ऋकचैरिव दारुणै:। शरैरिवान्तकस्योग्रैश्छिद्यमानास्थिबन्धनः॥ ३९॥ विवर्त्तमानताराक्षि हस्तपादं मुहु: क्षिपन्। संशुष्यमाणताल्वोष्ठकण्ठो घुरघुरायते॥४०॥ निरुद्धकण्ठो दीषैधैरुदानश्चासपीडित:। तापेन महता व्याप्तस्तृषा चार्त्तस्तथा क्षुद्या। ४१॥ क्लेशादुतुऋान्तिमाप्नोति याम्यिकङ्करपीडितः। ततश्च यानतादेहं क्लेशेन प्रतिपद्यते॥४२॥ एतान्यन्यानि चोत्राणि दुःखानि मरणे नृणाम्। शृणुष्व नरके यानि प्राप्यन्ते पुरुषैमृतै:॥४३॥ याम्यिकङ्करपाशादिग्रहणं दण्डताडनम्। यमस्य दर्शनञ्चोत्रमुत्रमार्गविलोकनम्॥४४॥ करम्भवालुका-वह्नि-यन्त्र-शस्त्रादिभीषणे। प्रत्येकं नरके याश्च यातना द्विज! दु:सहा:॥४५॥ ऋकचै: पीडयमानानामूषायाञ्चापि धम्यताम्। कुठारै: कृत्यमानानां भूमौ चापि निखन्यताम्॥४६॥

दोषौधैः श्लेष्मादिसंधैर्निरुद्धकण्ठैः घुरु घुरुः इत्येवं शब्दं करोति॥४०-४१॥ यातनार्थमन्यं देहम्॥४२॥ नरकदुःखान्याह,—'श्रृणुष्वे 'ति सार्धैः षड्भिः॥४३॥ याम्यिकङ्करैः पाशादिग्रहणम्॥४४॥ करम्भाबालुकाः तप्तबालुकाः॥४५॥ धम्यतां खंन्यतामित्यादि कर्मणि परस्मैपदमार्षम्। कृत्यमानानां छिद्यमानानाम्॥४६॥

एते हिरण्यादयः, कथं मम मत्स्वामिका भिवष्यन्ति, इत्येवं ममताकुलः ममकारेण व्याकुलः। अथवा अतः परं ममाभावदशयामेते मम हिरण्यादयः कथं भिवष्यन्ति केन प्रकारेण वर्त्तिष्यन्ते इत्यर्थः, इति ममताुकलः।

शूलेष्वारोप्यमाणानां व्याघ्रवक्त्रे प्रवेश्यताम्। गृधः सम्भक्ष्यमाणानां द्वीपिभिश्चोपभुज्यताम्॥४७॥ क्वाध्यतां तैलमध्ये च क्रिश्यतां क्षारकर्दमै:। उद्यान्निपात्यमानानां क्षिप्यतां क्षेपयन्त्रकै:॥४८॥ नरके यानि दुःखानि पापहेतुद्भवानि वै। प्राप्यन्ते नारकैर्विप्र! तेषां संख्या न विद्यते● ॥४९॥ न केवलं द्विजश्रेष्ठ नरके दु:खपद्धति:। स्वर्गेऽपि पातभीतस्य क्षयिष्णोर्नास्ति निर्वृति:॥५०॥ पनश्च गर्भे भवति जायते च पुनः पुनः। गर्भे विलीयते भूयो जायमानोऽस्तमेति च।। ५१॥ प्रियते जातमात्रश्च बालभावेऽथं यौवने। मध्यमं वा वय: प्राप्य वार्द्धके वा ध्रुवा मृति॥५२॥ यावजीवति तावच दुखैर्नानाविधैः प्लृतः। तन्तुकारणपक्ष्मौधैरास्ते कार्पासबीजवत्॥ ५३॥ द्रव्यनाशे तथोत्पत्तौ पालने च तथा नृणाम्। भवन्यनेकदु:खानि तथैवेष्टविपत्तिषु॥५४॥

द्वीपिभिर्व्याघ्रै:।।४७-४८।। पापमेव हेतुः कारणं तदुद्भवानि॥४९॥

• पापमेव हेतुः तस्मादुद्भवो येषां तानि। नारकैः नरकगतैः पुरुषैः।

स्वर्गेऽपि दु:खमेबेत्याह—'न केवल' मिति। स्वर्गे निवृत्तिर्नास्ति, दु:खपद्धतिरेवास्तीत्यर्थ:॥५०॥

स्वर्गनरकभोगानन्तरं पुनगर्भादिदुःखमाह—'पुनश्चे'ित षड्भिः॥५१-५२॥ दुःखैः प्लुतो व्याप्त आस्ते, तन्तूनां कारणं पक्ष्माणि कार्पासांशवस्तेषामोघैः समृहैः कार्पासबीजं यथा व्याप्त तद्वत्॥५३॥

उत्पतौ द्रव्यस्यार्जने॥५४-५५॥

यद् यत् प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मैत्रेय! जायते।
तदेव दु:खवृक्षस्य बीजत्वमुपगच्छिति।।५५।।
कलत्र-पुत्र-भृत्यादि-गृह-क्षेत्र-धनादिकै:।
ित्रयते न तथा भूरि सुखं पुंसा यथाऽसुखम्।।५६।।
इति संसारदु:खार्कतापतापितचेतसाम्।
विमुक्तिपादपच्छायामृते कुत्र सुखं नृणाम्।।५७।।
तदस्य त्रिविधस्यापि दु:खजातस्य पण्डितै:।
गर्भजन्मजराद्येषु स्थानेषु प्रभविष्यत:॥५८॥
निरस्यातिशयाह्रादसुखभावैकलक्षणा।
भैषस्यं भगवत्प्राप्तिरेकान्तात्यन्तिकी मता।।५९।।
तस्मात् तत्प्राप्तये यत्नः कर्त्तव्यः पण्डितैन्रैः।
तत्प्राप्तिहेतुर्ज्ञानञ्च कर्म चोक्तं महामुने॥६०॥

कलत्रादिकैर्यथा असुखं भूरि क्रियते, न तथा सुखं क्रियते॥५६॥

एवं दु:खानुसन्धानेन लब्धविवेकवैराग्यस्य पुंसो मुमुक्षेव युक्तेत्याशयेनाह—'इति'ति त्रिभि:॥५७॥

गर्भेदिस्थानेषु प्रकर्षेण भविष्यतो दुःखजातस्य भगवत् प्राप्तिरेव भैषज्यं मता सम्मतेत्यन्वयः॥५८॥

कथम्भूता भगवत्प्राप्तिस्तदाह—निरस्तातिशय आह्लादो निर्वृत्तिः यस्मिन् सुखे तद्भावस्तदात्मत्वमेवैकलक्षणं यस्याः सा तथा। किञ्च एकान्ता भगवित्रष्ठामात्रेणा-वश्यम्भाविनि न तु ऋत्विगादिवैगुण्येन कर्मफलवदनैकान्तिकी अनित्या॥५९॥

यत्नस्य साधनविषयत्वात् साधनमाह—'तत्प्राप्तो'ति। कर्म सत्त्वशुद्धिद्वारा ज्ञानं साक्षात्॥६०॥ आगमोत्थं विवेकोत्थं द्विधा ज्ञानं तथोच्यते।
शब्दब्रह्मागममयं परं ब्रह्म विवेकजम्।। ६ १॥
अस्थं तम इवाज्ञानं दीपवधेन्द्रियोद्भवम्।
यथा सूर्यस्तथा ज्ञानं यद् विप्रर्षे! विवेकजम्।। ६ २॥
मनुरप्याह वेदार्थं स्मृत्वा यन्मुनिसत्तम।
तदेतच्छूयतामत्र सम्बन्धे गदतो मम॥६ ३॥
द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परञ्च यत्।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छिति॥६४॥
द्वे विद्ये वेदितव्ये वै इति चाथर्वणी श्रुतिः।
परया त्वक्षरप्राप्तिऋग्वेदादिमयापरा॥६५॥

तद्य ज्ञानं द्विविधमित्याह—'आगमोत्यिमि'ति। तद्विवृणोति— "शब्दब्रहोति। आगममयम् आगमोत्थं ज्ञानं शब्दब्रह्मशब्दात्, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे'त्यादिवाक्याज् जायमानं ब्रह्मश्रवणजं ज्ञानमागतोत्थमित्यर्थः। देहादिविविक्ताकारचित्तवृत्तौ निदिध्यासनाख्यायां प्रकाशमानं परब्रह्म विवेकजं ज्ञानमित्यर्थः। वृत्तिव्यङ्गयस्य ब्रह्मण एव ज्ञानाभिधेयत्वाद् ब्रह्मैव ज्ञानमित्युक्तम्॥६१॥

शब्दश्रवणादिष ब्रह्मज्ञानमेवोत्पद्यते तेनैवाज्ञानं निवर्त्य भगवत्प्राप्तिसिद्धेः किं विवेकजज्ञानेनेत्याशंक्याह—'अन्य मिति निविडतम इवाज्ञानम्। व्यापकमावरणम् इन्द्रियैः शब्दादिद्वारा जातं ज्ञानं दीपवत् न सर्वात्मना अज्ञाननिवर्त्तकं विवेकजन्तु ज्ञानं सूर्यवत् सर्वाज्ञाननिवर्त्तकमित्यर्थः॥६२॥

उक्तलक्षणे ज्ञानद्वैधे मनुसम्मतिमाह ,अत्र सबन्धे अस्मिन् प्रसङ्गे॥६३॥ शब्दब्रह्मणि श्रवणेन निष्णातो विवेकजेन परं ब्रह्म प्राप्नोति॥६४॥

तत्प्राप्तिहेतुर्ज्ञानञ्च कर्म चोक्तमित्येतत्परश्रुतिसम्मितमाह—'द्वे विद्यो'इति। विद्याशब्देन तद् हेतुकर्मब्रह्मविषयौ वेदभागौ गृह्योते तदाह— 'परयें' ति्। अक्षरप्रतिपादकपराख्यवेदभागादितरः कर्मभाग ऋग्वेदादिशब्देनोच्यते। ब्राह्मणपरिव्राजकादिवत्,सा त्वपरा साधनगोचरत्वात्॥६५॥ यत्तदव्यक्तमजरचिन्त्यमजमव्ययम्।
अनिर्देश्यमरूपञ्च पाणिपादाद्यसंयुतम्॥६६॥
विभुं सर्वगतं नित्यं भूतयोनिमकारणम्।
व्याप्तव्याप्तं यतः सर्वं तद् वै पश्यन्ति सूरयः॥६७॥
तद् ब्रह्म परमं धाम तद् ध्येयं मोक्षकाङ्क्षिभः।
श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विष्णोः परमं पदम्॥६८॥
तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः।
वाचको भगवच्छब्दस्तस्याक्षयात्मनः॥६९॥
एवं निगदितार्थस्य तत्तत्त्वं तस्य तत्त्वतः।
ज्ञायते येन तज्जानं परमन्यत् त्रयोमयम्॥७०॥
अशब्दगोचरस्यापि तस्य वै ब्रह्मणो द्विज।
पूजायां भगवच्छब्दः क्रियते ह्यौपचारिकः॥७१॥
शृद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि वर्त्तते।
मैत्रेय! भगवच्छब्दः सर्वकारणकारणे॥७२॥

अथ पराख्यया यदाक्षरमधिगम्यते तत्तददृश्यमग्राह्यमित्यथर्वश्रुत्युक्तं परविद्याविषयम् अक्षराख्यं तत्त्वमाह—'यत्त'दिति त्रिभि:॥६६॥

तत् परं ब्रह्मैव स्वेच्छया आविष्कृतषाड्गुण्यम् परमेश्वाख्यं भगवच्छब्दवाच्यं द्वादशाक्षरादिपरविद्योपासनया भक्तै: सुलभदर्शनमित्याह॥६९॥

ईदृग्विषयञ्च ज्ञानं परिवद्येत्याह—एविम' ति। निगदितार्थस्य द्वादशाक्षरादिभिरुक्तार्थस्य सतत्त्वं स्वरूपं तत्त्वतः अप्रच्युतब्रह्मस्वरूपेण येन द्वादशाक्षरादिना ज्ञायते तत् परं ज्ञानं परिवद्या, त्रयीमयन्तु यत् अपरिवद्या कर्माख्या॥७०॥

ननु यदीश्वरो ब्रह्मैव, कथं तर्हि तस्यानिर्देश्यस्य भगवच्छब्दवाच्यत्विमत्याशङ्याह—'अशब्दे' ति। पूजायां निमित्तभूतायाम् आविष्कृतषाड्गुण्येन भगवच्छबद्ः प्रयुज्यते तत्रापि गुणानां स्वरूपाभिपन्नत्वात् उपचारात् मत्वर्थीयः प्रयुज्यते तद्भेदविवक्षायाम्॥७१॥

इत्थम्भूते मुख्य एव भगवच्छब्दो वर्त्तते इत्याह—'शुद्धे' इति। शुद्धे असङ्गे महाविभूत्याख्ये अचिन्त्यैश्वर्यै॥७२॥ सम्भर्तेति तथा भर्ता भकारोऽर्थद्वयान्वितः।
नेता गमियता स्रष्टा गकारार्थस्तथा मुनि॥७३॥
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः।
ज्ञान-वैराग्ययोश्चैव षष्णां भग इतीङ्गना॥७४॥
वसन्ति यत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मिन।
सर्वभूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोऽन्ययः॥७५॥
एवमेष महाशब्दो भगवानिति सत्तम।
परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यतः॥७६॥
तत्र पूज्यपदार्थोक्ति-परिभाषासमन्वितः।
शब्दोऽयं नोपचारेण अन्यत्र ह्युपचारतः॥७७॥
उत्पत्ति प्रलयञ्चैव भूतानामगतिं गतिम्।
वेति विद्यामिवद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति॥७८॥

अक्षरार्थिनरुक्त्या भगवच्छब्दो परमेश्वरवाचकत्वमाह,—सम्भर्ता, पौषकः भर्ता आधार इत्यर्थंद्वयेनान्वितः । नेता कर्मज्ञानफलप्रापकः। गमयिता प्रलये कार्याणां कारणम्। प्रतिस्रष्टा पुनरपि तेषाम् उद्गमयिता सर्गकर्ता इति गकारार्थः॥७३॥

अक्षरार्थनिरुक्त्या इदानीम् अक्षरद्वयात्मकस्य पदस्यार्थमाह,—ऐश्वर्यस्येति इङ्गना संज्ञा इत्यर्थ:॥७४

वकारर्थमाह,—'वसन्ती'ति। यत्राधिष्ठान भूते भूतानि वसन्ति स च भूतेषु वसतीति वकारार्थः॥७५॥

एवमेष शब्दे वासुदेवस्य वाचकः, नान्यस्येत्यर्थः। भश्चादौगश्च वश्च भगवानित्यक्षरसाम्यात् निरुक्तिः। षाड्गुण्यं भग इति पक्षे तद्वान् भगवानित्यनुगम एव॥७६॥

तदेवं परमेश्वरे निरितशयैश्वर्यादियुक्ते मुख्योऽयं शब्दः, तु गौण इत्याह,—'तत्रे ति पूज्यस्य श्रेष्ठस्य पदार्थस्य उक्तौ या परिभाषा सङ्केतरूपग्रहस्तत् सङ्ग्रहः। तत्समन्वितोऽयं शब्दः। अतो नोपचारेण प्रवर्त्तते। अन्यत्र देवादावुपचारेण प्रवर्त्तते॥ ७७॥

उपचारे बीजमाह—'उत्पत्ति 'मिति॥७८॥

ज्ञान-शक्ति-बलैश्वर्य-वीर्यम्तेजांस्यशेषत:। भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः॥७९॥ सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि। भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः॥८०॥ खाण्डिक्यजनकायाह पृष्टः केशिध्वजः पुरा। नामाव्याख्यमननस्य वासुदेवस्य तत्त्वतः॥८१॥ भूतेषु वसते सोऽन्तर्वसन्यत्र च तानि यत्। धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः ॥८२॥ स सर्वभूतप्रकृतिं विकारान् गुणांश्च दोषांश्च मुने! व्यतीत:। अतीतसर्वावरणोऽखिलात्मा तेनास्तृतं यद्भुवान्तराले॥८३॥ समस्तकल्याणगुणात्मको हि स्वशक्तिलेशावृतभूतवर्णः। इच्छागृहीताभिमतोरुदेह: संसाधिताशेषजगद्धितोऽसौ॥८४॥ तेजोबलैश्चर्यमहावबोधः स्ववीर्यशक्त्यादिगुणैकराशिः। परः पराणौं सकला न यत्रक्लेशादयः सन्ति परापरेशे॥८५॥ स ईश्वरो व्यष्टिसमष्टिरूपो व्यक्तस्वरूपोऽप्रकटस्वरूपः। सर्वेश्वरः सर्वगः सर्ववेत्ता समस्तशक्तिः पममेश्वराख्यः॥८६॥

भगवच्छब्दवाच्यं षाङ्गुण्यं प्रकारान्तरेणाह 'ज्ञानेति'। हेयै: प्रकृतिगुणै: तत्कार्यै: कर्मभिस्तत्फलैश्च विना॥७९॥

द्वादशाक्षरान्तर्गतभगवच्छदस्यार्थमुक्त्वा वासुदेवशब्दस्यार्थमाह—'सर्वाणी'ति। वसनाद् वासानाच वासुः साधनात् साधुरितिवत्। द्योतनाद् देवः। वासुश्वासौ देवश्चेति वासुदेवः। तदुक्तं मोक्षधर्मे—'वसनाद् देवनाचैव वासुदेवन्ततोविदु,' रिति॥८०॥

जनकादयोऽपि भगवन्नामालोचननिष्ठयैव ब्रह्मज्ञानं प्राप्ता इति दर्शयन्नाह—'खाण्डिक्ये'ति षड्भि:॥८१॥

भूतेषु सोऽन्तरिति वासुशब्दो व्याख्यातः। **'धाता विधाते '**त्यादिना देवशब्दो दिवेर्धातोः अनेकार्थप्रपञ्चेन व्याख्यात इति ज्ञेयम्॥८२॥

भुवान्तराले यदस्ति, तत्सर्वं तेनास्तृतं छत्रं व्याप्तमिति यावत्॥८३-८४॥ कल्याणगुणानेवाह—'तेजोबले 'ति॥८६॥ संज्ञायते येन तदस्तदोषं शुद्धं परं निर्मलमेकरूपम्।
संदृश्यते वाप्यधिगम्यते वा तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्॥८७॥
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठांशे पञ्चमः अध्यायः॥

स्वास्तायः योगसम्बात योगात् स्वास्तायम्ब छ।

प्रकृतमुपसंहरति—'स' इति। येन ज्ञायते परोक्षवृत्त्या। संदृश्यते साक्षात् क्रियते। अधिगम्यते निशेषाविद्यानिवृत्त्या प्राप्यते तत् ज्ञानं परा विद्या, अन्यद्ज्ञानं अविद्यान्तर्वित्तनी अपरा विद्येत्यर्थः॥८७॥

ताथा स दूरवर्ग तस्य प्राचावीय वदेतद् द्वयं कारणम्। अतं एवं वर्वदेवद्वयं दर्शनदारा

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां षष्ठांशे पञ्चमोऽध्याय:।

### षष्ठोऽध्याय:

## (केशिध्वज-खाण्डिक्ययोर्विवरणम्)

पराशर उवाच

स्वाध्यायं संयमाभ्यां स दृश्यते पुरुषोत्तमः।
तत्प्राप्तिकारणं ब्रह्म तदेतदिति चोच्यते॥ १॥
स्वाध्यायाद् योगमासीत योगात् स्वाध्यायमेव च।
स्वाध्याय-योगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते • ॥ २॥
तदीक्षणाय स्वाध्यायश्चश्चर्योगस्तथापरम्।
न मांसचक्ष्मा द्रष्टुं ब्रह्मभूतः स शक्यते॥ ३॥

मैत्रेय उवाच

भगवंस्तमहं योगं ज्ञातुमिच्छामि तं वद। ज्ञाते यत्राखिलाधारं पश्येयं परमेश्वरम्॥४॥

पूर्वाध्यायान्ते 'संज्ञायते येने'त्यत्र परमात्मानो ज्ञानदर्शनप्राप्तयो येन भवन्ति, तत्परं ज्ञानिमत्युक्तं, तत्र दृढाज्ञानं मननमसकृतेन वेदान्तवाक्यश्रवणेन भवतीति प्रसिद्धम्। अत स्तुदुल्लन्ध्य दर्शनप्राप्तयोः कारणमाह—'स्वाध्याये'ति। स्वाध्यायः प्रणवजपः, संयमो योगः, ताभ्यां स दृश्यते। तस्य प्राप्ताविप तदेतद् द्वयं कारणम्। अत एव तद्हेतुद्वयं दर्शनद्वारा ब्रह्मणः प्राप्तिहेतुत्वात् ब्रह्मोत्यभिधीयते॥१॥

तदनुष्ठानप्रकारमहा—'स्वाध्याया दिति। सम्पत्त्या समृद्धया, तथा च योगशास्त्रम्, 'जपाच्छ्रान्तः पुनर्ध्यायेद् ध्यानाच्छ्रान्तः पुनर्जपेत्। जपध्यानाभियोगेन पश्येदात्मानमात्मिन इति॥२॥

योगम् अश्रित्येति शेषः, आसीत अवतिष्ठेत। अथवा धातूनामनेकार्थत्वात् आसीत् अनुतिष्ठेदित्यर्थः।

ननु चक्षुरादिभिरप्यात्मन एव स्फुरणात् कथमिदमेव द्वयं तत्प्रकाशमुच्यते, तत्राह,—'तदीक्षणाये' ति। विषयावच्छेदं विना परिपूर्णब्रह्मभूतो मांसमयैश्चक्षुरादिभिर्द्रष्टुं न शक्यते इत्यर्थ:॥३॥

यत्र यस्मिन् ज्ञाते ज्ञात्वा अनुष्ठिते सतीत्यर्थः॥४॥

#### पराशर उवाच

यथा केशिध्वजः प्राह खाण्डिक्याय महात्मने। जनकाय पुरा योगं तथाहं कथयामि ते॥५॥

### मैत्रेय उवाच

खाण्डिक्यः कोऽभवद् ब्रह्मन् को वा केशिध्वजोऽभवत्। कथं तयोश्च संवादो योगसम्बन्धवानभूत्॥६॥

### पराशर उवाच यातिमकाले सुद्वायहत्रहत्वायस्य यहा

धर्मध्वजो वै जनकस्तस्य पुत्रो मितध्वजः।
कृतध्वजश्च नाम्ना स सदाध्यात्मरितर्नृपः॥७॥
कृतध्वजश्च नाम्ना स सदाध्यात्मरितर्नृपः॥७॥
कृतध्वजस्य पुत्रोऽभूत् ख्यातः केशिध्वजो द्विजः।
पुत्रो मितध्वजस्यापि खाण्डिक्यो जनकोऽभवत्॥८॥
कर्म्ममार्गेऽति खाण्डिक्यः पृथिव्यामभवत् कृती।
केशिध्वजोऽप्यतीवासीदात्मविद्याविशारदः॥९॥
तावुभाविप खाण्डिक्यः विजिगीषु परस्परम्।
केशिध्वजेन खाण्डिक्यः स्वराष्ट्रादवरोपितः॥१०॥
पुरोधसा मित्रिभिश्च समवेतोऽल्पसाधनः।
राज्यात्रिराकृतः सोऽथ दुर्गारण्यचरोऽभवत् • ॥११॥
इयाज सोऽपि सुबहून् यज्ञान् ज्ञानव्यपाश्रयः।
ब्रह्मविद्यामधिष्ठाय तर्नुं मृत्युमविद्यया॥१२॥

्पूर्वाध्यायोपक्षिप्तमितिहासं योगनिरूपणार्थम् अनुवर्त्तयति—'यथा केशिध्वज' इत्यादिना यावदुत्तराध्यायसमाप्ति॥७॥

अति अतिशयितः कर्मभागे॥८-१०॥

अल्पसाधनः स्वल्पपरीवारः॥११॥

दुर्गं दुर्गम् यत् अरण्यं तत्र चरतीति सः दुर्गारण्यचरः।

ं स केशिध्वजः ज्ञानव्यपाश्रयः ज्ञाननिष्ठोऽपि ब्रह्मविद्यामिधष्ठाय ब्रह्मार्पणाभ्यासेन कर्त्तृकर्मादि सर्वं ब्रह्मैवेतिदृष्टया। बहून यज्ञान् इयाज कृतवान्. किमर्थम्? अविद्यया कर्मलक्षणया मृत्युं कामादिकषायशेषं तर्त्तुक्षपयितुम्॥१२॥ एकदा वर्त्तमानस्य योग योगविदां वर।
धर्म्मधेनुं जघानोग्र-शार्हूलो विजने वने॥१३॥
ततो राजा हतं ज्ञात्वा धेनुं व्याघ्रेण ऋत्विजः।
प्रायश्चितं स पप्रच्छ किंमन्नेति विधीयते॥१४॥
ते चोचुर्न वयं विद्मः कशेरुः पृच्छ्यतामिति।
कशेरुरिष तेनोक्तस्तथैव प्राह भार्गवम्॥१५॥
शुनकं पृच्छ राजेन्द्र! नाहं वेद्वि स वेत्स्यति।
स गत्वा तमपृच्छच सोऽप्याह शृणु यन्मुने॥१६॥
न कशेरुर्न चैवाहं न चान्यः साम्प्रतं भुवि।
वेत्त्येक एव त्वच्छनुः खाण्डिक्यो यो जितस्त्वया॥१७॥
स चाहं तं प्रयाम्येष प्रष्टुमात्मिरपुं मुने।
प्राप्त एव मया यज्ञो यदि मां स हनिष्यति॥१८॥
प्रायश्चित्तमशेषेण यदि पृष्टो विद्यिति।
ततश्चाविकलो यागो मुनिश्रेष्ठ! भविष्यति॥१९॥

#### पराशर उवाच

इत्युक्त्वा स्थमारुह्य कृष्णाजिनधरो नृपः। वनं जगाम यत्रास्ते खाण्डिक्यः स महामितः॥२०॥ तमायान्तं समालोक्य खाण्डिक्यो रिपुमात्मनः। प्रोवाच क्रोधताम्राक्षः समारोपितकार्म्मुकः॥२१॥

धर्मधेनुं होमधेनुं, धर्मदोग्ध्रीतिमिति पाठे प्रवर्ग्ये हरिर्विशेषो धर्मः तदर्थं पयोदोग्ध्रीं। शार्दूलो व्याघ्रः॥१३॥

किमत्र प्रायश्चित्तं विधीयत इति पप्रच्छ॥१४॥ तथैव तेनोक्तः कशेरुरपि शुनकं पृच्छेत्याहेत्यन्वयः॥१५-१७॥

'प्राप्त एवे' ति। धर्मार्थं यतमानस्तु अन्तरा चेद्विपद्यते स धर्मफलमाप्नोती त्यादिवचनात्॥१८॥

अविकलो योगो भरिष्यतीति स चाहेति पूर्वोणान्वय:॥१९-२१॥

### खाण्डिक्य उवाच

कृष्णाजिनं त्वं कवचमावध्यास्मान्निहंस्यसि। कृष्णाजिनधरे वेत्सि न मिय प्रहरिष्यति ● ॥२२॥ मृगाणां वत पृष्ठेषु मूढ़! कृष्णाजिनं न किम्। येषां त्वया मया चोग्राः प्रहिताः शितसायकाः॥२३॥ स त्वामहं हिनष्यामि न मे जीवन् विमोक्ष्यसे। आततायसि दुर्बुद्धे! मम राष्ट्रहरो रिपुः॥२४॥

### केशिध्वज उवाच

खाण्डिक्य! संशयं प्रष्टुं भवन्तमहमागतः। न त्वां हन्तुं विचार्येतत् कोपं वाणञ्च मुञ्च च॥२५॥

### पराशर उवाच

ततः स मित्रिभिः सार्द्धमेकान्ते सुपुरोहितः।
मन्त्रयामास खाण्डिक्यः सर्वैरेव महामितः॥२६॥
तमूचुर्मित्रणो वध्यो रिपुरेष वशं गतः।
हते तु पृथिवी सर्वा मम वश्या भिवष्यति॥२७॥
खाण्डिक्यश्चाह तान् सर्वानेतदेवं न संशयः।
हते तु पृथिवी सर्वा मम वश्या भिवष्यति॥२८॥

कृष्णाजिनकवचबन्धे तस्याभिप्रायमुत्प्रेक्षयते। कृष्णाजिनधरे मयि खाण्डिक्यो न प्रहरिष्यतीति वेत्सि मन्यसे॥२२॥

कृष्णाजिनधरे मयि न प्रहरिष्यति मच्छत्रुरिति शेष इति वेतसि। निहंस्यसीत्यत्र इडागमाभाव आर्षः।

तद्व्यर्थमित्याह,—'मृगाणा'मिति। येषां पृष्ठोष्वित्यनुषङ्गः॥२३॥

मे मत्तः 'अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः क्षेत्रदारहरश्चैव षडेत आततायिनः' इतिस्मृतेः। त्वमाततायी, अतः स्ववनस्थस्यापि ते वधे मे न दोषः, 'नाततायिवधे देषो हन्तुर्भवति कश्चने' त्यादिवचनात्॥ २४॥

कोपञ्च मुञ्ज वाणञ्च मुञ्जेत्यन्वयः॥२५-२८॥

परलोकजयस्तस्य पृथिवी सकला मम। न हन्मि चेल्लोकजयो मम तस्य वसन्धरा। नाहं मन्ये लोकजयादधिका स्याद् वसुखरा॥२९॥ परलोकजयोऽननः स्वल्पकालो महीजयः। तस्मादेनं न हिंसिष्ये यत् पृच्छति वदामि तत्॥ ३०॥ ततस्तमभ्यपेत्याह खाण्डिक्यजनको रिपुम्। प्रष्टव्यं यत्त्वया सर्वं तत् पृच्छस्व वदाम्यहम् • ॥३१॥ ततः सर्वं यथावृत्तं धर्मधेनुवधं द्विज। कथयित्वा स पप्रच्छ प्रायश्चितं हि तद्गतम्॥३२॥ म चाचष्ट यथान्यायं द्विज! केशिध्वजाय तत्। प्रायश्चित्तमशेषेण यद् वै तत्र विधीयते॥ ३३॥ विदितार्थ: स तेनैवं सोऽनुज्ञातो महात्मना। यागभूमिमुपाश्रित्य चक्रे सर्वाः क्रियाः क्रमात्॥३४॥ क्रमेण विधिवद् यागं नीत्वा सोऽवभृथाप्नुत:। कृतकृत्यस्ततो भूत्वा चिन्तयामास पार्थिव: ॥३५॥ पुजिता ऋत्विज: सर्वे सदस्या मानिता मया। तथैवार्जिनोऽध्यर्थैयोजितोऽभिमतैर्यथा॥ ३६॥

परलोकजयस्तस्येत्युक्तञ्च धर्मार्थं प्रवृतस्यान्तराम रणेऽपि तत्फलसिद्धेः, न हन्मि चेल्लोकजय हति । उपसन्नवधकृतपापप्रतिबन्धाभावे पूर्वेरेव पुण्यैः परलोकसिद्धेरितिभाव॥२९-३२॥

तं रिपुं केशिध्वजम्। पृच्छस्वेत्यात्मनेपदमार्षम्।

<sup>&#</sup>x27;स चाचष्टे 'ति इममेव विषय प्रस्तुत्य वाजशनेयतके स्मृतिहोमाख्यं प्रायश्चित्तम् च चन्द्रात्ते मनस्प्रणोमि स्वाहेत्यादि अस्य च प्रायश्चित्तस्य स्फुटत्वेऽपि यथा देशकालावस्थादिशेषं कल्पनीयम्। खाण्डिक्यादपरो न वेत्तीति पूर्वोक्तस्याभिप्रायः। यद्वै तत्र प्रायश्चित्तं विधीयते तदशेषं यथान्यायं केशिध्वजायच्छेति।।३३-३४।।

नीत्वा समाप्य।।३५-३६

यथाईमस्य लोकस्य मया सर्वं विचेष्टितम्। अनिष्पन्नित्रयं चेतस्तथापि मम किं यथा॥३७॥ इति सञ्चिन्त्य यत्नेन सस्मार स महीपति:। खाण्डिक्याय न दत्तेति मया वै गुरुदक्षिणा॥३८॥ जगाम च ततो भूयो रथमारुह्य पार्थिव:। मैत्रेय! दुर्गगनहं खाण्डिक्यो यत्र संस्थित:॥३९॥ खाण्डिक्योऽपि तथायान्तं पुनर्दृष्ट्वा धृतायुधः। तस्थौ हन्तुं कृतमितस्तथाह स पुनर्नृप:॥४०॥ भो नाहं तेऽपकाराय प्राप्तः खाण्डिक्य! मा ऋधः। गुरोर्निष्क्रयदानाय मामवेहि त्वमागतम्॥ ४१॥ निष्पादितो मया यागः सम्यक् त्वदुपदेशतः। सोऽहं ते दातुमिच्छामि वृणुष्व गुरुदक्षिणाम्॥४२॥ भुयः स मन्त्रिभिः सार्द्धं मन्त्रयामास पार्थिवः। गुरुनिष्कृतिकामोऽत्र किमयं प्रार्थ्यतामिति॥४३॥ तमूचुर्मन्त्रिणो राज्यमशेषं प्रार्थ्यतामिति। कृतिभिः प्रार्थ्यते राज्यमनायासित सैनिकैः॥४४॥ प्रहस्य तानाह नृप: स खाण्डिक्यो महामित:। स्वल्पकालं महीराज्यं मादृशै: प्रार्थ्यते कथम्।। ४५।। एवमेतद्भवन्तोऽत्र हार्थसाधनमन्त्रिणः। परमार्थ: कथं कोऽत्र ययं नात्र विचक्षणा:॥४६॥

तथापि यथावदनिष्पन्नित्रयम् अकृतकृत्यमिवाप्रसन्नं मम चेतः किमिति तिष्ठतीति चिन्तयामासेत्यन्वयः।।३९-४०।।

भोः खाण्डिक्य! मा ऋधः ऋोधं मा कार्षीः।।४१-४३।। अनायासिताः युद्धादिक्केशमप्रापिताः सैनिकाः यै।।४४-४५।।

अत्र राज्ये अर्थसाधने मन्त्रिण:। अत्र संसारे कः परमार्थः,स च कथं भवतीत्यत्रार्ते यूयं न पण्डिता:।।४६-४८।। इत्युक्त्वा समुपेत्यैनं स तु केशिध्वजं नृपम्। उवाच किमवश्यं त्वं ददासि गुरुदक्षिणाम्॥४७॥ बाढिमित्येव तेनोक्तः खाण्डिक्यस्तमथाब्रवीत्। भवानध्यात्मविज्ञानपरमार्थिविचक्षणः॥४८॥ यदि चेद्दीयते मह्य भवता गुरुनिष्कयः। तत् क्लेशप्रशमायालं यत् कर्म्म तदुदीरय॥४९॥

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठांशे षष्ठ: अध्याय:॥

तत् तर्हि।।४९।।

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां षष्ठांशे षष्ठोऽध्याय:।

### सप्तमोऽध्याय:

## (ब्रह्मयोगनिर्णय:)

केशिध्वज उवाच

न प्रार्थितं त्वया कस्मान्मम राज्यमकण्टकम्। राज्यलाभाद् विना नान्यत् क्षत्रियाणामतिप्रियम् \* ॥ १॥

खाण्डिक्य उवाच

केशिध्वज निबोध त्वं मया न प्रार्थित यत:। राज्यमेतदशेषं ते यत्र गृध्यन्तपण्डिता:॥२॥ क्षत्रियाणामयं धर्म्मो यत् प्रजापरिपालनम्। वध्श धर्म्मयुद्धेन स्वराज्यपरिपन्थिनाम्॥३॥ यत्राशक्तस्य मे दोषो नैवास्त्यपहृते त्वया। बन्धायैव भवत्येषा अविद्याप्यक्रमोज्झिता॥४॥ जन्मोपभोगलिप्सार्थिमयं राज्यस्मृहा मम।

खाण्डिक्याय ददौ विद्यामविद्यागुरवे वरम्। केशिध्वजो न तिद्यत्रं न ह्यदेयं महीयसाम्।।

तत्त्वं जिज्ञासवे खाण्डिक्याय तत्त्वज्ञानमुपदेष्टु केशिध्वजस्तस्य विवेकवैराग्यपरीक्षार्थमाह— न 'प्रार्थित' मिति। अकण्टकं निष्प्रतिपक्ष राज्यं विना प्रजापालनादेः क्षत्रधर्मस्यासिद्धेः तिसद्भिये राज्यप्रार्थनैव युक्ता। अन्यथा स्वधर्महानिप्रसङ्ग स्यादिति भावः।।१।।

न विद्यते कण्टकः क्षुद्रशत्रुर्यत्र तत् अकण्टकं क्षुद्रेणापि शत्रुणा शून्यम्, 'सूच्यग्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टक' इति कोषात्।

अत्रोत्तरं केशिध्वजेत्यादि। यतः कारणात् त्वदीयं राज्यं मया न प्रार्थित तदिदं निबोध श्रृणु। यत्र राज्ये अपण्डिताः अविवेकिनो भोगलिप्सव एव गृध्यन्ति अपेक्षां कुर्वन्ति।।२।।

ननु स्वधर्मसिद्धये पण्डितानामपि राज्याकांक्षा युक्तैबेत्युक्तं तत्राह—'श्रित्रयाणा' मिति। यत् प्रजापालनं, यश्च स्वराज्यप्रतिक्षाणां वध, अयं राज्याधिकृतानां क्षत्रियाणां धर्मः, न तु क्षत्रियमात्रस्य।।३।। अन्येषां दोषजा नैषा धर्ममेवानुरुध्यते॥५॥ न याञ्चा क्षत्रबन्धूनां धर्म्मो होतत् सतां मतम्। अतो न याचितं राज्यविद्यान्तर्गतं तव॥६॥ राज्ये गृध्यन्यविद्वांसो ममत्वाहतचेतसः। अहम्मानमहापान-मदमत्ता न मादृशः॥७॥

### पराशर उवाच

प्रहृष्ट: साध्विति प्राहृ ततः केशिध्वजो नृपः। खाण्डिक्यजनकं प्रीत्या श्रूयतां वचनं मम॥८॥ अहन्त्विद्यामृत्युञ्च तर्त्तुकामः करोमि वै। राज्यं यागांश्च विविधान् भोगैः पुण्यक्षयं तथा॥९॥

एवञ्च सित मम वा मन्मन्त्रिणां वा त्वद्राज्यस्पृहा धर्मो न भवतीत्याह जन्मे ति। यदैवं धर्मः, तदा मयेयं राज्यस्पृहा राजजन्मोचितञ्छत्रचामराद्युपभोगलिप्सार्थमेव भवेत, न धर्मार्थ, अन्येषां सिचवादीनामियं त्वद्राज्यास्पहा राज्यलोभादिदोषजा। अधर्ममेव केवलं नानुरुध्यते नानुवर्तते, अपि तु धर्मच्छलेन अर्थशास्त्रमेवानुवर्तते इत्यर्थः॥५॥

ननुं तथापि याञ्चामात्रेण राज्यं लब्धवा महान् धर्मः किमिति नानुष्ठीयते ? तत्राहं यातञे 'ति। अतोऽधर्मत्वात् अविद्यान्तर्गतत्वाञ्च त्वदीयं राज्यं मया न प्रार्थितम्॥६॥

अतो 'यत्र गृध्यन्तपण्डिता' इति यदुक्तं तदेव सिद्धमित्याह—'राज्य' इति। अहंमान एव महापानं तेन यो मद तेन मत्ताः।।।।।

'खाण्डिक्येनोक्तं श्रुत्वा कोशिध्वजः किं कृतवानित्यपेक्षायामाह प्रहष्टः साध्वि' ति। ततः प्रकृष्ट इति पाठे तव बुद्धिरिति शेषः॥८॥

अविद्यामयेऽपि राज्ये स्वप्रवृत्तौ तावत् कारणमाह—'अविद्ये'ति। सत्यं त्वयोक्तम् अविद्यान्तर्गतत्वात् राज्यमनुपादेयमिति, तच्च ममपि तुल्यम्, तथाप्यविद्यया प्रजापालनादिलक्षणया सत्त्वशुद्धया कामक्रोधादिलक्षणं मृंत्यु संसारहेतुं तर्त्तुमिच्छन् अहं राज्यादि करोमि। 'अविद्यया मृत्युं तीन्वां विद्ययामृतमञ्जुत' इति श्रुते:॥९॥

तिददं ते मनो दिष्टचा विवेकैश्वर्यतां गतम्।
श्रूयतां चाप्यविद्यायाः स्वरूपं कुलनन्दन॥१०॥
अनात्मन्यात्मवुद्धियां अस्वे स्विमिति या मितः।
अविद्यातरुसम्भूतेर्वीजमेतद् द्विधा स्थितम्॥११॥
पञ्चभूतात्मके देहे देही मोहतमोवृतः।
अहमेतिदितीत्युचैः कुरुते कुमितमितिम्॥१२॥
आकाश-वाय्विग्न-जल-पृथिवीभ्यः पृथक् स्थिते।
आत्मन्यात्ममयं भावं कः करोति कलेवरे॥१३॥
कलेवरोपभोग्यं हि गृहक्षेत्रादिकञ्च कः।
अदेहे ह्यात्मिन प्राज्ञो ममेदिमिति मन्यते॥१४॥
इत्यञ्च पुत्र-पौत्रेषु तद्देहोत्पादितेषु कः।
करोति पण्डितः स्वाम्यमनात्मिन कलेवरे॥१५॥

पुनस्तिदिदं मनोविवेकैश्वर्यातां विवेके ऐश्वर्यं सामर्थ्य यस्य तस्य भावो विवेकैस्वर्याता तां गतं प्राप्तम्, उपदेशाद्यनपेक्ष्य स्वयमेव विवेकाधिकारतां प्राप्तं, एतिद्दृष्ट्याभद्रमित्यर्थः। 'विवेकैश्वर्य्यमागत' मिति तु पाठः सुगम। तदेवं शिष्यस्य विवेकादिकं परीक्ष्य अभिनन्द्य चेदानीं तेन यत् पृष्टः तत् 'क्लेशप्रशमायालं यत् कर्म तदुदीरये' ति तद्वक्तुं प्रथमं तावत् अविद्यास्थं क्लेशस्वरूपं दर्शयित—'तत् श्रूयता' मित्यादिनासार्द्धेन श्लोकेन॥१०॥

अनात्मिन देहादौ अस्वे क्षेत्रादौ च अहं ममेति या मितः सा अविद्या विपर्ययरूपा,एतस्या अनर्थ हेतुत्वमाह—एतद्द्विधा दर्शितमाविद्यास्वरूपं संसाररूपं भूतेर्बीजतया स्थितम्॥११॥

देहादावहंमानस्याविद्यात्वमुपपादयित—'पञ्चे'ित। पञ्चभूतात्मके देहे देही कुमितः विपर्यस्तमितः अहमेतदिति मितं कुरुते। द्वितीय इतिशब्दस्तदावृत्त्यर्थः। विपर्प्यासे हेतुः मोहतमसा स्वरूपज्ञानेनावृत इति। अज्ञाते हि वस्तुस्वरूपे विपर्यासो भवति॥१२॥

कुमितत्वमेव स्पष्टयति—'आकाशो'। आकाशादिभ्यः तत्साक्षितया आत्मिन पृथक् स्थिते सित तत्कार्ये देहे अहम्भावं कः कुर्यात्॥१३॥

मम—प्रत्ययस्यापि मिथ्यात्वं स्फुटयति—'कलेवरे'ति द्वाभ्याम्। अदेहे देहत्वतिरिक्ते आत्मनि सति देहोपभोग्यं गृहादि मदीयमिति कः प्राज्ञो मन्येते॥१४॥

एवं कलेवरे अनात्मनि सित तदुत्पादितेषु पुत्रादिषु कः स्वाम्यं कुर्यात्॥१५॥

सर्वं देहोपभोगाय कुरुते कर्म्म मानवः।
देहश्चान्यो यदा पुंसस्तदा बन्धाय तत्परम्॥१६॥
मृन्मयञ्च यथा गेहं लिप्यते च मृदम्भसा।
पार्थिवोऽयं तथा देहो मृदन्नालेपनिस्थितिः॥१७॥
पञ्चभूतात्मकैभींगैः पञ्चभूतात्मकं वपुः।
आप्यायते यदि ततः पुंसो गर्वोऽत्र किं ततः॥१८॥
अनेकजन्मसाहस्रीं संसारपदवीं व्रजन्।
मोहश्रमं प्रयातोऽसौ वासनारेणुगुण्ठितः॥१९॥
प्रक्षाल्यते यदा सोऽस्य रेणुर्जानोष्णवारिणा।
तदा संसारपान्थस्य याति मोहश्रमः शमम्॥२०॥
मोहश्रमे शमं याते स्वस्थानः करणः पुमान्।
अनन्यातिशयाबाधं परं निर्वाणमृच्छति॥२१॥

तदेवं देहगेहादिष्वहं ममाभिमानयोरिवद्यात्वं समर्पितम् इदानीं तत्पूर्वकं कर्त्तुत्वभोक्तृताद्यपि अविद्यामयमेवेत्याह—'सर्व मित्यादिना। देहश्च यदा पुंसः सकाशादन्यस्तदा पुंसो भोगसम्बन्धो नास्त्येव, परं केवलं तत् कर्म्म तस्य बन्धायैव स्यात्॥१६॥

देहोपभोगायेति यदुक्तं तदेव दृष्टान्तेन समर्थयते—'मृन्मये'ति द्वाभ्याम्। मृदम्बुभ्यामत्रपानरूपाभ्यामालेपनेन स्थितिर्यस्य स तथा॥१७॥

भोगैर्भुज्यमानैरन्नादिभि:॥१८॥

देहकर्म पुंसो बन्धायेत्युक्तम्, तत्र हेतुमाह—'अनेके'ति, सहस्रमेव साहस्रम् अनेकानि जन्मसाहस्रणि यस्यास्तां संसाररूपां पदवीं मार्ग गच्छन् असौ पुमान् मोरश्रमं मोहः कक्तृत्वभोक्तृत्वाभिनिवेशः तत्कृतश्रमं प्राप्तः। यतः वासनां अहंममेत्यादिमिथ्याज्ञानंसंस्कारः सैव रेणुः तेन गुण्ठितः॥१९॥

कदा तस्य श्रमस्योपशम इत्येपेक्षायामाह **'प्रक्षाल्यते'**इति। ज्ञानत्मकेनोष्णवारिणा उष्णोदकेन हि सुखेनैवान्तर्गतोऽपि मल: प्रकर्षेण क्षाल्यते॥२०॥

ततः किमत आह—'मोहश्रम' इति। न विद्यते अन्यस्यातिशयो यस्मिन् तदनन्नातिशयं तद्य तदबाधञ्च निरुपद्रवं निर्वाण सुखं परं मोक्षाख्यं प्राप्नोति॥२१॥ निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः।
दुःखाज्ञानमला धर्म्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः॥२२॥
जलस्य नाग्निसंसर्गः स्थालीसङ्गात्तथापि हि।
शब्दोद्रेकादिकान् धर्म्मांस्तत् करोति यथा मुने॥२३॥
तथात्मा प्रकृतेः सङ्गादहम्मानादिदूषितः।
भजते प्राकृतान् धर्म्मानभ्यस्तेभ्यो हि सोऽव्ययः॥२४॥
तदेतत् कथितं बीजमिवद्यायास्तव प्रभो।
क्लेशानाञ्च क्षयकरं योगादन्यन्न विद्यते॥२५॥

खाण्डिक्य उवाच

तन्तु ब्रूहि महाभाग! योगं योगविदुत्तम! विज्ञातयोगशास्त्रार्थस्त्वमस्यां निमिसन्ततौ॥२६॥

केशिध्वज उवाच

योगस्वरूपं खाण्डिक्य! श्रूयतां गदतो मम। यत्र स्थितो न च्यवते प्राप्य ब्रह्मलयं मूनि: ॥२७॥ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:। बन्धाय विषयासङ्गि मुक्त्यै निर्विषयं तथा॥२८॥

नन्वेवं निर्वाणस्यागन्तुकत्वे अनित्यता प्रसज्येत, अत आह—'निर्वाणमय' एवेति॥२२॥ कथं तिहं आत्मिन दुःखादिप्रतीतिस्तत्राह—'जल'ित द्वाभ्याम्। अग्निसंसर्गेण ताप्तायाः स्थाल्याः सङ्गात् तदन्तः स्थितं जलं शब्दमुद्रेकञ्च आदिशब्दात् शोषमुष्णत्वादींश्च यथा करोति भजते॥२३॥

तथा प्राकृते देहे अहंमानात्तत्कर्म्माणि भजते॥ २४॥
अविद्यामुपसंहरंस्तित्रवर्त्तकं योगमुपसंहरति— 'तदेत'दिति। अविद्यायाः
पञ्चक्लेशाख्यविपर्ययरूपायाः बीजं मोहतमः संज्ञम् आत्मावरणमज्ञानम्॥ २५-२६॥
यत्र योगे स्थितः आरूढो मुनिः ब्रह्मलयं प्राप्य न च्यवते पुनर्न संसरित॥ २७॥
योगेऽवस्थितिर्मनसो विषयवैतृष्णयं विना न सिध्यतीत्याशयेनाह—'मन' इति॥ २८॥

विषयेभ्यः समाहत्य विज्ञानात्मा मनो मुनिः।
चिन्तयेन्मुक्तये तेन ब्रह्मभूतं परमेश्वरम्॥२९॥
आत्मभावं नयत्येनं तद्ब्रह्म ध्यायिनं मुनिम्।
विकार्यमात्मनः शक्त्या लोहमाकर्षको यथा॥३०॥
आत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा या मनोगितः।
तस्य ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते॥३१॥
एवमत्यन्तवैशिष्ट्ययुक्त कर्मोपलक्षणः।
यस्य योगस्य वै योगी मुमुक्षुरभिधीयते॥३२॥
योगयुक् प्रथमं योगी युझानो ह्यभिधीयते।
विनिष्यन्नसमाधिस्तु परं ब्रह्मोपलब्धिमान्॥३३॥
यद्यन्तरायदोषेण दूष्यते नास्य मानसम्।
जन्मान्तरैरभ्यसतो मुक्तिः पूर्वस्य जायते ॥३४॥

अतो मुमुक्षुरेवं कुर्यादित्याह—'विषयेभ्य'इति। विज्ञानात्मा विवेकज्ञानयुक्तः पुमान् शब्दादिभ्यो मनः प्रत्याहृत्य तेन मनसा परम् ईश्वरं चिन्तयेत् ॥२९॥

ततः किमत आह—'आत्मभाव'मिति। चिन्तितं तद्ब्रह्म एवन्ध्यायिनं पुरुषम् आत्मभावम् आत्मैक्यं नयति विकार्य विकारार्हं लोहं स्वशक्त्या आकर्षः अयस्कान्तो यथा। अयन्तु दृष्टान्तः संयोगमात्रे, न तु तदैक्ये॥३०॥

इदानीं योगस्वरूपं दर्शयति—'आत्मे'ति। आत्मनः प्रयत्नो यमनियमादिविषयः, तत्सापेक्षा तदधाना विशिष्टा सत्त्वमयी या मनसो वृत्तिः तस्या ब्रह्मण्येव संयोगो योगः॥३१॥

योगिनो लक्षणमाह—'एविम'ति। एवमनेन प्रकारेणात्यन्तवैशिष्ट्यक्तो धर्म उपलक्षणं यस्य योगस्य स एव योगी मुमुक्षुश्च, अन्यस्तु केवलं दाम्भिकं इत्यर्थ:॥३२॥

इदानीं योगिनोऽवस्थाभेदेन त्रैविध्यमाह—'योगयु'गिति। प्रथमं योगनिष्पत्तेः पूर्व तदर्थं योगाभ्यासं कुर्वन् योगयुगित्युच्यते, परं ततः पश्चात् ब्रह्मोपलब्धिमान् सन् विनिष्पत्रसमाधिः कथ्यते॥३३॥

तयोर्मुक्तौ कञ्चिद्विशेषमाह—'यदी'ित द्वाभ्याम्। आलस्यं व्याधयस्तीब्राः प्रमादः स्थानसंशयः।अनवस्थितचित्तत्वमश्रद्धा भ्रान्तिदर्शनम् दुःखानि दौर्म्मनस्यञ्च विषयेषु च लोलते 'त्येवमाद्यन्तरायरूपेृण पूर्वस्य योगयुक्संज्ञस्य॥३४॥

विनिष्पन्नसमाधिस्तु मुक्तिं तत्रैव जन्मिन।

प्राप्नोति योगी योगाग्निदग्धकर्म्मचयोऽचिरात्॥३५॥

ब्रह्मचर्यमिहंसा च सत्यास्तेयापरिग्रहान्।

सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां स्वमनो नयन्॥३६॥

स्वाध्याय-शौच-सन्तोष-तपांसि नियतात्मवान्।

कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परिस्मिन् प्रवणं मनः॥३७॥

एते यमाः सनियमाः पञ्च पञ्च प्रकीर्त्तिताः।

विशिष्टफलदाः काम्याः निष्कामाणां विमुक्तिदाः॥३८॥

एकं भद्रासनादीनां समास्थाय गुणैर्युतः।

यमाख्यैर्नियमाख्यैश्च युञ्जीत नियतो यतिः॥३९॥

प्राणाख्यमिनलं वश्यमभ्यासात् कुरुते तु यत्।

प्राणाख्यमिनलं वश्यमभ्यासात् कुरुते तु यत्।

योगाग्निदग्ध कर्मसमूह:॥३५॥

इदानीं यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधय इत्यष्टौ योगाङ्गानि ऋमेण दर्शियष्यन् यमनियममाह—'ब्रह्मचर्य'मित्यादित्रिभि:॥३६॥

स्वीयं मनोब्रह्मप्रवेशे योग्यतां प्रापयन् परस्मिन् ब्रह्मणि मनः प्रवणं कुर्वीतेत्यनेन ईश्वरप्रणिधानाख्यं पञ्चमं नियमं दर्शयति॥३७-३८॥

आसनमाह—'एक' मिति। यमाख्यैर्निमाख्यैश्च गुणैर्युतः सन्। भद्रासनादीनां लक्षणमुक्तं योगियागवल्कीये—गुल्फौ तु वृषणस्याधः सीवन्याः पार्श्वयोः क्षिपेत्। पार्श्वे पादौ च हस्ताभ्यां दृढं बद्धा सुनिश्चलम्। भद्रासनं भवेदेतत् सर्वव्याधिविनाशन' मित्यादि.॥३९॥

प्राणायाममाह—'**प्राणाख्यमि**'त्यादि। सबीजः सालम्बनो भगवन्मूर्तिध्यानमन्त्रजप-सहितः॥४०॥ परस्परेणाभिभवं प्राणापानौ यदानिलौ।
कुरुत: सिंद्धधानेन तृतीय: संयमात्तयो:॥४१॥
तस्य चालम्बनवत: स्थूलं रूपं द्विजोत्तम।
आलम्बनमनन्तस्य योगिनोऽभ्यसत: स्मृतम्॥४२॥
शब्दादिष्वनुरक्तानि निगृह्याक्षाणि योगवित्।
कर्याद्यित्तानचारीणि प्रत्याहारपरायण:॥४३॥

कुर्याचित्तानुचारीणि प्रत्याहारपरायणः॥४३॥ वश्यता परमा तेन जायतेऽतिचलात्मनाम्। इन्द्रियाणामवश्यैस्तैर्न योगी योगसाधकः॥४४॥

प्राणायामेन पवनै: प्रत्याहारेण चेन्द्रियै:। वशीकृतैस्तत: कुर्यात् स्थिरं चेत: शुभाश्रये॥ ४५॥

खाण्डिक्य उवाच

कथ्यतां मे महाभाग! चेतसो य: शुभाश्रय:। यदाधारमशेषं तद्धन्ति दोषसमुद्भवम्॥४६॥

केशिध्वज उवाच

द्विविधस्यापि तस्य पुनस्त्रैविध्यमाह—'परस्परेणे'ति। निश्वासेनासिकाभ्यां निर्गच्छिति यो वायुः स प्राणः। उच्छ्वासेनान्तः प्रविशति यः सोऽपानः। तत्र प्राणवृत्त्या अपानवृत्तेरिभभवो निरोधो रेचकाख्यः प्राणायाम। एवमपानवृत्त्या प्राणावृत्तेरिभभवः पूरकाख्यः । एवमनेन परस्परिभभवप्रकारद्वयेन स प्राणायामो द्विधा। अनयोर्युगपत् संयमात् कुम्भकाख्यस्तृतीयः प्राणायामः. यद्वा सद्धिधानेनेत्येकमेव पदं तत्र चायमर्थः। सद्विधानेन सद्गुरुपदिष्यमार्गेण रेचकपूरकाभ्यां यत् परस्परिभभूतं द्वयम्। यश्च कुम्भकेनोभयोः सहाभिभवः। एवमभिभवत्रयेणैकः प्राणायाम इति॥४१॥

सवीजस्यालम्बनमाह—'तस्य चे'ित स्थूलं वक्ष्यमाणं हिरण्यगर्भादिरूपम्॥४२॥ प्रत्याहारमाह—'शब्दादिष्व'ित चिात्तानुचारीणिचित्तालम्बनादन्यालम्बनशून्यानीत्यर्थः॥ तस्मात् प्राणायामप्रत्याहारपूर्वकमेव धारणामभ्यसेदित्याह'प्राणायमेने'ित॥४५॥ यदाधारञ्जेतो दोषफलानामन्तरायाणामुद्भवं हन्ति स आश्रयः कथ्यताम्॥४६॥

आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विधा तद्य स्वभावतः।
भूप मूर्तममूर्तञ्च परञ्चापरमेव च॥४७॥
त्रिविधा भावना भूप! विश्वमेतित्रबोध मे।
ब्रह्माख्या कर्म्मसंज्ञा च तथा चैवोभयात्मिका॥४८॥
ब्रह्मभावात्मिका होका कर्मभावात्मिका परा।
उभयात्मिका तथैवान्या त्रिविधा भावभावना॥४९॥
सनन्दनादयो ब्रह्मन् ब्रह्मभावनया युताः।
कर्मभावनया चान्ये देवाद्याः स्थावराश्चराः॥५०॥
हिरण्यगर्भादिषु च ब्रह्मकर्मात्मिका द्विधा।
बोधाधिकारयुक्तेषु विद्यते भावभावना॥५१॥
अक्षीणेषु समस्तेषु विशेषज्ञानकर्मसु।

तमेवाह—'आश्रय'इति। चेतस आश्रयो ब्रह्मैव, तच्च मन्दमध्यमोत्तमाधिकारिणां यथायोग्यं मूर्त्तामूर्त्तपरापरभेदेन चतुर्धावस्थितं क्रमेण धारणे विषय इति दर्शयितुं ब्रह्मणश्चातुर्विध्यमाह। तच्च ब्रह्म मूर्त्तममूर्त्तं चेति द्विधा स्वभावतः स्वेच्छातः मूर्त्तं मूत्तिमत् अमूर्त्तं तद्रहितं, ततः प्रत्येकं परञ्चापरञ्चेति द्विधाः. तत्र परममूर्त्तं षड्गुणेश्वररूपम्। परं मूर्त्तं पद्मनाभादिलीलाविग्रहरूपम् अपरमूर्त्तं हिरण्यगर्भादिविश्वरूपम्॥४७॥

तदेवं परब्रह्मेश्वरलीलामूर्त्तिरूपतया चतुर्धेत्युक्तम् तत्र चतुर्थं विश्वाख्यं रूपमाह — 'त्रिविधे' त्यादिना, त्रिविधभावनाश्रयजीवात्मकात्वात् तदुपचारेण त्रिविधा भावनेत्युच्यते। तिद्धि हरे: स्थूलं रूपम्, अत: पररूपप्रप्युपायत्वात् तत्र प्रथमं मन: सन्धार्यमिति भाव:। भावना नाम ज्ञानविशेषजा वासना, तां त्रिविधामपि संज्ञयोदिशति— 'ब्रह्माख्यें ति॥४८॥

तामेव विषयत्रैविध्येन विविनक्ति 'ब्रह्मभावात्मिके' ति। भाव भावना भावो वस्तु तद् विषया भावना त्रिविधा॥४९॥

तत्र वयं ब्रह्मैव भवामः,वयं कर्मैव कुर्मः, वयं पुनरुभयमिदमनुसंदध्म इत्येवं त्रिविधभावनायुक्तान् जीवानुदाहरति**' सनन्दनादय'** इति द्वाभ्याम्॥५०॥

बोधः स्वरूपविषयः अधिकारश्च सर्गादिविषयः, तद्युक्तेषु तदुभयानुसन्धानात्मिका द्विधाः भावना विद्यते॥५१॥ विश्वमेतत् परं चान्यद् भेदिभिन्नदृशां नृप॥५२॥
प्रत्यस्तिमतभेदं यत् सत्तामात्रमगोचरम्।
वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्॥५३॥
तच्च विष्णोः परं रूपमरूपस्याजमक्षरम्।
विश्वरूपाच्च त्रैरूप्यलक्षणं परमात्मनः॥५४॥
न तद्योगयुजा शक्यं नृप! चिन्तयितुं यतः।
तमः स्थूलं हरे रूपं चिन्तयेद् विश्वगोचरम्॥५५॥
हिरण्यगर्भो भगवान् वासवोऽथ प्रजापितः.
मारुतो वसवो रुद्रा भास्करास्तारका ग्रहाः॥५६॥
गन्धर्व-यक्षा दैत्याद्याः सकला देवयोनयः।
मनुष्याः पश्चः शैलाः समुद्राः सिरतो द्रुमाः॥५७॥
भूप! भूतान्यशेषाणि भूतानां ये च हेतवः।
प्रधानादि विशेषान्तं चेतनाचेतनात्मकम्॥५८॥
एकपादं द्विपादञ्च बहुपादमपादकम्।

ब्रह्मभावनावन्तोऽपि सनन्दनादयो जीवा एव देहानुसन्धानानिवृत्तेरित्याशयेनाह—'अक्षीणेष्वि' ति विशेषज्ञानहेतुषु कर्म्मसु नि:शेषमक्षीणेषु सत्सु विश्वमेतदन्यत् परं ब्रह्म चान्यद्भाति भेदेन भेदकरेण अहङ्कारेण भिन्नदृशाम् अभ्यस्तेऽपि ध्यात्ध्येयभेददर्शित्वात् स्थूलविश्वान्तःपातिन एवेत्यर्थः॥५२॥

शुद्धब्रह्मस्वरूपमाह—'प्रत्यस्तिमते' ति द्वाभ्याम्। प्रत्यस्तिमतः प्रविलीनो भेदो यस्मिन् तत् वचसामगोचरम् स्वसंवेद्यं स्वानुभवगम्यम्॥५३॥

विश्वरूपाद्वैरुप्यं वैलक्षण्यमेव लक्षणं यस्य तज्ज्ञानं परमात्मनो विष्णोः परंरूपमित्यन्वयः॥५४॥

ननु तिहं श्रेष्ठत्वादिदमेव चिन्तयितं युक्तं तत्राह—'ने' ति योगयुजा प्रथमाभ्यासिना॥५५॥

स्थुलंरूपं प्रपञ्चयति**—'हिरण्यगर्भ'**'इत्यादिपञ्चभि:॥५६-५७॥ विशेषान्तं पृथिव्यन्तम्॥५८॥ पूर्तमेतद्धरे रूपं भावनात्रितयात्मकम्॥ ५९॥

एतत् सर्वमिदं विश्वं जगदेतद्यराचरम्।

परब्रह्मस्वरूपस्य विष्णोः शक्तिसमन्वितम्॥६०॥

विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा।

अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते॥६१॥

यया क्षेत्रज्ञशक्तिः सा वेष्टिता नृप सर्वगा।

संसारतापनखिलानवाप्गोत्यनुसन्ततान्॥६२॥

तया तिरोहितत्वाद्य शक्तिः क्षेत्रज्ञसंज्ञिता।

सर्वभूतेषु भूपाल! तारतम्येन लक्ष्यते॥६३॥

अप्राणवत्सु स्वल्पाल्पा स्थावरेषु ततोऽधिका।

सरीसृपेषु तेभ्योऽन्याप्यतिशक्त्या पतित्रषु॥६४॥

एतानि सर्वाणि चराचराणि यस्मिस्तञ्जगदिदं इदङ्कारास्पदं विश्वाख्यं मूर्त्त हरे रूपमित्यन्वयः॥५९॥

एतद्य न तत्त्वतो विष्णोः स्वरूपमिति चिन्तनीयं, किन्तु तच्छक्तिव्याप्तमित्याह**—' शक्तिसमन्वित**'मिति॥६०॥

कासौ शक्तिः, यया व्यासमित्यत आह—विष्णुशक्तिः विष्णोः स्वरूपभूता परा चित्स्वरूपा शक्तिः। परमपदपरब्रह्मपरतत्त्वाद्याख्या प्रोक्ता। प्रत्यस्तमितभेदं यत् सत्तामात्रमित्यत्र प्रागुक्तं स्वरूपमेव कार्य्यन्मुखं शक्तिशब्देनोक्तम्। इदानीं परमशक्ति व्यासं भावनात्रयात्मकं क्षेत्रस्वरूपं प्रपञ्चयिष्यत्राह क्षेत्रज्ञाख्येति। व्याप्यव्यापकभेदहेतुभूतं विष्णोः शक्त्यन्तरमाह—'अविद्ये'ति। अविद्येति कर्मेति च संज्ञा यस्याः सा। तथा च मायोपलक्ष्यते, हेतुहेतुमतोरविद्याकर्मणोरेकीकृत्योक्तिः, संसारलक्षणकार्यैक्यात्॥६१॥

तदेवमाह—'यये'ति वस्तुतः सर्वगता अपि सा क्षेत्रज्ञशक्तिः यया अविद्यया वेष्टिता आश्लिष्टा सती भेदं प्राप्य कर्मभिः संसारतापान् प्राप्नोतीत्यर्थः॥६२॥

जीवानां न्यूनाधिकभावेऽपि सैव हेतुरित्याह—'तये' ति॥६३॥

तारतम्यमेवाह—'अप्राणवत्स्वि'त्यादि—सार्द्धेश्चितिभः। अप्राणवत्सु अनिभव्यक्तप्राणेषु स्वल्पा अत्यन्तमल्पा, स्थावरेषु अल्पा अल्पतोऽधिका, सरीसृपेषु क्षुद्रजन्तुषु ततोऽप्यधिका, पतित्रिषु अतिशक्त्या अधिकशक्त्या लक्ष्यते॥६४-६५॥

पतित्रभ्यो मृगास्तेभ्यः स्वशक्त्या पशवोऽधिका। पशुभ्यो मनुजाश्चातिशक्त्या पुंस: प्रभाविता:॥६५॥ तेभ्योऽपि नाग-गन्धर्व-यक्षाद्या देवता नृप। शक्तः समस्तदेवेभ्यस्ततश्चाति प्रजापतिः॥६६॥ हिरण्यगर्भोऽति ततः पुंसः शक्त्युपलक्षितः। एतान्यशेषरूपस्य तस्य रूपाणि पार्थिव॥६७॥ यतस्तच्छक्तियोगेन व्याप्तानि नभसा यथा। द्वितीयं विष्णुसंज्ञस्य योगिध्येयं महामते॥६८॥ अमूर्तं ब्रह्मणो रूपं यत् सदित्युच्यते बुधै:। समस्ताः शक्तयश्चैता नृप यत्र प्रतिष्ठिताः॥६९॥ तद्विश्चरूपरूपं वै रूपमन्यद्धरैर्महत्। समस्तशक्तिरूपाणि तत् करोति जनेश्वर॥७०॥ देव-तिर्य्यङ्गनुष्यादिचेष्टावन्ति स्वलीलया। जगतामुपकाराय न सा कर्मनिमित्तजा। चेष्टा तस्याप्रमेयस्य व्यापिन्यव्याहतात्मिका॥७१॥ तद्रपं विश्वरूपस्य तस्य योगयुजा नृप! चिन्त्यमात्मविशुद्ध्यर्थं सर्विकिल्विषनाशनम् ॥७२॥ यथाग्निरुद्धतशिखः कक्षं दहति सानिलः।

ततः शऋदतिशयितः प्रजापतिः॥६६-६७॥

असङ्गत्वेपि सर्वव्यासौ दृष्टान्तो नभसा यथे ति। तदेवं मूर्तयोर्मध्ये स्थूलं रूपं प्रपिचतम्. अमूर्तयोस्तु प्रथमं रूपं ब्रह्मोक्तं द्वितीयं अमूर्तसच्छब्दादिवाच्यं ईश्वराख्यं रूपमाह—'द्वितीय' मिति। योगिध्येयम् आरूढयोगिभिश्चिन्त्यम्॥६८॥

तदेव विशिनिष्ट—'समस्ता' इति। एताः कार्यमय्यः समस्ताः शक्त्यो यत्र ईश्वरे सर्व्वकारणभूते प्रतिष्ठिताः॥६९॥

अत एव विश्वरूपं विश्वं रूप्यते येन तत्। महत् सर्वोत्कृष्टम्। लीलाविग्रहरूपस्य मूर्तस्य परस्य तत एवाविर्भावमाह 'समस्ते' ति। समस्तशक्तियुक्तानि रूपाणि॥७०॥

तथा चित्तस्थितो विष्णुर्योगिनां सर्विकिल्विषम्॥७३॥
तस्मात् समस्तशक्तीनामाधारे तत्र चेतसः।
कुर्वीत संस्थितिं सा तु विज्ञेया शुद्धधारणा॥७४॥
शुभाश्रयः स चित्तस्य सर्वगस्य तथात्मनः।
त्रिभावभावनातीतो मुक्तये योगिनां नृप॥७५॥
अन्ये च पुरुषव्याघ्र! चेतसो ये व्यपाश्रयाः।
अशुद्धास्ते समस्तास्तु देवाद्याः कर्मयोनयः॥७६॥
मूर्तं भगवतो रूपं सर्वापाश्रयनिःस्पृहम्।
एषा वै धारणा ज्ञेया यद्यितं तत्र धार्यते॥७७॥
यद्य मूर्तं हरे रूपं यादृक् चिन्त्यं नराधिपः।
तच्छूयतामनाधारे धारणा नोपपद्यते॥७८॥
प्रसन्नचारुवदनं पद्मपत्रोपमेक्षणम्।
सुकपोलं सुविस्तीर्णललाटफलकोज्ज्वलम्॥७९॥
समकर्णान्तविन्यस्य-चारुक्कर्णविभूषणम्।

तदेव प्रकटयति—देवाद्यनुरूपचेष्टायुक्तानि, देव उपन्द्रादिः तिर्य्यङ् मत्स्यादिः, मनुष्यो रामादिः, आदिशब्दान्मिश्रोनृसिंहादिः. लीलयेत्युक्तिं समर्थयते—'जगता' मिति। कर्मनिमित्ताञ्जाता हि चेष्टा परिच्छिन्न सप्रतिघाता च भवति। इयन्तु व्यापिनी सर्वजगद् विषया, अव्याहतात्मिका च, अतः सा चेष्टा स्वतन्त्रस्येश्वरस्य लीलैवेत्यर्थः॥७१॥

भवत्येवं प्रस्तुते किमायतं तत्राह—'तदूप'मिति चतुर्भिः। पूर्वोक्तेषु तदूपं तृतीयं लीलाविग्रहरूपम्॥७२॥

कक्षं शुष्कतृणम्॥७३॥

समस्तशक्तीनामाश्रये तत्र अवचाररूपे चेतसः स्थितिं कुर्वीत॥७४॥

सर्वगस्यात्मनः परब्रह्मणोऽप्याश्रयः प्रतिष्ठा, तदुक्तं भगवता—'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य चेति। त्रिभावभावनातीतः असंसारित्वात्॥७५॥

अर्वादेवतानिन्दया भगवन्मूर्त्तिधारणामेव दृढीकरोति 'अन्ये चे' ति द्वाभ्याम्॥७६॥ सर्वेष्वाश्रयेषु आश्रयणीयेषु अर्थेषु नि:ष्पृहं परमानन्दरूपत्वात् चित्तविशेषणं वा॥७७॥ कम्बुग्रीवं सुविस्तीर्ण-श्रीवत्साङ्कतवक्षसम्॥८०॥ बलीत्रिभिङ्गना मग्नाभिना चोदरेण वै। प्रलम्बाष्टभुजं विष्णुमथवापि चतुर्भुजम्॥८१॥ समस्थितोरुजङ्गञ्च सुस्थिराङ्ग्रिवराम्बुजम्। चिन्तयेद् ब्रह्म मूर्तस्य पीतिनर्मलवाससम्॥८२॥ किरीटचारुकेयूर-कटकादिविभूषितम्। चिन्तयेत् तन्मना योगी समाधायात्ममानसम्। तावद् यावद् दृढीभूता तत्रैव नृप! धारणा॥८४॥ व्रजतस्तिष्ठतोऽन्यद् वा स्वेच्छया कर्म कुर्वतः। नापयाति यदा चित्तात् सिद्धां मन्येत तां तदा॥८५॥ ततः शङ्ख-गदा-चऋ-शाङ्गिदिरिहतं बुधः। चिन्तयेद्धगवद्रूषं प्रशान्तं साक्षसूत्रकम्॥८६॥ शार्ङ्ग-शङ्ख-गदा-खड्ग-चऋक्षिबलयान्वितम्॥८३॥ सा यदा धारणा तद्ददवस्थानवती ततः। किरीट-केयूरमुखैर्भृषणै रिहतं स्मरेत्॥८७॥

अनाधारे विशिष्टालम्बनरहिते॥७८-७९॥

कम्बुग्रीवं रेखात्रयाङ्कितकण्ठम्। सुविस्तीर्ण श्रीवत्साङ्कित वक्षो यस्य तं विष्णुम्॥८०॥ त्रयो भङ्गा इव भङ्गास्तरङ्गाकारा रेखाः सन्ति यस्मिन् तत् त्रिभङ्गि, बलीभिस्त्रिभङ्गिना। मग्ना निम्ना नाभिर्यस्मिन तथाभूतेन चोदरेणोपलक्षितम्॥८१॥

धृतकाख्यां यष्टिमिव घनीभूतं ब्रह्म मूर्तम्॥८२॥

अक्षबलयम् अक्षमाला अष्टभुजत्वे अवशिष्टयोर्भुजयोः पद्मवाणौ अपरौ भाव्यौ। चतुर्भुजत्वे शङ्ख्यचऋगदाब्जान्वितम्॥८३-८४॥

धारणादार्ढार्थं लक्षणमाह,.—'ब्रजत' इतिच चित्ताद् यदा मूर्त्तिर्नापयाति, तदातां धारणां दृढां मन्येत॥८५॥

मूर्त्तिधारणायामेव आयुधभूषणावयवपरित्यागेन आलम्बनसौख्यारतम्यमाह—'तत' इति॥८६॥ तदेकावयवं देवं चेतसा हि पुनर्बुधः।
कुर्यात्ततोऽवयिविन प्रणिधानपरो भवेत्॥८८॥
तदूपप्रत्ययायैका सन्तिश्चान्यिनःस्पृहा।
तद्ध्यानं प्रथमैरज्ञैः षड्भिर्निष्पाद्यते नृप॥८९॥
तस्यैव कल्पनाहीनं स्वरूपग्रहणं हि यत्।
मनसा ध्यानिष्पाद्यः समाधिः सोऽभिधीयते॥९०॥
विज्ञानं प्राप्ये परे ब्रह्मणि पार्थिव!
प्रापणीयस्तथैवात्मा प्रक्षीणाशेषभावनः॥९१॥
क्षेत्रज्ञः कारणं ज्ञानं करणं तेन तस्य तत्।
निष्पाद्यं मुक्तिकार्यं वै कृतकृत्यो निवर्त्तते॥९२॥
तद्भावभावनापन्नस्ततोऽसौ परमात्मना।

अवस्थानवती दृढा॥८७॥

तत् ततः एकावयवं पादाङ्गुल्या-दिनानावयविनष्ठं चित्तं ततो वियोज्य एकावयवयुक्तं देवं चेतसा कुर्यात् भावयेत्। तदुक्तं भागवते—तत् सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत्। नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखमिति। तदेवं लीला मूर्तिधारणैव स्थूला, सा च ऋमेण चतुर्थ्युक्ता। इदानीं तत् कारणेश्वरधारणमाह—'ततोऽवयिवनी'ति—प्रसन्नचारुवदनमित्यादिनोक्ता अवयवा येन लीलामूर्तिना आविष्कृताः तस्मिन्। यद्वा अवयवा लीलावताराः येन गृहीतास्तस्मिन् प्रणिधानं चित्तस्थैर्यं तत्परो भवेत्॥८८॥

IN THE BUT IN THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

इदानीं ध्यानमाह—'तदूपे' ति। तदूपस्य धारणासिद्धस्य वस्तुनः प्रत्यया यस्यां सन्ततौ सा एका अविच्छित्रा सन्ततिः अन्यानिःस्मृहा विषयान्तरेणाव्यवधीयमानः विजातीयप्रत्ययानन्तरितः सजातीयप्रत्ययप्रवाहो ध्यानमित्यर्थः. तद्य प्रथमैर्यमादिभिर्धारणान्तैः षड्भिरङ्गैर्निष्पाद्यते॥८९॥

तस्यैव ध्येयस्य कल्पनहीनं घातृध्यानध्येयभदेहीनं यथा भवति, एवं यत्स्वरूपग्रहणं तदेकाकारत्वेनावस्थानं ध्यानसाध्यः समाधिः। तदाह पतञ्जलः-'देहबन्धाचितस्य धारणा तत्रत्यक्यैकतानता ध्यानम्, तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशून्यमिव समाधिरिति॥९०॥

निष्पन्नसमाधेर्मुक्तिप्रकारमाह—'विज्ञान' मिति। समाधिजन्यस्वरूपसाक्षात् कारो विज्ञानम्। प्रक्षीणाः अशेषाः पूर्वोक्तास्तिस्रो भावना यस्य सः॥९१॥ भवत्यभेदी भेदश्च तस्याज्ञानकृतो भवेत्॥ ९३॥ विभेदजनके ज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते। आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः किष्यिति॥ ९४॥ इत्युक्तस्ते महायोगः खाण्डिक्य! पिरपृच्छतः। संक्षेप-विस्तराभ्यानु किमन्यत् क्रियतां तव॥ ९५॥

### खाण्डिक्य उवाच

कथिते योगसद्भावे सर्वमेव कृतं मम।
तवोपदेशेनाशेषो नष्टश्चित्तमलो यतः॥९६॥
ममेति यन्मया प्रोक्तमसदेतन्न चान्यथा।
नरेन्द्र! गिंदतुं शक्यमिप विज्ञेयवेदिभिः॥९७॥
अहं ममेत्यविद्येयं व्यवहारस्तथानयोः।
परमार्थस्त्वसंलाप्यो गोचरो वचसां न सः॥९८॥
तद्गच्छ श्रेयसे सर्वं ममैतद्भवता कृतम्।
यिद्वमुक्तिप्रदो योगः प्रोक्तः केशिध्वजाव्ययः॥९९॥

पराशर उवाच

यथाईपूजया तेन खाण्डिक्य स पूजित:।

ननु तर्हि विज्ञानेनैव व्यवधानात् कथामात्मनो ब्रह्मैक्यं तत्राह—'क्षेत्रज्ञ'इति ॥९२॥ ननु ज्ञानिनोऽपि भेदप्रतीतिरस्त्येव अन्यथोपदेशाद्यसिद्धेः, तत्राह—'भेदश्चे'ति। बाधित एव कथंचिदनिवर्त्तत इत्यर्थः॥९३॥

तस्मादज्ञानं तत्कार्य्यच्च संसारः विनाश्य स्वयमेवाज्ञानकार्यमनोवृत्तिरूपत्वाद् दग्धेन्धनानलवत् ज्ञानेऽपि विनष्टे सति न पुनः संसारप्ररोहशङ्केत्याह—'विभेदे'ति॥९४-९५ योगस्य सद्भावे याथार्थ्ये कथिते सति॥९६॥

ननु चित्तमले अहंममतादौ नष्टे मम तवोपदेशेनेति तद्वचनं न विरुद्धेतेत्यत आह—'ममे' ति। यन्मया प्रोक्तं एतदसदेव बाधितानुवृत्त्या प्रोक्तम्। अन्यथा तु विज्ञेयवेदिभिः अवगतपरमार्थेः गदितुमपि न शक्यं, कुतः पुनः प्रारब्धकर्मभोगस्तेषामित्यर्थः॥९७॥

एतत् स्पष्टयति, - 'अहंममे' ति॥ ९८-९९॥

आजगाम पुरं ब्रह्मंस्ततः केशिध्वजो नृपः॥१००॥
खाण्डिक्योऽपि सुतं कृत्वा राजानं योगसिद्धये।
वनं जगाम गोविन्दे विनिवेशितमानसः॥१०१॥
तत्रैकान्तरितर्भूत्वा यमादिगुणशोधितः।
विष्णवाख्ये निर्मले ब्रह्मण्यवाप नृपतिर्लयम्॥१०२॥
केशिध्वजोऽपि मुक्त्यर्थं स्वकर्मक्षपणोन्मुखः।
बुभुजे विषयान् कर्म चक्रे चानिभसंहितम्॥१०३॥
स कल्पनोपभोगैश्च क्षीणपापोऽमलस्तथा।
अवाप सिद्धिमत्यन्तं तापक्षयफलां द्विज॥१०४॥

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठांशे सप्तमः अध्यायः॥

राजानं बलदुर्गमन्त्रिभृत्यादिस्वामिनं सुतं कृत्वा॥१०१-०१२॥ मुक्त्यर्थं विदेहकैवल्यार्थम् अनिभसंहितं फलाभिसन्धिशून्यं लोकसङ्ग्रहार्थं कर्म चक्रे॥१०६॥

क्षीणपाप: प्रक्षीणप्रारब्धकम्मा॥१०४॥

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां षष्ठांशे सप्तमोऽध्याय:।

## अष्टमोऽध्याय:

# (शिष्यपरम्पराकथनम्, विष्णुपुराणस्य माहात्म्यमुपसंहारश्च।)

#### पराशर उवाच

इत्येष कथित: सम्यक् तृतीय: प्रतिसञ्चर:।
आत्यन्तिको विमुक्तिर्या लयो ब्रह्मणि शाश्वते॥ १॥
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च।
वंशानुचिरतं चैव भवतो गदितं मया॥ २॥
पुराणं वैष्णवञ्चैतत् सर्विकिल्विषनाशनम्।
विशिष्टं सर्वशास्त्रेभ्य: पुरुषार्थोपपादकम्॥ ३॥
तुभ्यं यथावन्मैत्रेय! प्रोक्तं शुश्रूषवेऽव्ययम्।
यदन्यदिण वक्तव्यं तत् पृच्छाद्य वदामि ते॥ ४॥

### मैत्रेय उवाच

भगवन्! कथितं सर्वं यत् पृष्टोऽसि मया मुने। श्रुतञ्जैतन्मया भक्त्या नान्यत् प्रष्टव्यमस्ति ते॥५॥ विच्छिन्नाः सर्वसन्देहा वैमल्यं मनसः कृतम्। त्वत्प्रसादान्मया ज्ञाता उत्पत्ति-स्थिति-संयमाः॥६॥ ज्ञातश्चतुर्विधो राशिः शक्तिश्च त्रिविधा गुरो!

अनन्तराध्यायोक्तात्यन्तिकलयोपसंहारपूर्वकमादितस्तत् प्रशंसन् सर्वपुराणार्थमुपसंहरन्नाह—'इती'ति चतुर्भिः। ब्रह्मणि लयरूपा या विमुक्तिः स एवात्यन्तिकः प्रतिसञ्जरः कथित इत्यन्वयः॥१-३॥

चतुर्विधो राशिः (चतुर्विभागः सन् सृष्टौ चतुर्धासंस्थितः स्थितौ। प्रलयञ्च करोत्यन्ते चतुर्भेदो जानर्दन' इति प्रथमांशोक्तः पूर्व्वाध्यायोक्तो वा। परतत्त्वेश्वर-तदवतार-जगदूपा त्रिविधा शक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। अविद्या कर्म्मसंज्ञाया तृतीया शक्तिरिष्यत' इत्युक्ता। त्रिविधा भावभावना —ब्रह्मभावना कर्म्मभावना उभयभावना चेति॥७॥

त्वत्रसादान्मया ज्ञातं ज्ञेयमन्यैरलं द्विज।

यथैतदिखलं विष्णोर्जगन्न व्यतिरिच्यते॥८॥

कृतार्थोऽस्म्यपसन्देह-स्त्वत्रसादान्महामुने!

वर्णधर्मादयो धर्मा विदिता यदशेषतः॥९॥

प्रवृतञ्च निवृत्तञ्च ज्ञातं कर्म मयाखिलम्।

प्रसीद विप्रप्रवर! नान्यत् प्रष्टव्यमस्ति मे॥१०॥

यदस्य कथनायासैर्योजितोऽसि मया गुरो।

तत् क्षम्यतां विशेषोऽस्ति न सुतां पुत्र-शिष्ययोः॥११॥

पराशर उवाच

एतत्ते यन्मयाख्यातं पुराणं वेदसम्मितम्।
श्रुतेऽस्मिन् सर्वदोषोत्थपापराशिः प्रशाम्यति॥१२॥
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च।
वंशानुचिरतं कृत्त्रं मयात्र तव कीर्त्तितम्॥१३॥
अत्र देवास्तथा दैत्या गन्धर्वोरगराक्षसाः।
यक्षा विद्याधराः सिद्धाः कथ्यन्तेऽप्सरसस्तथा॥१४॥
मुनया भावितात्मानः कथ्यन्ते तपसान्विताः।
चातुर्वणर्यं यथा पुंसां विशिष्टचिरता नराः॥१५॥
पुण्याः प्रदेशा मेदिन्याः पुण्यो नद्योऽय सागराः।
पर्वताश्च महापुण्याश्चरितानि च धीमताम्॥१६॥
वर्णधर्मादयो धर्मा वेदधर्माश्च कृत्स्त्रशः।
येषां संश्रवणान् सद्यः सर्वणपैः प्रमुच्यते॥१७॥

यथा जगद्विष्णोर्न व्यतिरिच्यते तथा ज्ञातमित्यन्वयः॥८-११॥ वेदैः सम्मितं तुलितम्, सर्ववेदार्थसारोक्तेः.सर्वे दोषा निषिद्धाः क्रियाः तदुत्थः॥१२॥ कृत्स्त्रपुरणार्थानुवादपूर्वकं तच्छ्वणादिफल प्रपञ्चयति—'सर्गश्चे'त्यादिना॥१३-१५॥ धीमतां ज्ञानिनां चरितानि च॥१६-१८॥

उत्पत्ति-स्थिति-नाशानां हेतुर्यो जगतोऽव्यय:। स सर्वभूतः सर्वात्मा कथ्यते भगवान् हरिः॥ १८॥ अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्त्तिते सर्वपातकै:। पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्वृकैरिव॥ १९॥ यन्नाम कीर्त्तितं भक्त्या विलापनमनुत्तमम्। मैत्रेयाशेषपापानां धातूनामिव पावकः॥२०॥ कलिकल्मषमत्युग्रं नरकार्त्तिप्रदं नृणाम्। प्रयाति विलयं सद्यः सकृद् यत्रानुसंस्मृते॥ २ १॥ हिरण्यगर्भ-देवेन्द्र-रुद्रा-दित्या-श्वि-वायुभि:। किन्नरैर्वसुभिः साध्यैर्विश्वदेवादिभिः सुरैः॥२२॥ यक्ष-रक्षोगणै: सिद्धैर्दैत्य-गन्धर्व-दानवै:। अन्य प्रिष्ठ क्षिप्रतीय क्षिप्र अप्सरोभिस्तथा तारानक्षत्रै: सकलैर्गहै:॥२३॥ सप्तर्षिभिस्तथा धिष्णयैर्धिष्णयाधिपतिभिस्तथा। ब्राह्मणाद्यैर्मनुष्यैश्च तथैव पशुभिर्मृगै:॥२४॥ सरीसृपैर्विहङ्गेश्च प्रेताद्यै: समहीरुहै:। 📨 विषय वामानाविषय प्राप्त वना-द्रि-सागर-सरित्-पातालैः सधरादिभिः॥ २५॥

अवशेनापि यदृच्छयापि यस्य नाम्नि कीर्तिते सित। यथाऽकस्मादागतं सिंह दृष्ट्वा त्रस्त्रा हरिणमवरुन्धन्तो वृकाः तं विसृज्य पलायन्ते तद्वत्॥१९॥

भक्त्या तत्कीर्त्तने फलमाह—'यन्नामे' ति। द्वादशाब्दप्रायश्चितैः पापमेव विनश्यित, तत्संस्कारस्तु विशिष्यते। इदन्त्वशेषाणां ससंस्कारणां पापानां विलापन विनाशकम्। न चान्येन निःशेषपापक्षयः स्यादिति दृष्टान्तेनाह, यथा धातूनां सुवर्णादीनाम्, उद्वर्त्तनलक्षणप्रक्षालनादि धात्वन्तरसंयोगजं मलं न नाशयित, किन्तु पावक एव, अतः सर्वोत्तममिदमेवेत्यर्थः॥२०॥

हरिस्मृतेः फलमाह—'कलिकल्पष' मिति। यत्र यस्मिन्॥२१॥

हिरण्यगभीदिभिः सहितः ब्रह्माण्डं मेरोः परमाणुर्यथा तथात्यन्तमल्पं यस्य स विष्णुरत्र कीर्त्यत इति षष्ठेनान्वयः॥२२-२३॥

शब्दादिभिश्च सहितं ब्रह्माण्डमिखलं द्विज! मेरोरिवाणुर्यस्थैतद् यन्मयञ्च द्विजोत्तम॥ २६॥ स सर्वः सर्ववित् सर्वस्वरूपो रूपवर्जितः। कीर्त्त्यते भगवान् विष्णुरत्र पापप्रणाशनः॥२७॥ यदश्वमेधावभृथे स्नातः प्राप्नोति वै फलम्। सकलं तदवापोति श्रुत्वैतन्म्निसत्तम॥२८॥ प्रयागे पृष्करे चैव कुरुक्षेत्रे तथार्वदे। कतोपवासः प्राप्नोति तदस्य श्रवणान्नरः॥२९॥ यदग्निहोत्रे सुहुते वर्षेणाप्नोति वै फलम्। सकलं समवापोति तदस्य श्रवणात् सकृत्॥ ३०॥ यज्ज्यैष्ठशुकुद्वादश्यां स्त्रात्वा वै नियतेन्द्रिय:। मथुरायां हरिं दृष्ट्वा प्राप्नोति परमां गतिम्॥ ३१॥ तदाप्नोति फलं सम्यक् समाधानेन कीर्त्तनात्। पुराणस्यास्य विप्रर्षे! केशवार्पितमानसः॥३२॥ समभ्यर्च्याच्युतं सम्यङ् मथुरायां समाहित:। अश्वमेधस्य यज्ञस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम्॥३३॥ यमुनासलिले स्नातः पुरुषो मुनिसत्तम। ज्येष्ठामूलेऽमले पक्षे द्वादश्यामुपवासकृत्॥ ३४॥

धिष्ण्यै: स्थानै:॥२४-२५॥ विकास नि किल्लाह निवास कालाम् अन्तिकृति विकास

'तन्मय' मिति पाठे स च विष्णुः कीर्त्त्यत इति शेषः॥२६-२७॥

अन्यदीयाश्वमेधावभृथे स्नातो यत् फलं प्राप्नोति तत् सकलं फलमेतत् पुराणप्रसङ्गतः किञ्चित् श्रुत्वा चाप्नोमि इत्यर्थः॥२८॥

प्रयागादौ कृतमासोपवासादिर्यत् फलं प्राप्नोति तदस्यैकदेशश्रवणात् प्राप्नोतीत्यर्थः॥२९-३१॥ आलोक्यर्द्धिमथान्येषामुन्नीतानां स्ववंशजै। एतत् किलोचुरन्येषां पितरः सपितामहाः॥३५॥ कश्चिदस्मत्कुले जातः कालिन्दीसलिलाप्लुतः। अर्घियष्यति गोविन्दं मथुरायामुपोषितः॥३६॥ ज्येष्ठामूले सिते पक्षे येनैवं वयमप्युत। परामृद्धिमवाप्स्यामस्तारिताः स्वकुलोद्भवैः॥३७॥ ज्येष्ठामूले सिते पक्षे समभ्यर्च्य जनाईनम्। धन्यानां कुलजः पिण्डान् यमुनायां प्रदास्यति॥३८॥ तस्मिन् काले समभ्यर्च्य तत्र कृष्णं समाहित:। दत्त्वा पिण्डान् पितृभ्यश्च यमुनासलिलाप्लुतः॥३९॥ यदाप्नोति नरः पुण्यं तारयन् स पितामहान्। श्रुत्वाध्यायं तदाप्नोति पुराणस्यास्य भक्तिमान् ॥४०॥ एतत् संसारभीरूणां परित्राणमनुत्तमम्। दुःस्वपाशनं नृणां सर्वदुष्टनिवर्हणम्॥४१॥ इदमार्षं पुरा प्राह ऋभवे कमलोद्भव:। ऋभुः प्रियव्रतायाह स च भागुरयेऽब्रवीत्॥४२॥ भागुरि: स्तविमत्राय दधीचाय च चोक्तवान्। स वै सारस्वते प्रादाद् भृगुः सारस्वतादपि॥४३॥

मथुरायां हरिं दृष्ट्वा यत् फलं परमाञ्च गतिं प्राप्नोतीत्युक्तम्, तत्र किं फलं प्राप्नोतीत्यपेक्षायामाह—'यमुनासिलल' इति द्वाभ्याम्। ज्येष्ठनक्षत्रं पूर्णिमायुक्तं मूलं नामप्रवृत्तिहेतुर्यत्र असौ ज्येष्ठमूलो ज्येष्ठमासः तस्मिन् अमले शुक्कपक्षे॥३३-३४॥

अत्रार्थे पितृगीताः प्रमाणयन्नाह—'आलोक्ये' ति चतुर्भिः॥३५-३७॥

समाधानेन कीर्त्तनाद् यत् फलमुक्तं, तदेव समाहित: सन् श्रुत्वापि प्राप्नोतीत्याह—'तस्मिन् काल' इति त्रिभि:॥३९-४१॥

एतत्पुराणसम्प्रादाय कथयन्नाह—'**इदमार्ष'** मित्यादिना। ऋषिर्नारायण: तेन प्रोक्तमार्षम्॥४२॥

भृगुणा पुरुकुत्साय नर्मदायै स चोक्तवान्। नर्मदा धृतराष्ट्राय नागाय पूरणाय च॥४४॥ ताभ्याञ्च नागराजाय प्रोक्तं वासुकये द्विज! वासुिकः प्राह वत्साय वत्सश्चाश्वतराय वै॥४५॥ कम्बलाय च तेनोक्तमेलापत्राय तेन च। पातालं समनुप्राप्तस्ततो वेदशिरा मुनि:॥४६॥ प्राप्तवानेतदिखलं स वै प्रमतये ददौ। दत्तं प्रमितना चैव जातूकर्णाय धीमते॥४७॥ जातुकर्णेन चैवोक्तमन्येषां पुण्यशालिनाम्। विशिष्ठवरदानेन ममाप्येतत् स्मृति गतम्॥४८॥ मयापि तुभ्यं मैत्रेय? यथावत् कथितं त्विदम्। त्वमप्येतच्छमीकाय कलेरन्ते गदिष्यसि॥४९॥ इत्येतत् परमं गृह्यं कलिकल्मषनाशनम्। यः शृणोति नरः पापैः स सर्वैर्द्धिज! मुच्यते॥५०॥ पितपक्षमनुष्येभ्यः समस्तामरसंस्तुतिः। कृता तेन भवेदेतद् यः शृणोति दिने दिने॥५१॥ कपिलादानजनितं पुण्यमत्यन्तदुर्लभम्। श्रुत्वैतस्य दशाध्यायानवोप्नोति न संशय:॥५२॥ यस्त्वेतत् सकलं शृणोति पुरुषः कृत्वा मनस्यच्युतं, सर्वं सर्वमयं समस्तजगता माधारमात्माश्रयम्। ज्ञानं ज्ञेयमनन्तमाद्यरहितं सर्वामराणां हितं स प्राप्नोति न संशयोऽस्त्यविकलं यद्वाजिमेधे फलम्॥५३

कृत्वा मनस्यच्युतिमत्यादेः श्रोतृविशेषणवद्वाजिमेध इत्यत्रानुषङ्ग, अतोऽयमर्थः एवम्भूतमच्युतं मनिस कृत्वा अश्वमेघे कृत यत् फलं तत् सकलं प्राप्नोतीति। ततश्च पूर्वोक्तादेकदेशश्रवणकीर्त्तनादेः समस्तश्रवणे फलभूयस्त्वमुक्तं भवति॥५३॥

यत्रादौ भगवांश्चराचरगुरु मध्ये तथाने च सः,
ब्रह्मज्ञानमयोच्युतोऽखिलजगन्मध्यान्तसर्गप्रभुः।
तच्छुण्वन् पुरुषः पवित्रपरमं भक्त्या पठन् धारयन्,
प्राप्नोत्यस्ति न तत् समस्तभुवनेष्वेकान्तसिद्धिर्हरिः॥५४॥
यस्मिन्यस्तमितर्ने याति नरकं स्वर्गोऽपि यद्मिन्तने,
विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः।
मुक्तिं चेतसि यः स्थितोऽमलिधयां पुंसा ददात्यव्ययः,
किं चित्रं यदघं प्रग्नाति विलयं तत्राच्युते कीर्त्तिते॥५५॥
यज्ञैयज्ञविदो यजन्ति सततं यज्ञेश्वरं कर्मिणो,
यं ब्रह्ममयं परापरमयं ध्यायन्ति च ज्ञानिनः।
यञ्च प्राप्य न जायते न प्रियते नो वर्द्धते हीयते,
नैवासन्न च सद्भवत्यित ततः किं वा हरेः श्रूयताम्॥५६॥

पवित्ररमं पवित्रेषु श्रेष्ठं शृण्वन् पठन् यत् फलं प्राप्नोति, न तत् कुत्राप्यस्ति। यस्मादेकान्ता नियता सर्वपापक्षयादिद्वारा सिद्धिर्विमुक्तिः यस्मात् तत् प्राप्यफलम्। न च हरिलक्षणफलम् स्वर्गीदिलोकेष्वस्तीत्यर्थः॥५४॥

हरिकीर्त्तनमात्रेण सर्वपापक्षयो भवतीति यदुक्तं, तत् कैमुत्यनायेनोपपादयित'यिसमिन्न'ित। न्यस्ता निक्षिष्ता मितर्येन अच्युतैकचित्त इति यावत् सः। प्रमदादिकृतैरघै: नरकं न याति, तस्मिन्, अघसंश्लेषासम्भवात्। यस्य चिन्तने ध्याने क्रियमाणे स्वर्गप्राप्तिरिप विष्नप्राया, यस्मिन्निवेशित आत्मा मनश्च समाधिना येन तस्य ब्रह्मलोकोऽप्यतितुच्छः, यस्मात् यथाकथञ्चिदपि यश्चेतिस स्थितो मुक्तिमेव ददाति। यदैवं स्वार्थमेव केवलं मनोमात्रेणच्युतिनिष्ठानाम् ईदृशं फलगौरवं तदा तन्नामकीर्त्त नेन परेषामप्यघं क्षपयतां स्वकीयाघनाशः किञ्चित्रमित्यर्थः॥५५॥

अतो हिरिरेव श्रोतब्यः सर्वपूज्यत्वादित्याह—'यज्ञै'रिति द्वाभ्याम्। नैवासन्न च सन् कार्यं कारणञ्च न भवति। पितृपुत्रादिभावेन न संसरित। अतो हरेः अति अतिक्रमेण किं श्रूयताम्॥५६॥

कव्यं यः पितृरूपधृग् विधिहुतं हव्यञ्च भुङ्क्ते प्रभु।

देवत्वे भगवाननादिनिधनः स्वाहास्वधासंज्ञितम्।

यस्मिन् ब्रह्मणि सर्वशक्तिनिलये मानानि नो मानिनाम्,

निष्ठायै प्रभवन्ति हन्ति कलुषं श्रोत्रं स यातो हिरः ॥५७॥

नान्तोऽस्ति यस्य न च यस्य समुद्भवोऽस्ति

वृद्धिर्न यस्य परिणामविवर्ज्ञितस्य।

नापक्षयञ्च समुपैत्यविकल्पवस्तु,

यस्तं नतोऽस्मि पुरुषोत्तममाद्यमीशम्॥५८॥

तस्यैव योऽनुगुणभुग् बहुधैक एव,

शुद्धोऽप्यशुद्ध इव मूर्त्तिविभागभेदैः।

ज्ञानान्वितः सकलसत्त्वविभूतिकर्त्ता

तस्मै नतोऽस्मि पुरुषाय सदाव्ययाय॥५९॥

समाप्तिपदं श्रीविष्णुपुराणम्।

ज्ञानप्रवृत्तिनियमैक्यमयाय पुंसो

विप्रमुखै: विधिना हुतं कय्वं देवत्ये वर्त्तमाने हव्यञ्च यो भुङ्क्ते, मानिनां मानानि यस्मिन् निष्ठायै परिच्छेदाय न समर्थानि स्वप्रकाशत्वात्, स हरि: श्रोत्रं प्राप्त: कलुषं हन्ति, तस्मात् स एव श्रोतव्य इत्यर्थ:॥५७॥

इदानीं पुराणसमाप्तौ भगवतः सृष्ट्याद्युपयोगितया प्रतिपादितं परमेश्वर-पुरुष-प्रधान-व्यक्ताख्यं रूपचतुष्टयं प्रणमित—'नान्त' इति चतुर्भि श्लोकैः। अविकल्पं वस्तु ब्रह्मैव यस्तम्॥५८॥

कालोऽपि ईश्वरेऽन्तर्भूतः, तस्यैवानुपरमेश्वरात् समनन्तरः बहुधा ब्रह्मादिरूपेण अशुद्ध इव सृष्ट्यादिष्वासक्त इव मूर्त्तिविभागानां दक्षादिमन्वादिरूपाणां भेदैः सर्व सत्त्वानां विभूतिकर्त्ता विस्तारकर्त्ता॥५९॥

ज्ञानञ्च प्रवृत्तिश्चैतयोर्नियम्ः सङ्कोचः तदेकमयाय, तत्र हेतुः—'त्रिगुणात्मकायै'ति। स्वरूपभवायेति पाठे षष्ठयर्थे चतुर्थी, अव्याकृतस्य स्वरूपं वन्दे। पूर्वपाठे तु कर्मणि षष्ठी अव्याकृतं बन्द इत्यर्थः॥६०॥

भोगप्रदानपटवे त्रिगुणात्मकाय।
अव्याकृताय भवभावनकारणाय वन्दे
स्वरूपमभवाय सदाजराय॥६०॥
व्योमानिलाग्निजलभूरचनामयाय
शब्दादिभोगविषययोपनयक्षमाय।
पुंस: समस्तकरणैरुपकारकाय
व्यक्ताय सूक्ष्मविमलाय सदा नतोऽस्मि॥६१॥
इति विविधमजस्य यस्य रूपं
प्रकृतिपरात्ममयं सनातनस्य।
प्रदिशतु भगवानशेषपुंसां
हिररपजन्मजरादिकां स सिद्धिम्॥६२॥

इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठांशे अष्टमः अध्यायः॥

# समाप्तमिदं श्रीविष्णुपुराणम्

व्यक्ताय प्रपञ्चस्वरूपाय, सूक्ष्मेण ब्रह्मस्वरूपेण विमलाय। पाठान्तरे सूक्ष्मे अव्यक्ते विलयो यस्येत्यर्थः। इदानीमुक्तचतुः स्वरूपाद्भगवतः समस्तजीवानाम् एतत पुराणादिद्वारेण मोक्षमाशासानः पुराणार्थ निगमयति—'इती' ति। प्रकृति परात्ममयं प्रकृतिः व्यक्ताव्यक्तस्वरूपा, परः ईश्वरः, आत्मा पुरुषः, तन्मयम् अपगतजन्मजरादिलक्षणां सिद्धिं प्रदिशात्वित्याशीर्वादः।

इति श्रीधरस्वामिकृतायामात्मप्रकाशाख्यायां स्वप्रकाशाख्यायां वा श्रीविष्णुपुराणटीकायां षष्ठांशे अष्टमोऽध्याय:।

# संक्षिप्तार्थ

### प्रथम अंश

वेदव्यास महाप्रभु ने सर्वप्रथम जगत् के स्नष्टा, सत्, अक्षर एवं परब्रह्म के नाम से ज्ञेय, मुक्ति-प्रदाता भगवान् विष्णु, आदिदेव ब्रह्मा एवं गुरु को प्रणाम करके निर्विष्न ग्रन्थ की समाप्ति हेतु मंगलाचरण किया है।

आगे ग्रन्थ का प्रारम्भ मैत्रेयजी के प्रश्न से करते हैं। वे वेदज्ञ, धर्मात्मा, तत्त्वज्ञ मुनिश्रेष्ठ पराशरजी से पूछते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई और दूसरे कल्प में कैसे यह उत्पन्न होगा? उसी के अन्तर्गत उन्होंने आकाशादि भूतों की स्थिति, देवताओं की उत्पत्ति, समुद्रादि, सूर्यादि ग्रह, वंश, मन्वन्तर एवं चारों युगों में विभक्त उत्पादि के विभाग को जानने की इच्छा की।

इस प्रश्न को सुनकर पराशर जी ने ऋोध को स्वर्ग एवं मोक्ष का बाधक बताया और इस जगत् की उत्पत्ति भगवान् विष्णु से ही हुई है, वे ही जगत् के स्थिति एवं लय के कर्ता हैं— ऐसा कहा।

द्वितीयाध्याय में आगे पराशर जी ने विस्तार से भगवान् विष्णु के ऐश्वर्यमय स्वरूप का वर्णन करते हुए स्तुति की और सृष्टि की प्रक्रिया को बताना आरम्भ किया।

इस व्यक्त और अव्यक्त (कारण) स्वरूप, अजन्मा, अक्षय ब्रह्मरूप वासुदेव ही हैं। भगवान् विष्णु का परमपद प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं। जिसे ज्ञानी लोग ही जान पाते हैं। वे स्वयं अनादि हैं अतएव उत्पत्ति और विनाश से रहित हैं।

प्रलयकाल में न तो दिन था न रात थी न आकाश था न पृथ्वी। बुद्धि आदि इन्द्रियों से परे एक परम ब्रह्मस्वरूप पुरुष ही था। उन्हीं भगवान् विष्णु के उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष— ये दो रूप हुए। उन्हीं का संयोग और वियोग काल रूप में हुआ। इन दोनों की साम्यावस्था होने पर ही भगवान् विष्णु का कालस्वरूप प्रवृत्त होता है। उससे महत्तत्व उत्पन्न हुआ फिर उससे सात्विक, राजस और तामस— ये तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कमेंन्द्रिय और ग्यारहवें मन की उत्पत्ति हुई।

उपरोक्त भूतों में अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं किन्तु परस्पर बिना संयोग के वे संसार की रचना नहीं कर सकते। अतएव महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यन्त प्रकृति के विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण और प्रधानतत्त्व के अनुग्रह से अण्ड का उत्पादन किया। उसी अण्डब्रह्म हिरण्यमयी रूप से भगवान् विष्णु स्वयं विराजित हुए। उसी अण्ड में पर्वत, द्वीप, समुद्र एवं ग्रहों के साथ सम्पूर्ण लोक प्रकट हुआ। वे ही भगवान् कल्प तक सृष्टि का पालन करते हैं और अन्त में वे ही रुद्ररूप धारण कर उनका भक्षण करते हैं।

तृतीयाध्याय में ब्रह्मा की सृष्टि उत्पन्न करने वाली शक्ति का वर्णन किया गया है और उनकी आयु का निरूपण किया है। सत्य, त्रेता, द्वापर और किल— ये चतुर्युग हैं, उनका परिमाण ऋमशः चार, तीन, दो और एक हजार दिव्य वर्ष कहे गए हैं। ऐसे एक हजार चतुर्युग का ब्रह्माजी का एक दिन होता है। इकहत्तर चतुर्युग से अधिक काल का एक मन्वन्तर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है।

कल्पान्त में पुन: सृष्टि कैसे हुई? इसका वर्णन चतुर्थाध्याय में किया है। नारायण की व्युत्पित करते हैं— नर से उत्पन्न होने के कारण जल को 'नार' कहते हैं। वह नार ही जिसका प्रथम स्थान है, उसे 'नारायण' कहते हैं। समस्त संसार के जलमग्न हो जाने पर अनुमान से ब्रह्माजी ने जल में पृथ्वी को जानकर उसे बाहर निकालने की इच्छा से वाराहरूप धारण किया। आगे अनेक श्लोकों में वाराहरूपधारी भगवान् विष्णु की अनेकविधा स्तुति की गई है।

कल्प के प्रारम्भ में भगवान् ब्रह्मा ने असावधानी से तमोगुणी सृष्टि का सृजन किया। उनसे तम, मोह, महामोह, तामिस्र एवं अन्धतामिस्र ने पाँच प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। पुनः उससे जड़ रूप वृक्षादि की सृष्टि हुई। इसके अनन्तर ब्रह्माजी ने पशु आदि तिर्यक् स्रोत सृष्टि की। इसके अनन्तर ऊर्ध्वस्रोत नामक तीसरा सर्ग उत्पन्न किया। इसमें उत्पन्न प्राणी आन्तरिक दृष्टि वाले और बाहर एवं भीतर से ज्ञान सम्पन्न हुए। यह ऊर्ध्वस्रोत नामक सृष्टि देवों की मानी गई। इसके अनन्तर अर्वाकस्रोत सर्ग की कल्पना हुई। ये सभी मानव कहलाये। इस प्रकार छः प्रकार की सृष्टि का वर्णन हुआ। उसके बाद मैत्रेय जी ने पुनः उन सृष्टियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा प्रकट की तब पराशर ने देव, राक्षस, मानव, पशु आदि की सृष्टि का विस्तार से वर्णन किया।

ब्रह्माजी ने देव से आरम्भ कर स्थावर पर्यन्त चार प्रकार की सृष्टि की जो मानसी सृष्टि कही जाती है। सत्त्व, रजस तथा तमस् गुणों की अधिकता एवं न्यूनता होने पर अपने-अपने स्वभावानुकूल दिन, रात्रि आदि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्माजी ने रजोमात्रा वाला दूसरा शरीर धारण किया जिससे क्षुधा और उससे काम की उत्पत्ति हुई। उसी सृष्टि के अन्तर्गत कुरूप व्यक्ति भी हुए। इसी में राक्षस और यक्ष हुए जिनमें भक्षण ही करने की इच्छा होती रही। ब्रह्माजी ने क्रोधयुक्त होकर क्रोधी प्राणियों का निर्माण किया एवं नृत्यादि में प्रवृत्त होकर गन्धर्वों की सृष्टि की। ब्रह्माजी ने पेट और दोनों पार्श्वभाग से गौओं की रचना की। उनके पैरों से घोड़े, हाथी, हिरण, ऊंट, खद्मर आदि पशु उत्पन्न हुए। इस प्रकार ब्रह्माजी ने

उसी अण्डजहा हिरण्यमयो रूप से भगवान विष्णु स्वयं विस्तित हुए। उसी अण्ड में

अपने सभी अंगों से विभिन्न प्रकार की विचित्र सृष्टि का निर्माण किया और इन प्राणियों में उनके शरीर के अनुकूल हिंसा-अहिंसा, कोमलता-कठोरता, पाप-पुण्य, झूठ-सच ये सभी संस्कारों को भी उत्पन्न किया।

सत्य को ध्यान करने वाले और संसार के निर्माण की इच्छा वाले श्री ब्रह्माजी के मुख से सर्वप्रथम सत्त्वप्रधान प्रजा उत्पन्न हुई और ब्रह्माजी की छाती से रजोगुण प्रधान एवं जंघाओं से तमोगुण प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। इस प्रकार श्री ब्रह्माजी के मुख, वक्षःस्थल और चरणों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों उत्पन्न हुए।

अपने धर्म में संलग्न विशुद्ध आचरण वाले सन्मार्गगामी सञ्जन पुरुषों द्वारा यज्ञानुष्ठान किया जाता है। उनके शुद्ध मन में सदा शुद्धस्वरूप, श्रीहरि के निवास करने के कारण उनका ज्ञान भी शुद्ध होता है और वे विष्णु नामक परमपद के दर्शन करते थे।

फिर प्रजाजनों को घोर अत्यन्त तुच्छ और अल्पसार वाले पापकर्म में गिरा देता है।

इसके बाद उन प्रजाजनों ने मरुभूमि, पर्वत एवं जल आदि में स्वाभाविक एवं कृत्रिम दुर्ग और ग्राम तथा खर्पर आदि की स्थापना की और उन ग्रामादिकों में शीत और धूप आदि बाधाओं की शान्ति के लिए यथायोग्य गृह निर्माण किये।

इस प्रकार शीत आदि से रक्षा के उपाय करके उन प्रजाजनों ने जीविका के लिए कृषि एवं हस्तकला की रचना की। प्रजापित श्री ब्रह्माजी ने प्रजाओं की सृष्टि करने के बाद और जीविका सम्पन्न हो जाने पर उनके स्थान और गुणों के अनुकूल मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के सम्यक् प्रकार से धर्म को पालन करने वाले सभी वर्णों के लोग आदि की भी स्थापना की। क्रियाशील ब्राह्मणों का स्थान प्राजापत्यलोक है। युद्ध से कभी नहीं भागने वाले क्षित्रियों का स्थान इन्द्रलोक है। अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायु लोक इसी प्रकार सेवाधर्मी शूद्रों का गन्धर्वलोक स्थान हैं।

बुद्धिमान् श्री ब्रह्माजी के शरीर से क्षेत्रज्ञ जीव उत्पन्न हुए। पूर्व में जिनका वर्णन किया वे सभी देवताओं से लेकर स्थावर पर्यन्त सत्व रजतम प्रधान चर और अन्य सभी प्राणी इस प्रकार उत्पन्न हुए।

किन्तु जब उस बुद्धिमान श्री ब्रह्माजी की प्रजा नहीं बढ़ी तब उन्होंने अपने समान दूसरे पुत्रों की सृष्टि की उनके नाम भृगु, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और विशष्ट ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं।

अत्यन्त प्रचण्ड शरीरधारी वह आधा नर और आधा नारी शरीर धारण करने वाला था। अपने शरीर का विभाग करो— ऐसा कहकर श्री ब्रह्माजी अन्तर्ध्यान हो गये। ऐसा कहने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग कर दिया और पुरुष भाग को पुनः ११ भागों में विभक्त किया।

उसके बाद श्री ब्रह्माजी ने अपने से ही उत्पन्न अपने स्वरूप स्वायम्भुव को प्रजापालन के लिए सर्वप्रथम मनु बनाया।

स्वायम्भुव मनु ने तपस्या से निष्पाप शतरूपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया।

उन स्वायम्भुव मनु से शतरूपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र एवं रूप उदार एवं गुणों से युक्त प्रसूति और आकृति नाम की दो कन्याएँ उत्पन्न की।

प्रसूति का दक्ष के साथ और आकृति का रूचि के साथ विवाह हुआ। यज्ञ के दक्षिणा नाम की भार्यां में बारह पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब स्वायम्भुव मन्वन्तर में धामदेवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। दक्ष ने प्रसूति नामक भार्या से चौबीस कन्याएँ उत्पन्न कीं उन सभी का नाम सुनो।

श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेघा, पुष्टि, ऋिया, बुद्धि, लज्ञा, वपु, शान्ति, सिद्धि और तेरहवीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं के साथ धर्म ने विवाह किया।

श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने अभिमान, धृति ने नियम, तुष्टि ने सन्तोष तथा पुष्टि ने लोभ नामक पुत्र को उत्पन्न किया।

ये सभी भगवान् श्री विष्णु के रौद्ररूप हैं और जगत् के नित्य प्रलय के कारण होते हैं और इस जगत् के नित्य सर्ग के कारण दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापित हैं। मनु और मनु के पुत्र जो पराक्रमी, वीर और सन्मार्गगामी राजागण हुए वे नित्य स्थिति के कारण हैं।

समस्त जीवों के लिए नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य ये चार प्रकार का प्रलय है।

नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्मा-प्रलय है जिसमें जगत्पति श्री ब्रह्माजी कल्पान्त में शयन करते हैं और प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्माण्ड प्रकृति में लीन हो जाता है।

अष्टम अध्याय में रुद्रसर्ग का वर्णन है। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र को ध्यान करते हुए श्री ब्रह्माजी की गोद में नीललोहित वर्ण वाला एक कुमार प्रकट हुआ।

जन्म के बाद ही वह नीललोहित कुमार उच्च स्वर से रोने लगा और दौड़ने भी लगा तब ब्रह्माजी ने तुम क्यों रोदन करते हो इस प्रकार रोदन करते हुए उस कुमार से कहा।

इसंके बाद उसने ब्रह्माजी से कहा मेरा नाम क्या है।

श्री ब्रह्माजी ने कहा कि तुम्हारा नाम रुद्र है अब रोदन मत करो धैर्य धारण करो।

ऐसा कहने के बाद भी वह सात बार रोया तब भगवान् ब्रह्माजी ने उनके सात नाम और रखे इस प्रकार इन आठों (रुद्र सिहत) के साथ पित्रयों और पुत्रों का भी निर्धारण किया गया। रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की ऋमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा, रोहिणी नाम की पित्रयाँ कही गई हैं।

भृगु की पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नामक देवताओं को और भगवान् श्रीनारायण विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी जी को जन्म दिया।

श्री मैत्रेयजी बोले— हे भगवान्! सुनते हैं कि अमृतमन्थन के समय क्षीर समुद्र से श्री लक्ष्मीजी उत्पन्न हुईं। पुन: भृगु की पत्नी ख्याति से उत्पन्न हुई यह आपने कैसे कहा, तब उन्होंने उत्तर दिया— श्री विष्णु भगवान् अर्थ हैं, श्री लक्ष्मी जी वाणी हैं, हिर न्याय हैं, श्री लक्ष्मीजी नीति हैं, श्री विष्णु भगवान् बोध हैं और ये बुद्धि हैं और वे धर्म हैं और ये सत् क्रिया हैं।

भगवान् काम हैं और श्री लक्ष्मीजी इच्छा हैं, भगवान् यज्ञ हैं और श्री लक्ष्मीजी दक्षिणा हैं, श्री जनार्दन पुरोडास हैं और श्री लक्ष्मीजी आज्य (घृत) की आहुित हैं भगवान् सामस्वरूप हैं और लक्ष्मीजी उद्गीति हैं। जगत् स्वामी भगवान् वासुदेव अग्नि हैं और श्री लक्ष्मीजी स्वाहा हैं।

भगवान् श्री विष्णु शंकर स्वरूप हैं और श्री लक्ष्मीजी पार्वती स्वरूपा हैं। हे मैत्रेय! भगवान् श्रीकेशव सूर्य और कमलवासिनी श्री लक्ष्मीजी उनकी कान्ति हैं। चक्रधारी भगवान् श्री विष्णु यम हैं और श्री लक्ष्मीजी उनकी पत्नी धर्मिणी हैं। भगवान् श्री विष्णु साक्षात् कनेर और श्री लक्ष्मीजी ऋद्धि हैं।

श्री केशव भगवान् स्वयं वरुण हैं और महाभागा श्री लक्ष्मीजी गौरी हैं। श्री हिर देवताओं के सेनापित स्वामी कार्तिकेय हैं और श्रीलक्ष्मीजी देवसेना हैं।

श्री शंकरजी के अंशावतार दुर्वासा ऋषि इस पृथिवी पर विचरण करते थे। उस समय उन्होंने एक विद्याधारी के हाथ में सन्तानकपुष्पों की एक दिव्य माला देखी।

उन्मत्त व्रतधारी उन ब्राह्मण ने उस सुन्दर माला को देखकर विद्याधर की वधू से उसकी याचना की। उनके माँगने पर बड़े-बड़े आँखों वाले और कृशाङ्गी विद्याधर वधू ने मुनि को आदर के साथ वह माला दे दी। हे मैत्रेय! उन्मत्त वेषधारी वह ब्राह्मण दुर्वासा ने उस माला को लेकर अपने मस्तक पर रख लिया और धरती पर भ्रमण करने लगे। ठीक इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत हाथी पर स्थित होकर आते हुए त्रिलोकों के अधिपति

इन्द्र को देखा। इसके बाद मुनि दुर्वासा ने गन्धाकृष्ट भ्रमरयुक्त उस माला को अपने सिर से उतार कर उन्मत्त के समान इन्द्र के ऊपर फेंक दी।

दुर्वासा ने ऋोधित होकर कहा— हे इन्द्र! मैं दयालु हृदय नहीं हूँ और मेरे पास क्षमा भी नहीं है। अन्य मुनिगण दयालु और क्षमाशील होते हैं किन्तु मुझे दुर्वासा समझो।

उस समय से इन्द्र के साथ तीनों लोक लक्ष्मी विहीन और औषधि एवं लताओं से भी क्षीण हो जाने से विनाश को प्राप्त होने लगे। यज्ञ बन्द हो गये, तपस्वियों ने तपस्या छोड़ दी और लोगों का मन भी दान आदि धर्मों में नहीं रहा।

इस प्रकार त्रिलोकी को लक्ष्मी विहीन और सामर्थ्यरहित हो जाने पर दैत्य एवं दानवों ने देवताओं पर आऋमण कर दिया। लक्ष्मीजी विहीन देवगण को पराजित कर दिया।

दैत्यों से पराजित इन्द्रादि देवगण अग्नि को आगे करके महाभाग श्री ब्रह्माजी की शरण में पहुँचे। देवताओं से समस्त वृतान्त यथावत् सुनकर ब्रह्माजी ने देवताओं को कहा— तुम लोग परापर के ईश्वर, दैत्यों के संहारक (संसार के) उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण तथा स्वयं अकारण (अजन्मा) प्रजापित के भी पित, अनन्त जिनका अन्त नहीं, कार्यरूप में पिरणत हुए प्रधान (मूल प्रकृति) और पुरुष के कारण प्रजागण के कष्टों को हरण करने वाले श्रीविष्णु भगवान् की शरण में जाओ वही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। पराशर जी बोले— लोक पितामह श्री ब्रह्माजी देवताओं को ऐसा कहकर और उन लोगों को साथ में लेकर क्षीर सागर के उत्तर तीर पर गये।

सभी देवगण के साथ ब्रह्माजी ने वहाँ पहुँचकर उत्तम एवं अधम के ईश्वर हिर की अति मंगलमय वचनों से प्रार्थना की।

इस प्रकार देवगण एवं ब्रह्माजी की स्तुति के बाद बृहस्पति आदि सभी देवर्षिगण भी स्तुति करने लगे।

हे मैत्रेय! ब्रह्मा आदि देवगणों से इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान् परमेश्वर उनके सामने प्रकट हो गये।

तब शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाले, अपूर्व आकृति वाले तेज पुञ्जमय उस कमलनेत्र भगवान् को देखकर क्षोभ से चिकत नेत्र वाले ब्रह्मा आदि देवतागण प्रणाम करके नम्रतापूर्वक स्तुति करने लगे।

उससे प्रसन्न होकर श्री भगवान् बोले— हे देवगण! आप लोगों की शान्ति को मैं फिर से बढ़ाऊंगा। हे सुरगण, मैं जो कहता हूँ, उसे आप लोग करें। दैत्यों के साथ आप लोग समस्त औषियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर समुद्र में डाल दीजिए तथा मन्दराचल मथानी और वासुिक नाग को रस्सी बनाकर उसको दैत्य और दानवों के साथ मिलकर मेरी सहायता से उसको मथकर अमृत प्राप्त कीजिए। आप सब दैत्यों से शान्तिपूर्वक किहए कि आप लोग इस कार्य में सहायता कीजिए तथा फल में आप लोगों को बराबर भाग मिलेगा।

समुद्र को मंथन करने पर उससे जो अमृत प्राप्त होगा उसे पीने से आप लोग बलिष्ठ और अमर हो जायेंगे। हे देवगण, मैं वैसा कार्य करूँगा जिससे देवताओं के शत्रु (दैत्य दानव) अमृत न पावें किन्तु वे क्लेश के ही भागी बने।

तब देवदानवों द्वारा इस क्षीर सागर का मंथन होने पर सर्वप्रथम दुग्ध एवं दिध के आश्रयरूपा देवताओं से पूजिता सुरिभ गौ निकली।

इसके बाद मन्दराचल के घूमने से उत्पन्न हुए आवर्त (भंवर) वाले उस क्षीर सागर से अपने सुगन्ध से जगत् को सुगन्धित करता हुआ और देवसुन्दरियों का आनन्ददायक पारिजात नामक वृक्ष निकला।

हे मैत्रेय! पुनः रूप एवं उदारता आदि गुणों से युक्त परम अद्भुत अप्सराएँ उस क्षीर सागर से उत्पन्न हुईं। इसके बाद क्षीर सागर से ही निकले हुए विष को सर्पों ने ग्रहण किया।

अनन्तर श्वेत वस्त्र धारण किये हुए और अमृत से पूर्ण कमण्डलु को हाथ में लिए स्वयं भगवान् धन्वन्तरि निकले।

पुनः हाथों में कमल लिये स्फुटकान्तिवाली विकसित कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मीदेवी क्षीरसमुद्र से निकलीं।

उस समय अत्यन्त प्रसन्न महर्षिगण श्रीसूक्त के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विभावसु आदि गन्धर्व श्री लक्ष्मीजी के आगे गाने लगे।

इसके बाद महाबलिष्ठ दैत्यगण ने धन्वन्तरी जी के हाथ में स्थित उत्तम अमृतयुक्त कमण्डलु छीन लिया।

तब स्त्री रूप धारण कर श्री विष्णु भगवान् ने अपनी माया से मोहित कर दानवों के हाथ से अमृत कमण्डलु लेकर देवताओं को दे दिया।

उस समय सुप्रसन्न देवगण शंखचक्र गदाधारी भगवान् श्री विष्णु को प्रणाम करके पहले के समान ही स्वर्ग में शासन करने लगे। अपने सिंहासन पर विराजमान इन्द्र पुनः स्वर्ग को प्राप्त करके देवराज्य में स्थित इन्द्र ने कमलहस्ता देवी श्री लक्ष्मीजी की स्तुति की।

पराशर जी बोले— इस प्रकार अच्छी प्रकार से स्तुति किए जाने पर समस्त प्राणियों में विराजमान रहने वाली श्री लक्ष्मीजी सभी को सुनते हुए इन्द्र से बोलीं।

हे इन्द्र! हे देवेश! तुम्हारी इस स्तुति से मैं सन्तुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभीष्ट हो वही वर माँग लो। तुम्हें वर देने के लिए ही आई हूँ।

इन्द्र बोले— हे देवि! यदि आप वर देना चाहती हो अथवा मैं यदि वर पाने योग्य हूँ तो आप त्रिलोकों को भी न त्यागें यही हमारा प्रथम वर है।

और हे सागरसम्भव! जो कोई भी मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें यह हमारा दूसरा वर है।

श्री लक्ष्मीजी बोली— हे देवश्रेष्ठ इन्द्र! मैं त्रिलोकों का परित्याग नहीं करूँगी तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर दे रही हूँ। और जो कोई मनुष्य इस स्तोत्र से सायंकाल और प्रात:काल मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होऊंगी।

इस प्रकार जगत्पति देवाधिदेव जनार्दन जैसा अवतार लेते हैं वैसा ही उनकी सहायिका श्री महालक्ष्मीजी भी अवतार लेती हैं।

दशम अध्याय में भृगुवंश की सृष्टि का विस्तारपूर्वक वर्णन करके एकादश अध्याय में धृव के वनगमन की कथा प्रारम्भ की गई है। उत्तानपाद नामक राजा की सुनीति नामक पत्नी से धृव नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। राजा को सुनीति से विशेष प्रेम नहीं था। उसी कारण राजा ने धृव को भी विशेष प्रेम नहीं दिया। उत्तानपाद की दूसरी पत्नी सुरुचि थी, धृव को वे अप्रसन्न मन से ही देखती थी और अपमानजनक वाक्य बोलती थी। इससे खिन्न होकर धृव महल से वापस चले गये और उद्यान में जाकर उन्होंने सदा ऋषियों को देखा। धृव ने आत्मग्लानि के बारे में मुनियों से पूछा। मुनियों ने धृव को बालक कहकर इस विषय के चिन्तन में न पड़ने की सलाह दी। परन्तु धृव का प्रश्न अटल था। धृव ने कहा— मैं धनादि की कामना नहीं करता मुझे ऐसा स्थान बतायें जो आज तक किसी ने भोगा न हो। तब भंगवान् अत्रि ने जनार्दन की कृपा से अक्षय स्थान को भोगा जा सकता है— ऐसा कहा। भगवान् विष्णु की आराधना और जपादि के विषय में ज्ञान प्राप्त कर धृव ने परमपद की इच्छा से भगवान् जनार्दन की आराधना प्रारम्भ की। उसकी स्तुति से विष्णु प्रसन्न हुए और उसे वर माँगने के लिए कहा।

ध्रुव के शिष्य और भव्य नाम के दो पुत्र हुए। उसी वंश परम्परा में चाक्षुष नामक पुत्र हुआ जिसने वीरण प्रजापति की पुत्री पुष्करणी से मनु को जन्म दिया। मनु के दस पुत्र हुए। उनमें से अंग नामक पुत्र से राजा वेग का जन्म हुआ और वेन से वैन नामक पुत्र हुआ, जिसने प्रजा के कल्याण के लिए पृथ्वी का दोहन किया था। उसके बाद पृथु का उपाख्यान है।

प्राचीनकाल में ऋषियों ने वेन के हाथ का मंथन किया, जिससे पराऋमी पृथु का जन्म हुआ। अंगराज के पुत्र वेन को बहुत घमण्ड हो गया था। उसने अपने राज्य में यज्ञादि का निषेध कर दिया था। इस कारण ऋषियों ने ऋषित होकर उनका मंथन किया। मंथन करने पर उस राजा की जंघा से जले हुए वृक्ष के समान एक पुरुष निकला जो निषाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद ब्राह्मणों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया जिससे महाप्रतापी पृथु का जन्म हुआ। उसके प्रकट होते ही आकाश से दिव्य बाण और कवच आदि गिरने लगे जिससे सभी प्राणी प्रसन्न हुए और सत्युत्र के जन्म से वेन भी स्वर्ग लोक में चले गये। पृथु का राज्याभिषेक हुआ। ब्रह्माजी ने उसके हाथ में चक्र का चिह्न देखकर उसे विष्णु का ही अंश समझा। राजा पृथु ने असन्तुष्ट प्रजा को अपने मृदु स्वभाव से प्रसन्न किया। कुछ समय बाद पृथ्वी के द्वारा समस्त औषधियाँ ग्रसित कर लिये जाने पर राजा पृथु ने कुद्ध होकर पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी भय से व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में चली गई। भयभीत और काँपती हुई पृथ्वी ने राजा पृथु को नतमस्तक होकर प्रजा के कल्याण का उपाय बताया तब पृथु ने उसका दोहन किया और अन्न की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया, तभी से लोग अन्न को जीविका का साधन बनाये हुए हैं।

राजा पृथु के अन्तर्धान और वादि नामक दो पुत्र हुए। उसी परम्परा में हविर्धान से उत्पन्न भगवान् प्राचीनबर्हि एक महान् प्रजापित हुए जिन्होंने प्रजा की अत्यन्त वृद्धि की। उन्होंने सभार कन्या सवर्णा से विवाह किया जनसे प्रचेतस् नामक दश पुत्र हुए। पिता ने अपने पुत्रों को भगवान् की उपासना करके प्रजा की समृद्धि के लिए आज्ञा दी। तब प्रचेताओं ने समस्त जीवों के आधारभूत अग्निस्वरूप, शुद्ध, अनन्त भगवान् विष्णु की स्तुति की। उन्होंने समुद्र जल में स्थित होकर दस हजार वर्षों तक तप किया। तब भगवान् विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छानुकूल वर प्रदान किया।

पन्द्रहवें अध्याय में कण्डू मुनि का चरित्र चित्रण है। प्राचीनकाल में वेदज्ञों में श्रेष्ठ कणु नाम के मुनि थे। उन्होंने मनोहर गोमती के किनारे उत्कृष्ट तप किया था। उन्हें चञ्चल करने के लिए इन्द्र ने प्रम्लोचा नाम की अप्सरा को नियुक्त किया, तथा उस सुहासिनी ने उन ऋषि को तपस्या से श्रष्ट कर दिया।

उसके द्वारा तपस्या से विचलित किये गये और विषय में आसक्त मुनि ने सौ वर्षों से अधिक काल तक उसके साथ मन्दर पर्वत की गुफा में निवास किया।

विष्णुपुराणम्

वेदों से जानने योग्य भगवान् की प्राप्ति के कारणभूत मेरे समस्त व्रत नरकरूपी ग्राम के मार्गभूत इस स्त्री की संगति से विनष्ट हो गये, ऐसा जानकर वह श्रेष्ठ मुनि भगवान् कण्डु भी अपनी तपस्या के क्षीण हो जाने पर पुरुषोत्तम नाम से विख्यात श्री विष्णु भगवान् के स्थान में चले गये। वहाँ पहुँचकर ऊर्ध्वबाहु महायोगी वह कण्डु मुनि एकाग्र मन से ब्रह्मपार मन्त्र को जपते हुए स्थिर बुद्धि होकर श्री विष्णु भगवान् की आराधना में लीन हो गये।

उन अप्सरा से मारिषा का जन्म हुआ उसने भगवान् विष्णु की तपस्या कर दशपित होने का वर प्राप्त किया उनसे दक्ष प्रजापित की उत्पत्ति हुई। उनसे अदिति नाम की कन्या हुई जिससे आदित्य आदि देवताओं ने जन्म लिया।

मुनि कश्यप से दिति के दो पुत्र हुए जो हिरण्यकिशिपु और हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। हिरण्यकिशिपु का पुत्र प्रह्लाद हुआ जो विष्णु भक्त था। उसका पिता दैत्यराज होने के कारण विष्णु भक्त को अनेक प्रकार की यातनाएँ देता था। उसे पर्वत से गिराया गया, सांपो से उसाया गया, अग्नि में जलाया गया और अनेक दैत्यों ने उस पर अनेक प्रकार के अस्त्र चलाये परन्तु भगवान् विष्णु की कृपा से उसे कुछ भी नहीं हुआ। प्रह्लाद को अनेक प्रकार से यातना देने पर भी जब उसे कुछ नहीं हुआ तो उसके पिता को बहुत क्रोध आया। उसे अपने बल पर बहुत घमण्ड था और उसे अमरत्व का वरदान भी मिला हुआ था। पिता के द्वारा इतने कष्ट भोगने के बाद प्रह्लाद ने भगवान् विष्णु की स्तुति की उसके फलस्वरूप नृसिंह रूपधारी भगवान् विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ जिसने हिरण्यकिशिपु का वध किया।

प्रह्लाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ और विरोचन से बिल का जन्म हुआ। और बिल के सौ पुत्र हुए जिसमें बाणासुर सबसे बडे थे। इस प्रकार कश्यप मुनि का वंश बढ़ा उनके सभी पुत्र पौलोम और कालकेय नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं कश्यप से जलचर, पक्षीगण और पशुगण भी हुए। उन्हीं से निवात-कवच नाम के दैत्य हुए और महाबिलष्ठ पिशाचों का भी जन्म इसी कुल में हुआ।

२२वें अध्याय में भगवान् विष्णु की चतुर्विध विभूति का वर्णन है। संसार में चारों दिशाओं में विद्यमान पर्वत आदि सभी कुछ भगवान् विष्णु की ही विभूति है। वे जनार्दन चार विभाग से ही पालन के समय रहते हैं तथा चार रूप धारण करके अंत में संहार करते हैं। उनके प्रथम अंश से ब्रह्मा, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापित होते हैं। उनका तीसरा अंश काल और चतुर्थ अंश समस्त प्राणी हैं।

भगवान् श्री हिर रूपरिहत होने पर भी प्राणियों के कल्याण के लिये मायामय रूप धारण करके इन सभी को अस्त्र और आभूषण रूप से धारण करते हैं। कला, काष्ठा, निमेष, दिन ऋतु, अयन तथा वर्ष रूप से वही कालस्वरूप, पापरिहत अविनाशी भगवान् श्रीहरि विराजमान हैं।

## द्वितीय अंश

इसके प्रारम्भ में प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। प्रियव्रत ने कर्दम की कन्या से विवाह किया और उससे सम्राट तथा कुक्षी नामक दो कन्यायें एवं दक्ष पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी अपने पिता के प्रिय, नम्र स्वभाव वाले एवं योग क्रिया में संलग्न रहने वाले थे।

राजा प्रियव्रत ने अपने सात महात्मा पुत्रों को सातों द्वीप विभक्त करके बाँट दिया।

ऋषभजी के सौ पुत्र हुए जिनमें सबसे ज्येष्ठ भरत थे। महामान्य भूपाल ऋषभदेव जी धर्मपूर्वक राज्य और अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके के बाद अपने वीर पुत्र भरत का राज्याभिषेक करके तप करने के लिए पुलहाश्रम को चले गये। उनके वंश में उत्पन्न हुई संतानों ने कृत, त्रेता आदि क्रम से इकहत्तर युगों तक इस भारत वर्ष का भोग किया। इस वाराह कल्प में यही सर्वप्रथम मन्वन्तराधिपति स्वायम्भुवमनु का वंश हैं जो प्राचीन काल में समस्त जगत् में फैला हुआ था।

द्वितीय अध्याय में भूगोल का विवरण है—

जम्बू, प्लक्ष शाल्मली, कुश, ऋौज्य, शाक और सातवां पुष्कर— ये सातों द्वीप क्षार जल (खारा पानी) इक्षुरस, मदिरा, घी, दिध, दुग्ध, स्वादु जल (मीठा पानी) के सात समुद्रों द्वारा चारों ओर से घिरे हुए हैं।

सुमेरूपर्वत चौरासी हजार योजन ऊंचा है और नीचे की ओर सोलह हजार योजन भूमि में घुसा है और ऊपरी भाग में यह बत्तीस हजार योजन विस्तृत है।

हिमवान, हेमकूट और निषध— ये तीन पर्वत इसके दक्षिण में तथा नील, श्वेत एवं शृंगी— ये तीन पर्वत इसके उत्तर में हैं जो वर्ष पर्वत कहे गये हैं अर्थात् इन प्वंतों के द्वारा वर्षों का विभाग होता है अतएव इसका नाम वर्षपर्वत है।

सुमेरू पर्वत के उत्तर भाग में सर्वप्रथम रम्यकवर्ष उसके बाद हिरण्यय वर्ष और अनन्तर उत्तरकुरूवर्ष है जो भारतवर्ष के समान है।

सुमेरु के पूर्व में भद्राश्ववर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष हैं तथा इन दोनों के मध्य में इलावृत वर्ष हैं। सुमेरू के अत्यन्त समीपस्थ जठरादि देशों में (तथा इलावृर्वर्ष में) शंखकूट, ऋषभ, नाग हंस तथा कालञ्जर आदि पर्वत उसके उत्तरदिशा के केशरिगिरि हैं।

विष्णुप्राणम्

समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित जो देश है, वह भारतवर्ष है, तथा उसमें भारत की संतान निवास करती है। इस भारतवर्ष का विस्तार नौ हजार योजन है और यह स्वर्ग तथा मोक्ष पाने के लिये कर्मभूमि है। इसके पूर्वभाग में किरात और पश्चिम भाग में यवन बसे हैं और इसके मध्य भाग में यक्ष, शस्त्रधारण और व्यापार आदि अपने—अपने कर्मों के अनुकूल व्यवस्थापूर्वक विभागानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र निवास करते हैं।

यहाँ हिमालय से निकली हुई शतदु, चन्द्रभागा आदि नदियाँ हैं।

गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणी आदि नदियाँ ब्रह्म-पर्वत से निकली हुई पाप तथा भय के विनाश करने वाली कही गयी हैं।

इन निदयों से निकली हुई हजारों निदयाँ और उपनिदयाँ हैं। इन निदयों के तीर पर कुरु पाञ्चाल और मध्य देश आदि के निवासी लोग एवं पूर्वदेश तथा कामरूप के निवासी पुण्ड, किलंग, मगध और दिक्षणात्य लोग हैं। इसी प्रकार अपरांत देश के रहने वाले सौराष्ट्रगण एवं शूर, आभीर अर्वुदगण, कारुष, मालव एवं पारिपात्रवासी, सौवीर, सौन्धव, हूण, साल्व तथा कोशल देशवासी माद्र, आराम, अम्बष्ठ और तथा पारसीगण निवास करते हैं।

परलोक की कामना से यहाँ पर मुनिगण तपस्या करते हैं, याक्षिकगण यज्ञ करते हैं और दातालोग आदरपूर्वक दान देते हैं।

मनुष्य यज्ञमय यज्ञपुरुष भगवान् श्री विष्णु को जम्बूद्वीप में ही यज्ञों द्वारा सदा यजन करता है और अन्य द्वीपों में अन्य प्रकार से उनकी उपासना की जाती हैं। जीव हजारों जन्मों के बाद पुण्य के सञ्चय से भारत वर्ष में मानव शरीर प्राप्त करता है।

जिस प्रकार खारे पानी के समुद्र से जम्बूद्वीप घिरा हुआ है, उसी प्रकार प्लक्षद्वीप क्षीरसागर को घेरकर स्थित है। इन रमणीय वर्षपर्वतों और वर्षों में देवता और गन्धर्वों के सिहत पाप रहित प्रजागण निवास करते हैं। वहाँ अनुता, शीखी, विपाशा, त्रिदिवा, अल्कमा, अमृता और सुकृता निम्नदेश गामिनी से सात निदयाँ हैं। प्लक्षद्वीप से आरम्भ कर शाकद्वीप तक त्रेता के समान समय और रोगरहित प्रजा पाँच हजार वर्षों तक जीवित रहती हैं। वहाँ आर्यक, कुरु, विदिश्य और भावी नाम की जातियाँ ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं।

वहाँ भी रतों के उद्भवस्थान स्वरूप सात पर्वत हैं, जो वहाँ के सातों द्वीपों को विभक्त करने वाले हैं तथा सात निदयाँ भी हैं। कुमुद, उन्नत, बलाहक, दोणाचल, इसमें (द्रोणाचल में) महौषधियाँ हैं। वहाँ अपने-अपने कर्मानुष्ठान में तन्मयदमी, शुष्मी, स्नेह

और मन्देह नामक चार वर्ण हैं जो ऋमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। कुशद्वीप में एक कुश की फाड़ी है। उसके नाम से इस द्वीप का नाम कुशद्वीप पड़ा। यह द्वीप अपने समान विस्तृत घृतसमुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है और वह घृतसमुद्र कोञ्चद्वीप से घिरा हुआ है। हे महाभाग! अब ऋौञ्च नामक महाद्वीप के विषय में सुनो जिसका विस्तार कुशद्वीप से दो गुणा है।

क्रोञ्चद्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र हुए, उनके नाम के अनुकूल ही पृथ्वीपित द्युतिमान् ने वर्षों का भी नाम रखा, गौरी, कुमुद्वती, संध्या, मनोजवा, रात्रि, क्षान्ति और पुण्डरीका— ये सात वर्ष निदयाँ हैं। वहाँ भी पुष्कर आदि जातियों द्वारा रुद्रस्वरूप भगवान् जनार्दन यज्ञों से पूजित होते हैं। यह क्रौञ्चद्वीप अपने समान विस्तार वाले दिधमण्ड (मट्टे) के समुद्र द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ है।

शाक द्वीप में वहाँ के निवासी लोग सूर्य रूपधारी श्री विष्णु भगवान् को संयत मन से शास्त्रीय विधानपूर्वक सम्यक् प्रकार से यजन करते हैं। वहाँ के निवासी मानव रोग, शोक और रागद्वेष से विहीन होकर दस हजार वर्षों तक जीवित रहते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से मण्डलाकार घिरा हुआ है। वहाँ दस हजार योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है, वह पर्वत ऊँचाई में भी दस हजार योजन ही है। आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली सम्पूर्ण जगत् की आधाररूपिणी यह पृथ्वी उत्पन्न और पालन करने वाली भी है।

पाँचवें अध्याय में पाताल आदि सात लोकों का वर्णन है। अतल, वितल, नितल, गभिस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल— ये सात पृथ्वी का तल प्रत्येक दस-दस हजार योजन की दूरी पर है। उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बडे-बडे सर्पों की सैकड़ों जातियाँ निवास करती हैं, जिस पाताल के निवासी दैत्य, दानव एवं सर्पगण अत्यन्त स्वच्छ आभूषण, सुगन्धयुक्त अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तूर्य— ये सभी एवं उत्तम भाग्यवानों के भोगने योग्य और भी युक्त शरीर है जिसके गुण का वर्णन दैत्य, दानव आदि कोई भी नहीं कर सकते। समस्त देवताओं से पूजित वही शेष भगवान् मुकुट के समान समस्त भूमंडल को धारण करते हुए पाताल तल में विराजमान हैं।

रौरव, सुकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्तकुम्भ, लवण, विलोहित, रुधिशम्भ, वैतरणी, कृमीश, कृमि भोजन, असिपलवन, कृष्ण लालाभक्ष, दारूण, पूमवह, पाप, विह्नज्वाल, अधःशिरा, सन्दस, कालसूत्र, तमस, आवीचि, श्वभोजन, नर्क हैं। ये समस्त नरक यमराज के अधीन हैं, तथा ये सभी शस्त्र एवं अग्नि के भय देने वाले हैं और इनमें पापी लोग ही गिरते हैं। पापी लोग नरक के दुःख भोगने के बाद क्रमशः स्थावर कृमि,

जलचर पक्षी, पशु और धार्मिक मनुष्य होकर मुमुक्षु भी होते हैं। जितने प्राणी स्वर्ग में हैं उतने ही प्राणी नरक में भी हैं, अपने पाप के प्रायश्चित नहीं करने वाले पापी लोग नरक में जाते हैं। प्रात:काल, सायंकाल, रात्रि में तथा मध्याह आदि के समय भगवान् का स्मरण करने से पापक्षीण हो जाने पर पुरुष श्रीनारायण को प्राप्त करता है।

सप्तम अध्याय में सूर्यादि ग्रहों और सात लोकों की स्थिति का वर्णन है।

सूर्य और चन्द्रमा की किरणों से जितनी दूर तक प्रकाशित होता है समुद्र, नदी और पर्वतों से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी से एक लाख योजन की दूरी पर सूर्यमण्डल है और सूर्यमण्डल से एक लाख योजन की दूरी पर चन्द्रमा का मण्डल है तथा चन्द्रमण्डल से पूरे एक लाख योजन ऊपर समस्त नक्षत्रों का मण्डल प्रकाशित होता है।

नक्षत्रमण्डल से दो लाख योजन की दूरी पर बुध और बुध से भी दो लाख योजन की ऊँचाई पर शुक्र है तथा शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल और मंगल से भी दो लाख योजन ऊपर देवपुरोहित (बृहस्पित) हैं। बृहस्पित से दो लाख योजन ऊपर शिन स्थित हैं और उससे एक लाख योजन ऊपर सप्तर्षि मण्डल है। इसी प्रकार सप्तर्षियों से एक लाख योजन की दूरी पर ज्योतिश्चक्र का नाभिभूत ध्रुव मण्डल है। ध्रुव से एक करोड़ योजन ऊपर महलोक है जहाँ कल्प तक जीवित रहने वाले सिद्धगण निवास करते हैं और महलोक से भी दो करोड़ योजन ऊपर जनलोक हैं। वहाँ ब्रह्माजी के विख्यात पुत्र निर्मलचित्त वाले सनन्दन आदि निवास करते हैं। जनलोक से आठ करोड योजन ऊपर तपलोक से बारह करोड योजन ऊपर सत्यलोक है जहाँ पुन: नहीं मरने वाले अन्तरगण निवास करते हैं और इसी को ब्रह्मलोक कहा जाता है।

यह अण्ड अपने से दशगुने जल से घिरा है। जल का आवरण अग्नि है। वायु से अग्नि, वायु आकाश से तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार से घिरा है तथा तामस अहंकार महतत्त्व से घिरा है।

वह विष्णु भगवान् ही परम ब्रह्म हैं जिनसे यह समस्त जगत् उत्पन्न हुआ। जो जगत्स्वरूप हैं और जिनमें समस्त जगत् लय को भी प्राप्त करता है वही अव्यक्त मूल प्रकृति है और वही व्यक्त जगत् स्वरूप भी हैं तथा उन्हीं में सम्पूर्ण जगत् लीन हो जाता हैं, स्वयं उन्हीं में स्थित है। भगवान् श्री सूर्य का रथ नौ हजार योजन विस्तृत हैं और उसका जुआ और रथ का मध्य भाग उससे दो गुना है।

भगवान् सूर्य के रथ का दूसरा धुरा साढ़े पैंतालिस हजार योजन लम्बा है और धुरों के बराबर ही प्रमाण वाले उसके दोनों जओं भी हैं इनमें से छोटा धुरा उस रथ के एक जुए के साथ ध्रुव के आधार पर स्थित हैं और दूसरे ध्रुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है और भगवान् सूर्य की दिन तथा रात की व्यवस्था के कारण है। क्लेशों के क्षय हो जाने पर योगियों के लिए वही सर्वश्रेष्ठ देवयान नामक मार्ग हैं समस्त द्वीपों में सदा मध्याह और मध्य रात्रि में भगवान् भास्कर आकाश के बीच में ठीक सामने की ओर रहते हैं जिस खण्ड में सूर्य भगवान् मध्याह के समय सामने पड़ते हैं उसकी समान रेखा पर दूसरी ओर स्थित दूसरे द्वीप में वे ठीक उसी प्रकार आधी रात के समय रहते हैं इसी प्रकार उदय और अस्त भी सर्वदा एक-दूसरे के सामने होते हैं।

सूर्य के उदय एवं अस्त होने के कारण से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशा का विभाग हुआ है।

कुम्हार के चाक पर घूमते हुए जीव की गित के समान भ्रमण करते हुए श्री सूर्य भगवान् भी एक दिन एक समान ही मार्ग को पार करते हैं और दिन-रात में ही समस्त राशियों को भोग कर लेते हैं। सूर्य भगवान् विष्णु भगवान् के विकाररहित ज्योतिस्वरूप का श्रेष्ठ अंश है और ओंकार उनका वाचक है वह उसे उन राक्षसों के वध में प्रेरित करता है।

उत्तरायण और दक्षिणायन में ऋमशः वृद्धि और हास होते हैं। इस प्रकार उत्तरायण सूर्य में दिन-रात को ग्रास करना आरम्भ करता है। दक्षिणायन में रात्रि दिन को ग्रास करती है। अस्सी हजार ऊध्वरिता मुनिगण सूर्य के उत्तरीय मार्ग में प्रलयपर्यन्त निवास करते हैं। सप्तार्षियों से ऊपर उत्तरदिशा में जहाँ ध्रुव विराजमान है वह अति भास्वर स्थान आकाश में श्री विष्णु भगवान् का तीसरा दिव्य स्थान है। पाप एवं पुण्य के नष्ट हो जाने पर दोषरूपी पंक से रहित संयमी योगियों का यही परमपद है।

श्री विष्णु भगवान् के वामपाद के अँगूठे के नखरूप स्रोत से निकली हुई श्री गंगाजी को ध्रुव सदैव अपने शिर पर धारण करता है। वह एक ही श्री गंगाजी चारों दिशाओं में जाने से सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्र— ये चार भेदवाली हो गयी है। सौ योजन की दूरी पर स्थित मनुष्य यदि गंगा-गंगा ऐसा नाम भी उद्यारण करे तो उसके तीन जन्मों का किया हुआ पाप दूर हो जाता है।

आकाश में श्री विष्णु भगवान् का जो शिशुमार (गोधा) के समान आकृति वाला तारामय रूप देखा जाता है उसके पूँछ पर ध्रुव स्थित है। वही ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चन्द्रमा, सूर्य आदि समस्त ग्रहों को घुमाता है और घूमते हुए उसके साथ नक्षत्रमण्डल भी चक्र के समान घूमते हैं। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगदीश्वर की आराधना करके तारामय शिशुमार के पुच्छ के ऊपर स्थान प्राप्त किया। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर

श्री जनार्दन भगवान् हैं और ध्रुव का आधार गंगा से जल ग्रहण करके बिना बादल के ही शीघ्र पृथ्वी पर गिरा देते हैं। हे मुनिश्वर श्रेष्ठ! सूर्य का आधार ध्रुव है। ध्रुव का आधार शिशुमार और शिशुमार का भी भगवान् श्रीनारायण हैं।

अब सूर्यरथ के अधिकारी देवताओं का वर्णन करते हैं-

उत्तरायण में प्रतिदिन एक-एक मण्डल में प्रवेश करने पर सूर्यरथ का आरोहण (ऊपर चढ़ना) होता है और दक्षिणायन में उन्हीं मंडलों में प्रतिलोम भाव से उल्टे (होकर) जब सूर्यरथ का प्रवेश होता है तो उसे अवरोहण (नीचे उतरना) कहा जाता है। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं के मध्य में आरोहण एवं अवरोहण क्रम से सूर्य की एक वर्ष में जो गित (चलन) होती है उसमें सब मिलाकर एक सौ अस्सी मण्डल होते हैं। श्री सूर्य भगवान् का रथ प्रतिमास में अलग-अलग आदित्य, ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षसगणों से अधिष्ठित रहता है।

ये सात-सात गण अपने समय पर सूर्य मण्डल में उपस्थित होकर शीत, उष्णता और जलवर्षण आदि के कारण होते हैं और यदि सातों गणों का (वृष्टि आदि) समान कार्य है तो सूर्य उदय हुआ, सूर्य मध्य में है और सूर्य अस्त होता है— ऐसा मनुष्य क्यों कहते हैं। प्रत्येक मास में पृथक्-पृथक् जो सूर्य होता है उसी में वेदत्रयी स्वरूपिणी श्री विष्णु भगवान् की पराशक्ति निवास करती है। सृष्टि के आरम्भ में ऋग्वेदमय ब्रह्मा हैं, उस सृष्टि की स्थित के समय यदुर्वेदमय विष्णु तथा संहार के समय सामवेदमय शिव हैं। अतएव सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी जाती है। त्रयीशक्ति सम्पन्न (सूर्य स्वरूप) भगवान् श्रीविष्णु न कभी उदय होते हैं और न कभी उनका अस्त होता है और यह सात प्रकार के गण उनसे पृथक् हैं। सूर्य भगवान् अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी का जितना जल ग्रहण करते हैं उन सबको प्राणियों की पृष्टि और सस्य की वृद्धि के लिये पुनः बरसा देते हैं।

इस प्रकार भगवान् श्री सूर्य उस जल से समस्त प्राणियों को पुष्ट करते हैं, तथा इसी प्रकार पितृदेव, मनुष्य आदि का भी पोषण करते हैं।

जिस ऋम से देवगण चन्द्रमा को पान करते हैं, उसी प्रकार जल को अपहरण करने वाले भगवान् सूर्य प्रतिदिन उसे बढ़ाते हैं। इस प्रकार तैतीस हजार, तैतीस सौ, तैंतीस देवगण चन्द्रस्थित अमृत का पान करते हैं। समस्त ग्रह, नक्षत्र, तारागण, वायुरूपी रस्सी से ध्रुव के साथ बंधे हुए उचित गित से भ्रमण करते हैं। जितने तारे हैं उतनी ही वायुमय रस्सियाँ हैं। उस प्रकार उन रस्सियों से ध्रुव में बाँधकर स्वयं घूमते हैं और ध्रुव को भी घुमाते हैं। जिस प्रकार तेली लोग अपने घूमते हुए कोल्हू को भी घुमाते हैं, उसी प्रकार

399

वायु से बंधे हुए समस्त तारामण्डल स्वयं घूमते हैं। इस प्रकार त्रिभुवन का वर्णन कर जीवात्मा को अपने कर्मानुसार मुक्ति का उपदेश सुनाया गया है।

तेरहवें अध्याय में जडभरत का उपख्यान है। नि:सङ्ग, योगी एवं तपस्वी राजा भरत एक दिन महानदी के तट पर स्नान करने के बाद पूजा आदि में संलग्न थे। वहाँ उन्होंने सिंह की गर्जना से भयभीत ग्रामिणी हरिणी को देखा। उसकी गर्जना से वह उछल कर नदी के तट पर चढ़ गई परन्तु बहुत ऊँचा स्थान होने से उसका नदी में गर्भपात हो गया। गर्भपात देख और ऊँचे स्थान से गिरने के कारण वह हरिणी भी मर गयी। ऐसी अवस्था में मृत हरिणी के बच्चे को राजा भरत ने नदी में से निकाल दिया और अपने आश्रम में ले गए जहाँ उसका अच्छी प्रकार लालन-पालन किया। राजा भरत का चित्त सदा उसी मृग शिशु में ही लगा रहता था जिससे अन्त में वे चम्पू मार्ग नामक घोर वन में मृगरूप से उत्पन्न हुए। पुन: अपने शरीर का परित्याग करके वे शुद्ध कुल में सदाचारी ब्राह्मण हुए।

आत्मज्ञान सम्पन्न भरतजी देवता आदि समस्त प्राणियों से अपने को अभिन्न समझते थे। उन्होंने अपनी जड़ता के कारण ब्राह्मणोचित वेदाध्ययन आदि भी नहीं किया। उनका शरीर बैल के समान भारी था। उनमें जड़ के समान यन्त्रवत् कार्य करने की शक्ति थी। एक बार राजा सौवीर अपनी पालकी पर बैठकर इक्षुमती नदी के तट पर महर्षि कपिल के आश्रम में जा रहे थे। भरत भी राजा की पालकी उठाने के लिए उनके अनुचरों के साथ लग गये परन्तु विषम गित के कारण राजा की पालकी बहुत मन्द गित से जा रही थी तब राजा के अनुचरों ने मोटे शरीर वाले भरत जी की शिकायत की। राजा के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर भरत जी ने अभिन्न आत्म तत्त्व का विवेचन किया। तब राजा ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना की और पालकी छोड़ देने का आग्रह किया। राजा सौबीर ने पुनः नम्र होकर अपने विवेक ज्ञान की इच्छा से भरत जी से प्रश्न किया। तब भरत ने परमार्थ सत्ता का महर्षि ऋतु ने अद्वैत में श्रद्धा न रखने वाले निदाघ के साथ आत्मतत्त्व की चर्चा की थी। उन्होंने अद्वैतत्त्व का उपदेश दिया जिसके करने से निदाघ समस्त प्राणियों से अपनी आत्मा को अभिन्न समझने लगे और ब्रह्म परायण होकर मुक्ति लाभ किया।

## तृतीय अंश

तृतीयांश के प्रारम्भ में मन्वन्तरों का वर्णन है। सर्वप्रथम स्वायम्भुव मनु हुए। इसके बाद स्वारोचिष मनु हुए। उस मन्वन्तर में पारावत और तृषित नाम के देवगण थे और विपश्चित् नामक इन्द्र हुए। उर्ज्ञ, स्तम्भ, प्राण, बात, पृषम, निरय और परीवान् नामक सप्तिषिगण हुए।

तृतीय मन्वन्तर में उत्तम नाम के मनु थे, उस समय सुशान्ति नामक देवाधीश इन्द्र थे। चतुर्थ तामस मन्वन्तर में सुपार, सत्य, हिर एवं सुधि— ये चार देवाधीश थे इन प्रत्येक में सत्ताइस-सत्ताइस देवता थे। पाचवें मन्वन्तर में रैवत नामक मनु थे और उसमें विनु नामक इन्द्र थे। छठे मन्वन्तर में चक्षु नाम के मनु हुए। उस समय मनोजव नामक इन्द्र देवाधीश थे। उस काल में आदित्य, वसु और रुद्रगण देवता है। विशष्ठ, कश्यपादि सप्तिष इसी में हुए। अन्त में सप्तम वैवस्वत मनु हुए जिनका काल अब चल रहा है। सातों मन्वन्तरों में भगवान् विष्णु ने सात मूर्तियों में प्रकट होकर प्रजा की रक्षा की।

द्वितीय अध्याय में भविष्य में होने वाले मन्वन्तरों की कथा कही गई है। इसमें सार्वाण आदि मनुओं का विस्तारपूर्वक व्याख्यान करने के बाद कल्प के परिमाण बताये गए हैं। प्रत्येक मन्वन्तर में अलग-अलग सप्तर्षिगण होते हैं। चारों युग के अन्त में वेदों का लोप हो जाता है, तब वे स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर उनका पुन: प्रवर्तन करते हैं। चौदहों मन्वन्तरों के बीत जाने पर एक हजार युग पूरे हो जाते हैं और इतने युग के समय को कल्प कहा जाता है। एक सहस्र युग वाले कल्प के बीत जाने पर एक हजार युग पूरे हो जाते हैं और इतने युग के समय को कल्प कहा जाता है। एक सहस्र युग वाले कल्प के बीत जाने पर इतने ही प्रमाण की एक रात्रि होती है। उस रात्रिकाल में भगवान् विष्णु मनुष्यों के वीर्य, तेज और बल को अल्प हुआ जानकर प्रजा हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। प्रथम द्वापर में स्वयं ब्रह्माजी ने वेदों का विभाग किया दूसरे द्वापर में प्रजापति वेदव्यास हुए। तीसरे में शुक्राचार्य और चौथे में बृहस्पति, पांचवें में सूर्य और छठे में मृत्यु वेदव्यास हुए। इसके बाद इन्द्र, सारस्वत, विधाता, त्रिशिख, भारद्वाज, अन्तरिक्ष, वर्णी, त्रय्यारुण, धनज्जय, ऋतुज्जय, ऋणज्य, गौतम, हर्यात्या आदि ऋमशः हुए। आदिकाल में एक लाख मन्त्र वाला एक ही वेद था। अड्डाइसवें द्वापर में व्यास जी ने चार भागों में विभक्त किया। महामुनि व्यास ने पैल को ऋग्वेद, वैशम्पायन को यजुर्वेद जैमिनि को सामवेद तथा सुमन्तु को अथर्ववेद का अध्ययन कराया। आगे पुनः उनके शिष्य प्रशिष्य ने अनेक शाखाओं में उनका विभाजन किया।

वैशम्पायन ने यजुर्वेद की २९ शाखाओं का विस्तार किया। याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा पित्यिक यजुर्वेद को अन्य शिष्यों ने तित्तिर पक्षी होकर ग्रहण कर लिया। अतएव उनसे विस्तिरत तैत्तिरीय शाखा कहलायी। जैमिनी का पुत्र सुमन्तु और सुमन्तु का पुत्र सुकर्मा था। इन दोनों ने सामवेद की एक-एक शाखा का अध्ययन किया। सुकर्मा ने सामवेद को एक हजार शाखाओं में विभक्त किया। उनके शिष्य प्रबन्ध ने सर्वप्रथम अथर्ववेद का अध्ययन किया। उसके बाद मौद, पिप्पलाद, जाबालि, शौनक आदि शिष्यों ने संहिताओं

का विभाजन किया। अनन्तर महामित वेदव्यास ने पुराण संहिता बनाई। इन सब में सारभूत यह विष्णुपुराण हैं। पुराणों की संख्या अष्टादश हैं जिन्हें महापुराण कहा गया है। इसके अतिरिक्त उपपुराण भी हैं। इस प्रकार चार वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र—ये चौदह विद्याएँ हैं।

सप्तम अध्याय में यमगीता है। इसमें यम द्वारा सनातन भगवान् विष्णु के अनन्त स्वरूप का व्याख्यान है। उन भगवान् विष्णु की आराधना से मनुष्य समस्त मनोरथ, स्वर्गादि को प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने-अने वर्ण-धर्म के अनुसार भगवान् विष्णु की आराधना में तत्पर रहते हैं और जो मनुष्य दूसरों की निन्दा नहीं करता, असत्य नहीं बोलता वही भगवान् को अत्यन्त प्रिय होता है।

चारों वर्णों में विभक्त मनुष्य को अपने-अपने धर्मानुसार कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण और क्षित्रिय को शूद्र का कार्य नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता हुआ यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से युक्त होकर वेदाध्ययन आदि के लिए गुरु के समीप रहना चाहिए। बाद में अन्य धर्मशास्त्रोक्त जातकर्मादि संस्कार करने चाहिए और अपने वर्ण के अनुकूल ही विवाह संस्कार भी करना चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अन्त में शर्मा, क्षत्रिय के लिए वर्मा और वैश्य तथा शूद्र के लिए ऋमशः गुप्त और दास का प्रयोग करना चाहिए। दशवें अध्याय में विवाह संस्कार सम्बन्धी नियमों का विस्तार से वर्णन है तथा ग्यारहवें अध्याय में गृहस्थ सम्बन्धी सदाचार का लक्षण है। गृहस्थाश्रमी को अग्निहोत्रादि नित्य कर्मों के अनुष्ठान पर विशेष बल दिया गया है। भगवान की पूजा, अतिथि सत्कार, दान आदि का भी महत्त्व बताया गया है। सात्विक भोजन एवं वाणी के संयम पर बल दिया है। कन्या एवं पुत्र के विवाह में, गृहप्रवेश में, बालकों के नामकरण में, घूरा कर्म संस्कार में, सीमन्तोत्रयन तथा पुत्रादि के प्रथम मुख दर्शन में गृहस्थ पुरुष सावधानी से नान्दीमुख पितृगण का पूजन करें।

बन्धु-बान्धवों का यह कर्तव्य है कि प्रेत को भली-भांति स्नान कराकर उसे सुन्दर मालाओं से सुसन्नित करके गांव के बाहर दाह करने के बाद जलाशय में वस्त्र सहित स्नान करें। अशौच के दिनों में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उनको भोजन भी करावे। क्योंकि उन दिनों में ब्राह्मण एवं बन्धुवर्गों के भोजन करने से प्रेत की तृप्ति होती है।

मृतपुरुष के कुटुम्बों का अन्न दश दिन तक नहीं भोजन करना चाहिए एवं अशौचकाल में दान देना, दान लेना, होम एवं स्वाध्याय— ये सभी वर्जित हैं। पुन: प्रतिमास में मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करे, एकोदिष्ट श्राद्ध में आवाहन आदि एवं विश्वेदेवा के निमन्त्रण आदि कार्य नहीं होते। श्राद्ध भी एकोदिष्ट के विधान से ही करे। यह श्राद्ध एक वर्ष छ: मास अथवा बारह दिनों के बाद ही करना शास्त्र सम्मत है।

अग्निदाह संस्कार से आरम्भ कर जल तथा शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यन्त समस्त कर्मों को पूर्व कर्म कहते हैं और प्रतिमास जो एकोदिष्ट श्राद्ध होते हैं वह मध्यमकर्म कहा जाता है और सपिण्डीकरण के बाद मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर जो कर्म किये जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं।

अमावस्या तिथि को अनुराधा, विशाखा अथवा स्वाति नक्षत्र से युक्त होने पर श्राद्ध करने से पितृगण आठ वर्ष तक तृप्त रहते हैं। कदाचित् माघमास की अमावस्या शतिभषा नक्षत्र से युक्त हो जाए तो पितरों की तृष्ति के लिए यह अत्यन्त उत्तमकाल होता है। बड़े भाग्यवान् पुरुषों को ही यह उत्तम काल प्राप्त होता है।

गंगा, शतद्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थित गोमती— इन निदयों में स्नान कर श्रद्धापूर्वक पितृपूजन करने से समस्त पाप विनष्ट होते हैं।

श्राद्ध दिन में श्राद्धकर्ता एवं श्राद्धभोजी ब्राह्म, ऋोध, स्त्री प्रसङ्ग एवं परिश्रम न करें, इन कार्यों को करने से महादोष होता है। अतएव श्राद्ध के पूर्वदिन ही श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों को निमन्त्रित करें। यदि ब्राह्मणों को निमन्त्रित न करें तो घर में आये हुए अनिमन्त्रित संन्यासियों को भोजन करावें।

अज्ञात स्वरूप वाले योगिगण लोकोपकार की भावना से नाना रूप धारण करके इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसी कारण से ज्ञानीजन श्राद्धकाल में उपस्थित अतिथियों की पूजा करते हैं। यदि अतिथि की पूजा न की जाय तो श्राद्धकाल विनष्ट हो जाता है। विज्ञजन इसी प्रकार पितामह श्राद्ध एवं मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करें। पितामह आदि श्राद्धकर्मों से परितृप्त होकर अपनी सन्तान की समस्त कामनाएँ पूर्ण करते हैं।

एक सहस्र श्राद्धभोजी ब्राह्मणों के आगे यदि एक योगी भी उपस्थित हो जाय तो वह उन समस्त श्राद्धभोजी ब्राह्मणों को और श्राद्धकर्ता का भी उद्धार करता है।

एक खरवालों का ऊँटनी का, भेडका, मृगी का और भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में वर्जित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य— इन तीनों वर्णों का आवरणस्वरूप ऋक्, यजु और साम नामक वेदत्रयी को जो व्यक्ति मोहवश परित्याग करता है उसी पातकी को नाम कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सृष्टि निर्माण के समय आपके नाभिकमल से उत्पन्न हुआ जो प्रथण रूप है उस ब्रह्मस्वरूपी आपको नमस्का है।

श्रीपराशर जी बोले— देवताओं द्वारा स्तुति करने पर भगवान् श्रीविष्णु ने मायामोह को अपने शरीर से उत्पन्न करके श्रेष्ठ देवगण को प्रदान किया। भगवान् श्रीविष्णु द्वारा ऐसा

कहे जाने पर देवगण उनको प्रणाम करके प्रस्थान किया जहाँ पर असुरगण स्थित थे। मायामोह भी देवताओं के साथ वहीं पहुँचा। इसके बाद उस स्थान से चलकर मायामोह ने नर्मदा के तट पर तपस्या में निरत असुरों को देखा।

मायामोह बोला— यदि आप लोग मुक्ति की कामना करते हैं तो हमारे कथनानुसार कर्म करें और मुक्ति के द्वारभूत हमारे धर्म का अनुष्ठान भी करें।

इस प्रकार अनेक वाद-विवादों को समझाकर मायामोह ने उन दैत्यों को अपने धर्म से विमुख कर दिया। मायामोह ने असुरों को त्रयी धर्म से विमुख कर दिया और उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त कर दिया।

इस प्रकार दैत्यों के वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होने पर देवता लोग पूरी तैयारी करके उनके समीप युद्ध करने के लिए पहुंचे। तब देवता और असुरों में पुनः युद्ध हुआ और सन्मार्ग विरोधी दैत्य समुदाय देवताओं द्वारा मारे गये। उसके बाद जो लोग मायामोह द्वारा चलाये गये मार्ग का अवलम्बन किये वे 'नग्न' कहलाये क्योंकि उन लोगों ने त्रयीरूप अपने आवरण का परित्याग कर दिया था।

श्रद्धावान् पुरुष श्राद्धकाल में यदि नग्न व्यक्ति का अवलोकन करता है तो श्राद्धकर्ता उस श्राद्ध से पितृ-पितामह आदि तृप्त नहीं होते। इन पापियों का नाम ही पाषण्ड है। पंडितजन इनके साथ आलाप नहीं करते, इनके साथ सम्भाषण मात्र से ही एक दिन का पुण्य समाप्त होता है।

## चतुर्थ अंश

चतुर्थांश का आरम्भ ब्रह्मा और दक्ष प्रजापित की उत्पत्ति एवं अन्य वंश विस्तार के वर्णन से होता है। अनेक राजगणों से सुशोभित मनुवंश का आरम्भ ब्रह्माजी से है। ब्रह्मा के दिक्षण अंगुष्ठ से दक्ष प्रजापित उत्पन्न हुए। दक्ष की अदिति नाम की कन्या हुई, उनके पुत्र सूर्य और सूर्य से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, निरष्यन्त, प्रांशु, नाभाग, नेदिष्ट, करुष और पृषघ्न नामक दश पुत्र हुए। मनु ने पुत्रोत्पत्ति से पूर्व मित्रावरुण नामक दो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। परन्तु मनु पत्नी के कहने पर होतागण ने कन्या के लिए हवन किया। उससे इला नामक कन्या हुई परन्तु मित्रावरुण की कृपा से वह कन्या सुषुम्न नामक पुत्र हो गया। सुषुम्न को प्रतिष्ठान नगर दिया गया जिसको उन्होंने पुरुरवा को दे दिया।

रेवत का पुत्र रैवत ककुद्मी नामक अत्यन्त धर्मात्मा था जिनकी रेवती नाम की एक कन्या थी। वह अपनी कन्या का विवाह किससे करे, यह बात पूछने के लिए वह ब्रह्माजी के पास गये परन्तु वहाँ गन्धर्वों के गान में मत्त होकर उन्होंने अनेक युग बिता दिये। गान 808

समाप्त हो जाने पर उन्होंने अपनी पुत्री के विषय में ब्रह्माजी से कहा। तब ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि तुमने तो चतुर्युग प्रायः समाप्त कर दिया है और किलयुग भी आसन्न है अतः अब तुम्हारी कन्या के योग्य वर मिलना किठन है। अब तुम्हें संसार के स्थिति, प्रलय के कर्ता भगवान् विष्णु द्वारिका में अपने अंश से बलदेव नाम से विराजमान हैं, उन्हीं के समीप जाना चाहिए। वहाँ जाकर राजा ने अपनी पुत्री बलदेव जी को दे दी। रेवती अति दीर्घ शरीरा थी अतः बलदेव जी ने अपने हल के अग्रभाग से उसे छोटा कर दिया।

द्वितीयाध्याय में ईक्ष्वाकु का जन्मवृत्तान्त है और युवनाश्च और सौभिर का उपाख्यान है। छींकने के समय मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ। इक्ष्वाकु के एक सौ पुत्र हुए जिनमें शकुनि आदि पचास पुत्र उत्तरापथ के राजा हुए। राजा इक्ष्वाकु के एक सौ पुत्र हुए जिनमें शकुनि आदि पचास पुत्र उत्तरापथ के राजा हुए। राजा इक्ष्वाकु की मृत्यु के बाद विकुक्षि भूमण्डल का शासक बना।

त्रेतायुग में देव और दानवों का भयानक युद्ध हुआ था। देवों द्वारा स्तुति करने पर भगवान् विष्णु ने शसाद के पुत्र परञ्जय के शरीर में अंश रूप में प्रविष्ट होकर समस्त असुरों का विनाश किया। परञ्जय के वंश में आगे चलकर प्रसेमजित् का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व को पुत्र प्राप्ति हो, उसके लिए ऋषियों ने अनेकविध मन्त्रों से अभिषिक्त जल तैयार किया जिसे रात्रि में भूलवश प्यास लगने पर स्वयं युवनाश्व ने ही पी लिया। ऐसा करने से युवनाश्व के अन्दर ही महापराक्रमी गर्भ का विकास हुआ। बाद में उनकी दक्षिण कुिश्त को चीर कर बालक को निकाला गया जिससे राजा की मृत्यु हो गयी। वह बालक मान्धाता नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवराज इन्द्र ने बालक को अपनी तर्जनी अंगुलि से अमृत पान कराया जिससे वह वृद्धि को प्राप्त हुआ और आगे चलकर चक्रवर्ती राजा हुआ। उनकी पचास कन्याएँ हुई जिनका विवाह तपोवृद्ध मुनि सीभिर के साथ हुआ। ऋषि सीभिर ने भी अपने तेजस्वी प्रताप के कारण सभी कन्याओं को एक साथ सुख प्रदान करके प्रसन्न किया।

पूर्वकाल में पाताल में छ: करोड़ मौनेय नामक गन्धर्व निवास करते थे। उन्होंने समस्त नागकुलों के प्रधान रत्नों पर अधिकार कर लिया था। नागों के द्वारा भगवान् विष्णु की स्तुति करने पर पुरुकुत्स के रूप में जन्म लेकर गन्धर्वों का विनाश किया। पुरुकुत्स की पत्नी नर्मदा थी। इस कार्य से प्रसन्न होकर सर्पगणों ने 'नर्मदा' के नाम स्मरण से सर्प विष को नष्ट करने वाला मन्त्र बताया।

इसके आगे राजा सगर की उत्पत्ति का वर्णन है। सगर राजा बाहू के पुत्र हुए, जिनका पालन और्व ऋषि के आश्रम में हुआ। राजा बाहू का राज्य हैहयवंशी राजाओं ने छीन लिया था अतः सगर ने उनका विनाश करने की प्रतिज्ञा की। चतुर्थ अध्याय में राजा सगर का अश्वमेघ यज्ञ करना, भगीरथ द्वारा गंगाजी का लाना और रामचन्द्र आदि के जन्म का वर्णन है।

भगवान् राम के पुत्रं कुश और लव, लक्ष्मण के पुत्र अङ्गद और चित्रकेतु, भरत के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न के सुबाहु और शूरसेन नामक पुत्र हुए। इसके आगे कुश के पुत्र अतिथि और उनकी वंश परम्परा का वर्णन हुआ है।

ईक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने सहस्र वर्ष तक चलने वाला यज्ञ आरम्भ किया। उसमें होता विशिष्ठ को नियुक्त किया गया परन्तु इन्द्र के यज्ञ को पहले आरम्भ करने के लिए विशिष्ठ ने राजा निमि से समय मांगा परन्तु उसी बीच राजा ने गौतम मुनि के द्वारा यज्ञ करा दिया। इस कारण विशिष्ठ ने निमि को विदेह होने का शाप दिया। उनके शरीर को अरिणमन्थन किया जिससे जनक का जन्म हुआ। पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ के लिए पृथ्वी कर्षण करते समय हल के अग्रभाग से सीता की उत्पत्ति हुई। छठे अध्याय में चन्द्रवंशी राजाओं का कथानक है। राजसूय यज्ञ करने से चन्द्रमा को अहंकार हुआ और उसने देवगुरु बृहस्पित की पत्नी तारा का हरण कर लिया। रुद्र ने बृहस्पित की सहायता की और दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुआ। तारा को वापस दिलाया गया परन्तु वह गर्भवती थी। बृहस्पित के कहने पर तारा ने उस गर्भ को मुझ पास के गुच्छे में गिरा दिया। उससे उत्पन्न बालक अति तेजस्वी हुआ जो बुध नाम से विख्यात हुआ।

बुध का इला के गर्भ से पुरुरवा नामक पुत्र हुआ। राजा पुरुरवा का उर्वशी अप्सरा के गर्भ से आयु नामक पुत्र हुआ। उर्वशी में कामासक्त पुरुरवा ने अग्नि की पूजा करके गन्धर्व लोक को प्राप्त किया जिससे वे सदा उर्वशी के साथ ही रहने लगे। पुरुरवा के आयु, धीमान् अमावसु आदि छः पुत्र हुए। अमावसु का भीम नामक पुत्र हुआ। उसी परम्परा में जहु का भी जन्म हुआ। जहु ने अपने समस्त यज्ञस्थल को गंगाजल से प्लावित देखकर क्रोध में आकर पूरी गंगा को ही पी डाला। तब देवों द्वारा प्रार्थना 'करने पर जहु ने गंगा को अपनी पुत्रीरूप में ही स्वीकार किया। इनकी वंश परम्परा में इन्द्र ने ही कौशिक गाधि के नाम से जन्म ग्रहण किया। गाधि की सत्यवती नाम की कन्या हुई। पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु के पांच पुत्र हुए। उनमें क्षत्रवृद्ध नामक पुत्र से आगे की सन्तानों में धन्वन्तरि का जन्म हुआ।

दशम अध्याय में नहुषवंश का वर्णन और ययातिकी की कथा है। यति, ययाति, संयाति, अयाति, वयति और कृति— ये छ: नहुष के पुत्र थे। ये सभी महाबलशाली और पराऋमी थे। यति ने राज्य की कामना नहीं की तब ययाति राजा हुए। ययाति ने शुऋ की पुत्री देवयानी, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया।

बाद में राजा ययाति पुरु से अपनी वृद्धता (बुढ़ापा) लेकर और उनको यौवन देकर तथा उन्हीं को (पुरु को) प्रधान राजगद्दी पर अभिषेक करने के बाद तपस्या करने के लिए वन को प्रस्थान किया। इस यदुवंश के सम्बन्ध में एक श्लोक है— जिस यदवंश में निराकार श्रीविष्णु संज्ञक परब्रह्म अवतीर्ण हुए, उस यदुवंश का वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदुपुत्र क्रोष्ट्र के वृजिनीवान् नामक पुत्र हुआ। उससे स्वाहि, स्वाहि का रुषदू, रुषदू का चित्रस्थ, उसका शशबिन्दु के समीप चौदह महारत्न थे और यह चऋवर्ती नरेश था। उसी परम्परा में ज्यामध से विदर्भ का जन्म हुआ और उससे ऋथ और कौशिक नामक दो पुत्र हुए। इस प्रकार ज्यामघ के वंश का वर्णन किया गया है और उसके श्रवण से समस्त पापों से मुक्त होने का भी फल कहा है। तेरहवें अध्याय में सत्वतपुत्रों का वर्णन तथा स्यमन्तक मणि का वृत्तान्त आता है। उस मणि में ऐसी विशेषता थी कि वह प्रतिदिन आठ भार सोना पैदा करता था और समस्त राज्य में रोग. अनावृष्टि, चोर आदि का भय नहीं रहता था। भगवान् कृष्ण ने उसका महाराज उग्रसेन के समीप रहना उचित समझां और उसे पाने की इच्छा की। उस मणि की विशेषता यह भी थी कि यदि अशुद्ध होकर व्यक्ति उसे धारण करता तो प्रतिकृल फल मिलता। अपने भाई से प्राप्त मणि को राजा प्रसेन ने जब अशुद्धावस्था में धारण किया और वे शिकार खेलने गये तो वहाँ सिंह के द्वारा वे मारे गये।

मिण को लेकर सिंह वहाँ से भागा, तभी ऋक्षराज जाम्बवान् ने सिंह को मार दिया। श्रीकृष्ण ने अपनी सेना साथ लेकर सिंह के चरण चिह्न से उस ऋक्षराज की गुफा का पता कर लिया वहाँ दोनों का युद्ध हुआ। अन्त में भगवान् ने कृष्णावतार का रहस्य बताया। तब जाम्बवान् ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी उनके साथ कर दिया। प्रसंगतः यहाँ पाण्डवों के लाक्षागृहो में दाह होने आदि की कथा भी आयी है।

चौदहवें अध्याय में अनिमत्र और अन्धक के वंश का वर्णन है। अनिमत्र के वंश में पृश्नि ने जन्म लिया, उनका पुत्र श्वफल्फ था। उसका गान्दिनी से अक्रूर का जन्म हुआ और एक तारा नाम की कन्या हुई।

अन्थक के चार पुत्र थे जो कुकुर, भजमान, शुचिकम्बल और बर्हिष नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी वंश में देवक और उग्रसेन आहुक की सन्तान हुई। देवक की देवकी आदि सात कन्याएँ थीं। देवमीढुष के पुत्र शूर हुए जिन्होंने मारिषा के गर्भ से वसुदेव आदि दस पुत्रों को जन्म दिया। वसुदेव के यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण ने अवतार ग्रहण किया। इसी वंश

परम्परा में शिशुपाल का जन्म हुआ जो अपने पूर्व जन्म में रावण था। रावण भी बहुत काल पर्यन्त नाना प्रकार योग्य वस्तुओं के उपभोग करके भगवान् के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ।

पूर्व काल में दैत्यराज हिरण्यकिशपु के वध के लिए समस्त लोकों की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले भगवान् ने शरीर ग्रहण के समय नृसिंहस्वरूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकिशपु के मन में यह नृसिंह ही श्री विष्णु हैं ऐसा विचार उत्पन्न नहीं हुआ।

किन्तु यह अत्यन्त पुण्यसमूहयुक्त प्राणी है इस प्रकार रजोगुण की प्रेरणा से एकाग्रबुद्धि होकर मृत्यु के समय उसने उस प्रकार की भावना की थी। अतएव ईश्वरीय भावना न रहने से भगवान् द्वारा मारे जाने के कारण त्रैलोक्य मध्य में अधिकारिणी अतिशय भोग सम्पत्ति को रावण के रूप में उसने प्राप्त किया। अनन्तर रावण होने पर मन काम के पराधीन होने से जानकी में ही आसक्त था। दशरथिरूप भगवान् का दर्शन मात्र ही हुआ, किन्तु श्री रामचन्द्र ही स्वयं अच्युत भगवान् है इस प्रकार का विचार उसके मन में कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। अन्तःकरण में उनके प्रति केवल मानव बुद्धि ही रही। पुनः भगवान् के ही हाथ से मारे जाकर समस्त भूमण्डल में प्रशंसनीय चेदिराजकुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर अक्षय ऐश्वर्य पाया। जो समस्त महाबली दैत्यगण देवासुर संग्राम में मारे गए थे वे ही उपद्रव के लिए मनुष्य लोक में राजा होकर अवतार लिए थे। उनका ही नाश करने के लिए भगवान् वासुदेव यदुकुल में उत्पन्न हुए इन यदु से एक सौ एक कुल हुए।

आगे इक्षीसवें अध्याय में भावी राजाओं का वर्णन है और बाईसवें अध्याय में भविष्य काल में होने वाले इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है। तईसवें अध्याय में मगधवंश का वर्णन है और चौबीसवें अध्याय में किलयुग के राजाओं का तथा किलधमों का वर्णन है। भगवान् किल्करूप धारण करके समस्त जगत् को अपने धर्म में स्थापित करके अनन्तर किलयुग के समाप्त होने पर समस्त प्रजागण पुनः प्रबुद्ध होंगे। इस विषय में कहा जाता है कि जिस समय चन्द्रमा, सूर्य और बृहस्पित एक राशि पर पुष्य नक्षत्र में एकत्रित होंगे उस समय सत्ययुग का आगमन होगा। भगवान् श्रीकृष्ण जितने दिनों तक अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे उतने दिनों तक किलयुग पृथ्वी को स्पर्श करने में समर्थ नहीं हुआ। श्रीकृष्ण के स्वर्गगमन के पश्चात् किलयुग भूतल पर उपस्थित हुआ। मनुष्य संख्या के अनुसार तीन लाख साठ हजार वर्षों तक किलयुग वर्तमान रहेगा। युग-युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य जाति के महात्मागण हो चुके हैं। किलयुग में उन्हीं में से कोई-कोई आगामी मनुसन्तान के बीजरूप में स्थित रहते हैं। भगीरथ, सगर,

ककुत्स्थ, रावण, राम, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि सभी राजा हुए थे परन्तु इस समय वे सब कहाँ है, यह कोई नहीं जानता। पण्डितगण इस सभी विषयों को जानकर अपने शरीर में भी मोह न करें फिर शरीर से भिन्न कन्या, पुत्र और क्षेत्र आदि जो हैं उनकी बात तो दूर ही है।

प्राचीन काल में वसुदेव ने देवक की कन्या देवोत्तमा महाभागा देवकी के साथ विवाह किया।

वसुदेव एवं देवकी के विवाह से भोजवंशवर्धन कंस सारिथ बनकर उस नवदम्पत्ति के रथ का संचालन कर रहा था।

उसी समय आकाश में आदर के साथ मेघ के समान गम्भीर शब्द वाली कंस को संबोधन करके देववाणी हुई। अरे मूढ़! पित के साथ जिसको रथ पर बैठाकर तुम ले जाते हो उसी के आठवें गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी।

महाबली कंस इस वाक्य को श्रवण कर खड्ग लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हुआ। उस समय वसुदेव जी बोले आप देवकी का वध न करें, इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न होंगे उन सभी को मैं आपको समर्पित कर दूंगा।

इसी समय पृथ्वी भार से पीड़ित होकर सुमेरू पर्वत पर देवताओं के समीप गयी। वहाँ उसने ब्रह्माजी के सिहत समस्त देवताओं को प्रणाम करके खेदपूर्वक करुण स्वर से अपना सारा वृत्तान्त सुनाया।

ब्रह्माजी बोले हे देवगण! पृथिवी जो बोली वह सब सत्य है मैं, शिव और आप सभी नारायण स्वरूप हैं। उनकी जो समस्त विभूतियाँ है वह न्यून और अधिक भाव से परस्पर बाध्य-बाधक रूप से विराजमान हैं।

ऐसा कहकर ब्रह्माजी समुद्र के तीर पर गये और एकाग्रचित्त होकर गरुडध्वज भगवान् विष्णु की स्तुति करने लगे।

्विश्व रूप अजन्मा हिर इस प्रकार की स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्माजी से बोले। हे ब्रह्मन्! ये समस्त देवगण और आप हमारे से जो अभिलाषा करते हैं वह कहिये और वह सब सिद्ध हो चुके हैं। यह भी निश्चय रूप से जानें।

जिसके द्वारा समस्त जगत् मोहित रहता है, वही अविद्यारूपिणी योगनिद्रा श्रीविष्णु की महामाया है। भगवान् ने उसे कहा— तुम मेरी आज्ञा से पाताल में स्थित छ: गर्भों को एक-एक करके देवकी के जठर में स्थापित करो।

उन सब को ही कंस से मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अंशांशिभाव से देवकी के जठर में सप्तम गर्भ के रूप में स्थित होगा।

और गोकुल में रोहिणी नाम की वसुदेव की एक पत्नी है। भोजराज कंस के भय के कारण कारागर से उस देवकी के सप्तम गर्भ को निकाल कर तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। लोग देवकी का गर्भपात हो गया ऐसा कहेंगे।

इस गर्भ को सम्यक् रूप से आकर्षण करने के कारण श्वेत पर्वत शिखर के समान उस वीर का नाम संसार में 'संकर्षण' प्रसिद्ध होगा।

उसके बाद मैं देवकी के मंगलमय जठर में प्रवेश करूँगा और तुम भी समयानुसार विलम्ब न करके यशोदा के गर्भ में चली जाना।

वर्षाकाल के भाद्रमास में कृष्णपक्ष की अष्टमी में आधी रात के समय मैं जन्म लूंगा और तुम भी नवमी को जन्म ग्रहण करना।

तथा वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे यशोदा के शयनगृह में एवं तुमको देवकी की शय्या पर ले जाएँगे।

हे देवि! कंस तुमको लेकर पत्थर पर पटकने को तैयार होगा किन्तु तुम उससे पटकी न जाकर आकाश मार्ग में विराजमान हो जाओगी। उस समय सहस्र नेत्र इन्द्र मेरी मर्यादा से तुमको नत मस्तक होकर प्रणाम करके भगिनी (बहन) बोलकर ग्रहण करेंगे।

उसके बाद तुम शुम्भ, निशुम्भ आदि बहुत से दैत्यों का विनाश करके विन्ध्य, जालन्धर प्रभृति स्थानों से समस्त पृथ्वी को विभूषित करोगी।

तब जगद्धात्री योगनिद्रा ने देव-देव श्रीविष्णु ने जैसा कहा था तदनुसार छ: गर्भों को देवकी के गर्भ में स्थापित किया और सातवें गर्भ का आकर्षण किया।

सप्तम गर्भ को रोहिणी के जठर में स्थापन करने पर भगवान् हिर ने तीनों लोकों के उपकार के लिए देवकी के गर्भ में प्रवेश किया।

योगनिद्रा ने भी उसी दिन परमेश्वर के आदेशानुसार यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। अत्यन्त तेज से जाज्वल्यमान देवकी को कोई देखने में भी समर्थ न हो सका और उसे देखकर विपक्षियो (शत्रुओं) का मन भी क्षुब्थ होने लगा।

तथा वहाँ के स्त्री और पुरुषगण से अदृश्य देवतागण विष्णु को गर्भ में धारण करने वाली देवकी जी की प्रार्थना दिन-रात करने लगे।

देवताओं द्वारा स्तुति की गयी देवकी जगत् की रक्षा के कारण उस कमललोचन भगवान् को गर्भ में धारण करने लगी। देवताओं द्वारा स्तुति की गयी देवकी जगत् की रक्षा के कारण उस कमललोचन भगवान् को गर्भ में धारण करने लगी।

अनन्तर अखिल जगत्रूप कमल के विकाश के लिए देवकी रूपी पूर्व सन्ध्या से महात्मा विष्णुरूप सूर्य प्रकट हुए।

महामित वसुदेवजी विशुद्ध वाक्य समूह से जगत्पित की स्तुति करके कंस के भय से भीत होकर उस समय भगवान् को निवेदन करते हुए बोले—

हे देव! मैं आपको जान गया हूँ। आप प्रसन्न होकर शंख-चक्र-गदाधारी अपने इस दिव्यरूप को उपसंहार (समाप्त) कीजिए। मेरे इस घर में आपको अवतार लिए हुए जानकर कंस आज ही मेरा सर्वनाश कर देगा।

देवकी बोली— जो अनन्त रूप एवं अखिल विश्व रूप है तथा जो जगत् समूह को धारण करते हैं वे ही ये देव-देव अपनी माया से बालक रूप में विराजमान होकर हम पर प्रसन्न हों।

आप इस चतुर्भुज रूप को संवरण (छिपाना) कीजिए, क्योंकि राक्षस के अंश से उत्पन्न यह कंस आप अवतीर्ण हुए हैं— ऐसा जान न सके।

श्रीभगवान् बोले— हे देवि! तुमने प्राचीन काल में पुत्रार्थिनी होकर मुझसे प्रार्थना की थी। वह तुम्हारी प्रार्थना आज सफल हुई। इस कारण मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ।

ऐसी बात कहकर भगवान् मौन हो गये एवं वसुदेवजी भी उसी रात्रि में उनको लेकर बाहर चले गये।

वसुदेव के जाने के समय वहाँ रक्षक गण एवं मथुरा के द्वारपालगण योग निद्रा द्वारा मोहित हो गये थे।

अतिशय कान्तिमान् वसुदेवजी भी यशोदा की शय्या पर बालक को रखकर और कन्या को लेकर शीघ्रता पूर्वक लौट आये।

वसुदेव जी उस कन्या को ले जाकर देवकी की शय्या पर रखकर पूर्ववत् स्थित हो गये।

रक्षकगण सहसा बालक के रोने का शब्द सुनकर उठ गये और कंस के समीप जाकर देवकी की प्रसव वार्ता के विषय में निवेदन किया।

इसके बाद कंस ने शीघ्रतापूर्वक आकर देवकी द्वारा 'छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए' इस प्रकार रोकने पर भी उस कन्या को लेकर पत्थर पर फेंक दिया। एवं कंस द्वारा फेंकी गयी वह कन्या आकाश में जाकर अस्त्रों के साथ अष्टभुजा धारण करके उच्च हास्य करती हुई रुष्ट होकर कंस से बोली— अरे मूर्ख! मुझे पटकने से जन्म ले चुके हैं। वही पूर्वजन्म में भी तुम्हारे मृत्युस्वरूप थे। इस बात को विचार कर शीघ्र तुम अपने हित का उपाय करो। भोजराज के समक्ष यह बात कहकर दिव्यमाला और चन्दन से विभूषित वह देवी सिद्धगण से प्रार्थना की जाती हुई आकाशमार्ग में अन्तर्ध्यान हो गयी।

इसके बाद उद्विग्न मन वाला कंस प्रलम्ब, केशी आदि समस्त असुर प्रधानों को बुलाकर कहने लगा। हे दैत्यश्रेष्ठगण! देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा है किन्तु हे वीरगण! उनको भी मेरी मृत्यु के लिए यलशील देखकर मुझे हंसी भी आती है। देवकी के गर्भ से उत्पन्न बालिका यह बात बोली है कि मेरी भूतपूर्व मृत्यु पुन: उत्पन्न हो चुकी है। अतएव पृथ्वी पर उत्पन्न बालकों के ऊपर विशेष दृष्टि रखनी होगी तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा वध करेंगे वह देवताओं के सर्वस्वभूत परम पुरुष जिस बालक का अधिक बल देखा जायेगा उसी का यलपूर्वक वध करना होगा।

कंस ने असुरगण को ऐसा आदेश देकर अपने गृह में प्रवेश कर वसुदेव और देवकी को कारागृह से मुक्त करके ऐसा कहा— मैंने व्यर्थ में ही आप लोगों को कष्ट दिया और गर्भ समूह का विनाश किया। मेरे विनाश के लिए तो अन्य कोई बालक उत्पन्न हो चुका है।

कंस ने इस प्रकार वसुदेव और देवकी को आश्वासन देकर अत्यन्त शङ्कित मन से अपने घर में प्रवेश किया।

कारागार से मुक्त होकर वसुदेव जी नन्द की गाड़ी के समीप गये और पुत्र जन्म से आनन्दित नन्दजी के दर्शन किये।

वसुदेव जी ने नन्दजी से आदर के साथ कहा कि इस वृद्धावस्था में आपको पुत्र उत्पन्न हुआ है यह बड़े भाग्य की बात है।

आप जिस कार्य के लिए आये थे वह पूर्ण हो चुका अब क्यों यहाँ ठहरे हुए हैं। हे नन्द जी! आप अब शीघ्र गोकुल में चले आये।

वे सब जब गोकुल में निवास कर रहे थे तब किसी एक रात्रि में बालघातिनी पूतना ने सोये हुए कृष्ण को गोद में उठाकर अपना स्तन प्रदान किया। रात्रि काल में पूतना जिस-जिस बालक के मुख में अपना स्तन प्रदान करती कुछ ही क्षणों में उन समस्त बालकों का शरीर नष्ट हो जाता था।

भगवान् श्रीकृष्ण ऋोधित होकर हाथ से दृढ़तापूर्वक उसका स्तन पकड़कर पूतना के प्राणों के साथ पीने लगे। उस समय शरीर के स्नायुबन्धन को विच्छिन्न होने से अत्यन्त भीषण स्वरूप वाली पूतना मरणशीला होकर महाभयंकर चीत्कार करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस भयंकर चीत्कार को सुनकर भय से जागे हुए ब्रजवासी गण ने देखा कि पूतना की गोद में श्रीकृष्ण विराजमान हैं। उस समय यशोदा ने भययुक्त होकर श्रीकृष्ण को गोद में उठाकर अपने हाथों से उनके चारों ओर गाय की पूंछ भ्रमण कराकर बालदोष निवारण किया।

उस समय नन्द ने भी गोमय (गोबर) का चूर्ण लेकर मन्त्रों का उद्यारण करते हुए रक्षा विधानपूर्वक कृष्ण के मस्तक पर प्रदान किया।

वे समस्त गोपगण मरी हुई पूतना के विशाल शरीर को देखकर अत्यन्त भयभीत तथा विस्मित हुए।

किसी समय शकट के नीचे शयन किए हुए मधुसूदन माता का दूध पीने की इच्छा से दोनों चरणों को उपर निक्षेप करते-करते रोदन करने लगे। उनके पाद प्रहार से शकट उलट गया और उसके उपर रखे हुए समस्त भाण्ड फूट गए। अब गोप गण और भी अधिक विस्मित हुए एवं नन्द गोप भी अत्यन्त विस्मय में पड़कर बालक को गोद में ले लिए।

इसी समय गोकुल गांव में वसुदेवजी से प्रेरित होकर गर्ग मुनि ने समस्त गोपों से छिपकर उन दोनों बालकों का संस्कार किया।

ज्ञानियों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान् गर्गमुनि ने बड़े का नाम राम और छोटे का कृष्ण रखा। वे दोनों बालक कभी गोपियों के घर में कभी सद्योजात गाय के बच्चों की पूंछ कड़कर ऋीड़ा करने लगे।

एक दिन यशोदा एक साथ क्रीड़ा में लगे हुए अत्यन्त चञ्चल उन दोनों बालकों को रोकने में समर्थ नहीं हुई तब क्रोधित होकर यष्टि (लाठी) लेकर कमल लोचन भगवान् श्रीकृष्ण के समीप में जाकर उनको डाँटती हुई रस्सी से ऊखल में बाँध दिया एवं निर्दोष कार्य करने वाले श्रीकृष्ण को क्रोध के साथ कहने लगी। अरे अत्यन्त चपल! यदि अब तुम्हारी शक्ति है तो जाओ। इस प्रकार कहकर वह कुटुम्बिनी यशोदा अपने घर के काम करने लगी।

यशोदा को गृहकर्म में व्यस्त देखकर कमल नयन श्रीकृष्ण ऊखल को खींचते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच में होकर जाने लगे। उन दोनों वृक्षों के बीच में कुछ टेढ़े हुए ऊखल को आकर्षण करने पर ऊँची शाखा वाले वे दोनों अर्जुन वृक्ष टूटकर गिर गए।

बलराम एवं दामोदर श्रीकृष्ण बछड़ों के रक्षक होकर एकत्रित रूप में बाल लीला करते गोष्ठ के मध्य में विचरण करने लगे। कभी-कभी एक दूसरे को अपनी पीठ पर ले जाते हुए खेलते तथा कभी अन्य ग्वालबालों के साथ खेलते हुए बछड़ों को चराते साथ-साथ घूमते थे।

किसी समय गोपगण के साथ रमणीय गति और नृत्य में निरत होते थे। कभी शीतल वृक्ष तल के छाया में दोनों विचरण करते थे।

एक समय श्रीकृष्ण बलरामजी को साथ में न लेकर वृन्दावन में चले गये एवं वन पुष्पों की माला से विभूषित होकर गोपगण के साथ विचरण करते-करते चंचल तरंगवाली यमुना के तट पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि तीर पर एकत्रित फेनों के द्वारा यमुना हँस रही के समान दिखाई दे रही है। विषाग्नि द्वारा जिसका जल सन्तम हो रहा है उस कालीय नाग का अत्यन्त भयानक हृद (कुन्ड) यमुना जी में देखा।

इसके द्वारा सागरगामिनी यह यमुना भी दूषित हो रही है। गौ अथवा गोपगण अत्यन्त प्यासे होने पर भी इसका जलपान नहीं करते।

अतएव मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए जिससे ब्रजवासीगण निर्भय होकर सुखपूर्वक इसका जलपान कर सकें।

ऐसा विचारकर भगवान् श्रीकृष्ण दृढ़रूप से वस्त्रादि बाँधकर वेग के साथ सर्पराज के उस हद (कुन्ड) में गये।

उस समय कुण्डलीकृत शरीर से श्रीकृष्ण को वेष्टित (आबद्ध) कर नागराज विषज्वाला परिपूर्ण मुखों से काटने लगा।

गोपगण कालीय हद में कृष्ण को गिरा और सर्प कुण्डल द्वारा पीड़ित देखकर ब्रज में आकर शोक से चीत्कार करते हुए बोलने लगे कि कृष्ण कालीय हद में मूर्छित होकर पड़ा है, साँप उनको भक्षण कर रहा है अतएव तुम लोग आओ–आओ।

वहाँ जाकर उन लोगों ने सर्पराज के वशीभूत और सर्प कुण्डल से आवृत तथा निश्चेष्ट भाव से स्थित श्रीकृष्ण को देखा। वे दोनों हाथों से नागराज के मध्यम फण को झुका करके उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर प्रचण्ड पराऋम से नृत्य करने लगे।

उसके मस्तक पर व्रण (चरण प्रहार क्षत) समूह उत्पन्न हो गया एवं जिस ओर अपना मस्तक उठावें उसी ओर कृष्ण के चरण प्रहार से मस्तक नम्न (झुक) जाता।

नागराज के मस्तक और ग्रीवा से होकर मुख से निरन्तर रक्त स्नाव हो रहा है यह देखकर उसकी स्त्रियाँ करुण भाव से मधुसूदन के समीप आयीं।

नाग पितयाँ बोर्ली— हे देव देवेश्वर! हम लोग आपको जान गये हैं, आप सर्वज्ञ एवं सर्वश्रेष्ठ हैं। जो अचिन्त्य और परम ज्योति हैं, आप उन्हीं परमात्मा के अंश हैं। कहाँ यह अल्प पराक्रम वाला सर्प और कहाँ भुवन के आधार आप? हे अव्यय! समान से प्रीति और उत्कृष्ट के साथ विरोध होता है।

इस दीन के उपर प्रसन्न होइये और विलम्ब न करें। नागराज अब प्राण त्याग कर रहे हैं आप हमें प्रतिभिक्षा प्रदान करें।

नाग पित्रयों द्वारा ऐसा कहे जाने पर नागराज क्रान्त शरीर होने पर भी आश्वस्त होकर, 'हे देवदेव! आप प्रसन्न होइये' ऐसी बात बार-बार धीरे-धीरे कहने लगा।

हे अच्युत! आपके द्वारा दमन किये जाने से मेरी शक्ति और विष नष्ट हो गया। अब एक मात्र जीवन भिक्षा प्रदान करें। आज्ञा कीजिए मैं क्या करूँ?

श्री भगवान् बोले— हे सर्प! तुम कदापि इस यमुना जल में निवास नहीं कर सकते। अपने अनुचर एवं परिवारों के साथ समुद्र जल में चले जाओ।

हे सर्प! समुद्र में तुम्हारे मस्तक पर मेरे पदचिह्न को देखकर सर्पशत्रु गरुड तुमको क्लेश नहीं देंगे।

भगवान् ने इस प्रकार की बात को कहकर सर्पराज को मुक्त कर दिया। नागराज भी श्रीकृष्ण को प्रणाम करके अपने अनुचर, संतान, बान्धव एवं पत्नीगण आदि सभी लोगों के साथ सभी लोगों के सामने अपने हृद को परित्याग कर समुद्र में चला गया।

एक दिन गो-पालन में लगे हुए बलराम और केशव वन में भ्रमण करते-करते रमणीय तालवन में पहुँचे।

वहाँ गर्दभाकार धेनुक नामक दैत्य मृग के मांस का आहार करके दिव्य तालवन में सदा निवास करता था। तब गोपगण ने तालफल को खाने की इच्छा की।

गोपगण की इस बात को सुनकर राम और कृष्ण तालफल को भूमि पर गिराने लगे। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुरात्मा गर्दभाकार दैत्य ऋोधित होकर वहाँ आया और उसने पीछे के दोनों पांव से बलराम के वक्षःस्थल पर आघात किया। उस समय बलराम ने उसे पकड़ लिया और उसके उन दोनों पाँव को पकड़कर घुमाना आरम्भ किया। अतएव उसने उसी क्षण आकाशमार्ग में ही अपना प्राण त्याग दिया, उसी समय बलराम ने उसे तालवृक्ष के ऊपर वेगपूर्वक फेंक दिया।

तब से उस तालवन में गौएँ निर्विध्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चरने लगीं जो उन्हें पहले कभी चरने को भाग्य में नहीं मिला था।

अनुचरों के साथ उस गर्दभासुर का वध करने के पश्चात् गौ-गोप और गोपीजन के स्वछन्द विचरण करने के कारण वह मनोहर तालवन अतिशयं शोभा पाने लगा। वे दोनों महाबली बालक कभी झूले में झूलकर, कभी परस्पर मल्लयुद्ध कर, कभी पत्थर फेंकर, नाना प्रकार से व्यायाम करते थे।

उसी समय उन दोनों को खेलते हुए देखकर बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलम्ब नामक दैत्य गोप वेष में अपने को छिपाकर वहाँ पहुँचा।

उन दोनों की असावधानता का अवसर पाकर दैत्य ने श्रीकृष्ण को सर्वथा अजेय समझकर बलराम जी को मारने का निश्चय किया।

अनन्तर गोविन्द श्रीदास के साथ बलभद्र प्रलम्ब के साथ एवं इनके अतिरिक्त अन्यान्य गोपबालक दूसरे गोपकुमारों के साथ दौड़ना आरम्भ किया।

उन पराजित बालकों ने विजयी बालकों को कन्धें पर उठाकर भाण्डीरव वृक्ष के समीप ले जाकर पुनः लौटना शुरू किया किन्तु दानव बलदेव को कन्धे पर वहन करता हुआ चन्द्र के साथ मेघ के समान शीघ्रतापूर्वक चलने लगा और लौटकर नहीं आया। इस प्रकार वेग से जाते हुए दानव को देखकर बलरामजी समझ गये कि यह कोई गोप वेषधारी दैत्य है। तब उन्होंने उसके बालों को जोर से पकड़कर खींचना शुरू किया और उसके सिर पर मुष्टि प्रहार किया। अन्ततः दानव ने दम तोड़ दिया।

व्रज में इस प्रकार राम और केशव को विहार करते-करते वर्षाकाल व्यतीत हुआ और विकसित कमल से सुशोभित शरत् काल उपस्थित हुआ।

जिस प्रकार संसार की असारता को हृदयङ्गम करके योगिजन शान्त होते हैं उसी प्रकार मयूरगण भी वन में मद को परित्याग कर मौन होकर रहने लगे।

पंडितगण जिस प्रकार पुत्रादिकों के उपर बढ़ी हुई ममता का ऋमशः परित्याग करते हैं उसी प्रकार समस्त जलाशय ऋमशः तीर का परित्याग करने लगे।

शरत् काल के आने पर समस्त मेघों के विनष्ट होने से आकाश योगाग्नि द्वारा दग्ध क्लेश वाले योगिगण के समान निर्मल हो गया। प्रत्याहार जैसे इन्द्रियों को उनके विषय से खींच लेता है वैसे ही शरत् काल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूल को और जल से मल को दूर कर दिया।

मेघों के देवता इन्द्र सूर्य किरण के द्वारा पान किये हुए पृथिवी के रस को समस्त लोक के उपकार के लिए पृथिवी पर वर्षा करते हैं। अतएव हम लोग, अन्यान्य मनुष्यवृन्द एवं राजागण भी आनन्द के साथ वर्षा काल में उन सुरेश्वर इन्द्र का यज्ञ द्वारा पूजन करते हैं। इन्द्र की पूजा के विषय में नन्द गोप की ऐसा बात सुनकर दामोदर श्रीकृष्ण ने देवेन्द्र में क्रोध उत्पन्न करने के लिए उनका यज्ञ न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा।

तब नन्द गोप आदि ने कहा हे वत्स! तुमने जो कहा वह अत्यन्त युक्तियुक्त है; हम लोग वही करेंगे। गिरियज्ञ ही प्रवर्तित हो।

अनन्तर सुपूजित गौओं और मेघ के समान गर्जना करने वाले साँडों (बैल) ने भी व्रजवासियों के साथ गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की।

इस प्रकार अपना यज्ञ बन्द हो जाने से इन्द्र अत्यन्त ऋोधित होकर संवर्तक नामक मेघों से बोले—

अत्यन्त दुर्बुद्धि नन्दगोप ने कृष्ण का आश्रय करके उसके कहने से गर्वित होकर अन्यान्य गोपगण के साथ सम्मिलित रूप से मेरा उत्सव भंग किया है। उन मूर्ख गोपों की जीविका का कारण एवं गोपत्व का कारण जो गौएँ हैं उनको मेरे कथानानुसार वर्षा और वायु द्वारा पीड़ित करो।

तब क्षणभर में उन मेघों से वर्षा की गयी महाजल धारा में पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाएँ एकाकार हो गये। कितनी अपने बचों को गोद में स्थापित करके बैठ गईं और कितनी गौएँ वर्षा में वंशहीन हो गईं। उस समय गौ, गोपी और गोपगण से युक्त उस गोकुल को अत्यन्त व्यथित देखकर भगवान् विचारने लगे।

यज्ञभंग होने के कारण विरोधी इन्द्र ने ही यह कार्य किया है। इस समय तो गोकुल की रक्षा करनी चाहिए।

इस प्रकार विचार करके भगवान् श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाडकर एक हाथ से ही लीलापूर्वक उठा लिया।

पर्वत को उखाड़कर भगवान् जगन्नाथ गोपगण से बोले— आप लोग निर्भय होकर पर्वत के गर्त (गड्ढे) में आ जाँय मैं वर्षा का निवारण कर रहा हूँ।

श्रीकृष्ण द्वारा पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा करने पर अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इन्द्र ने मेघ समूह का निवारण कर लिया। आकाश मेघरहित हुआ, इन्द्र का वचन मिथ्या हो गया और समस्त गोकुलवासी वहाँ से निकलकर पुनः अपने स्थान में आ गये।

तब आश्चर्य चिकत व्रजवासियों से देखे जाते हुए श्रीकृष्ण ने भी महापर्वत को यथास्थान पुनः स्थापित कर दिया। श्रीकृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को धारण करके गोकुल की रक्षा करने पर इन्द्र ने उनके दर्शन की कामना की। इन्द्र ने देखा कि जो जगत् के रक्षक हैं वही श्रीकृष्ण गोप देह धारणकर एवं गोप कुमारों से परिवेष्टित होकर गौओं को चरा रहे हैं।

इसके बाद इन्द्र ने अपने वाहन ऐरावत से घण्टा उतार कर उसमें पवित्र जल भरकर उससे श्रीकृष्ण का अभिषेक किया।

अनन्तर श्रीकृष्ण भी गोपीगण के दृष्टिपात से पवित्र मार्ग को अवलम्बन करके गोपाल और गौओं के साथ व्रज में आ गये।

इन्द्र को स्वर्गलोक में चले जाने पर श्रीकृष्ण ने बिना क्लेश के ही गोवर्धन धारण किया। यह देखकर गोपालगण प्रेमपूर्वक उनसे कहने लगे।

आपने यमुना के जल में कालीय नाग का दमन किया, प्रलम्बासुर का विनाश किया और इस गोवर्धन पर्वत को धारण किया। आपके ये समस्त विचित्र कार्य को देखकर हम लोगों के अन्त:करण में बड़ी शंका हो रही है। हम लोग सत्य-सत्य भगवान् के चरणों की शपथ लेकर कहते हैं कि आपके इस प्रकार के विचित्र कार्यों से आपको हम मनुष्य नहीं मान सकते।

उन समस्त गोपों द्वारा ऐसा कहे जाने के बाद महामित श्रीकृष्ण क्षणभर नीरव (मौन) रहकर पश्चात् प्रणयकोप (प्रेमपूर्वक ऋोध) के साथ कुछ कहने लगे—

हमारे साथ इस प्रकार के सम्बन्ध से आप लोगों को यदि किसी प्रकार की लग्ना न हो तो आप लोगों से मैं प्रशंसनीय हूँ, इस विचार से क्या प्रयोजन है?

यदि मुझमें आप लोगों का प्रेम है और यदि मैं आप लोगों के लिए प्रशंसनीय हूँ तब आप लोग मुझमें बान्धव के समान ही बुद्धि करें।

और मैं देव, दानव, यक्ष अथवा गन्धर्व कुछ नहीं हूँ। मैं आप लोगों के बन्धुरूप में उत्पन्न हुआ हूँ। अतएव आप लोगों को इस विषय में कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए।

अनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण ने निर्मल आकाश, शरत्कालीन चन्द्रमा की चन्द्रिका, दिशाओं को सुगन्धित करने वाली विकसित कुमुदिनी एवं गुञ्जायमान भ्रमरों से मनोहर वनराजी (वनखण्ड) को देखकर गोपीगण के साथ रमण करने की अभिलाषा की।

उस समय बलरामजी के बिना ही भगवान् श्रीकृष्ण ने अत्यन्त अव्यक्त तथा मधुर पदिवन्यासपूर्वक गान करना आरम्भ किया। यह गान अत्यन्त मधुर और स्त्रियों का प्रिय था एवं इसमें नाना प्रकार के तन्त्रीस्वर का सम्मिश्रण हुआ था। रास ऋीडा आरम्भ करने के लिए उत्सुक भगवान् श्रीकृष्ण गोपीगण से वेष्टित होकर (घरकर) उस शरत् कालीन चन्द्रमा से सुशोभित रात्रि को सम्मानित करने लगे।

इस प्रकार अनेक रूप से श्रीकृष्ण की चेष्टा में व्याकुल गोपीगण एकत्रित होकर रमणीय वृन्दावन में विचरण करने लगीं।

सर्वव्यापी ईश्वर भगवान् श्रीकृष्ण उन गोपियों में, उनके पतियों में और समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त होकर अवस्थित थे।

जिस प्रकार आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है उसी प्रकार वे भी समस्त पदार्थों में व्याप्त होकर विराजमान हैं।

एक दिन सायंकाल के समय जब श्रीकृष्ण चन्द्र रासक्रीडा में आसक्त थे, उस समय अरिष्ट नामक वृषभ (बैल) के आकार वाला एक असुर सबको भयभीत करता हुआ व्रज में उपस्थित हुआ।

उसकी कान्ति सजल मेघ के समान थी, सींग अत्यन्त तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और वह अपने खुरों के अग्रभाग से पृथिवी को विदीर्ण करते हुए के समान मालूम पड़ता था।

तब महाभयानक नेत्रों वाले उस दैत्य को देखकर गोप एवं गोपियाँ भयभीत होकर कृष्ण, कृष्ण पुकारने लगें।

उनके शब्द को सुनकर श्रीकेशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजायी। उसे सुनते ही वह असुर दामोदर के समीप पहुँच गया। किन्तु महाबली श्रीकृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आते हुए देखकर अवहेलना से लीला पूर्वक हंसते हुए स्थान से विचलित नहीं हुए।

समीप आने पर श्रीमधुसूदन ने इस प्रकार उसे पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र जीव को पकड लेता है। सींग पकड़ने से निश्चल हुए उसकी कोख में घुटने से प्रहार किया जिससे वह दैत्य अपने सुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया।

देवता के समान दर्शन वाले नारदजी ने इन समस्त बातों को कंस से कहा जिसे श्रवण करके दुर्बुद्धि कंस वसुदेव के प्रति अत्यन्त ऋोधित हुआ और बोला—

मेरे यहाँ महावीर्यशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक ये दो मल्ल हैं, इनके साथ मल्लयुद्ध कराके उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूँगा।

अथवा कुवलयापीड नामक जो हाथी है वह हाथी मेरे आदेशानुसार व्रज से यहाँ आये हुए उन दोनों वसुदेव के बालकों को नष्ट कर देगा। ऐसा विचार कर उस दुष्टात्मा कंस ने राम और कृष्ण को मारने का निश्चय करके अक्रूरजी से कहा— इन दोनों बालकों का विनाश करने के बाद दुर्बुद्धि वसुदेव, नन्दगोप और इस दुर्मित अपने पिता उग्रसेन का भी वध कर दूँगा।

अनन्तर माधव प्रिय अऋूरजी— यही होगा— ऐसा कहकर और एक सुन्दर रथ पर चढ़ के मथुरापुरी से बाहर निकल आये।

श्रीपराशरजी बोले— कंस के दूत द्वारा भेजा गया महाबली केशी भी कृष्ण को मारने की इच्छा से वृन्दावन में आया तब उन गोपों के त्राहि, त्राहि, यह शब्द सुनकर गोविन्द सजल मेघ की गर्जना के समान गम्भीर भाव से यह वाक्य बोले—

हे गोपालगण! आप लोग केशी से भय क्यों करते हैं? आप लोग गोप जाति के होकर भी इस प्रकार भयातुर होकर वीरोचित पुरुषार्थ का परित्याग क्यों करते हैं।

इस प्रकार गोपों को धैर्य धारण कराकर श्रीकृष्ण बोले— अरे दुष्ट! इस ओर आओ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दाँत उखाड़ लिये थे, उसी प्रकार मैं (कृष्ण) तेरे मुख से समस्त दांत उखाड़ दूँगा।

ऐसा कहकर श्री गोविन्द उछलकर केशी के सामने और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुख कोलकर उनके ऊपर दौड़ा।

उस समय जनार्दन ने अपना हाथ फैलाकर उस दुष्ट अश्वरूपधारी केशी के मुख में प्रवेश करा दिया। अनन्तर केशी के मुख में प्रविष्ट कृष्ण के हाथ से उसके सभी दाँत टूट गये और श्वेत मेघखण्ड के समान मुख से बाहर गिरने लगे।

हे द्विज! जन्म के समय में ही उपेक्षा की गयी व्याधि जिस प्रकार विनाश के लिए बढ़ती जाती है उसी प्रकार केशी के देह में प्रविष्ट हुआ श्रीकृष्ण का हाथ भी बढ़ने लगा। अन्त में वह ओठों के फट जाने से फेन सिहत रक्त वमन करने लगा और स्नायुबन्धन के शिथिल हो जाने से उसकी आंखें फूट गयीं।

इसके बाद वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पांव पटकने लगा तथा शरीर पसीने से भरकर ठण्डा पड गया और निश्चेष्ट हो गया।

श्रीपराशरजी बोले— अऋरजी भी शीघ्र मथुरापुरी से निकलकर श्रीकृष्ण दर्शन की अभिलाषा से शीघ्रगामी रथ पर बैठकर गोकुल को प्रस्थान किये। रास्ते में जाते हुए अऋरजी सोचने लगे— मेरे समान कोई भी व्यक्ति धन्य नहीं है। कारण मैं अंशरूप से अवतीर्ण चऋधारी श्री विष्णु भगवान् के मुख को अपने नेत्रों से देखूंगा।

आज मेरा जन्म सफल होगा। मेरे लिए आज रात्रि सुन्दर प्रभात वाली थी क्योंकि आज मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान् के मुख का दर्शन करूँगा।

जो सभी के आत्मा हैं, जो सभी को जानते हैं, जो सभी के स्वरूप हैं, अव्यय हैं तथा जो व्यापक रूप से समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, वही भगवान् श्रीविष्णु आज मेरे साथ वार्तालाप करेंगे।

श्रीपराशरजी बोले— हे मैत्रेय! भिक्त से विनम्र चित्त अत्रूरजी इस प्रकार श्री विष्णु भगवान् का चिन्तन करते हुए सूर्यास्त से कुछ पूर्व ही गोकुल में पहुँच गए। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने सर्वप्रथम विकसित नील कमल के समान कान्ति वाले श्रीकृष्ण को गायों के दोहन स्थान में बछडों के बीच में विराजमान देखा।

हे मुनि! उन श्रीकृष्ण और बलरामजी को देखकर अऋरजी का मुखकमल विकसित हो गया और उनका सर्वांग पुलिकत हो गया।

अनन्तर अऋरजी को यथायोग्य प्रणाम आदि करके श्री बलरामजी और श्रीकृष्ण अति प्रसन्न हो उनको साथ में लेकर अपने घर में प्रवेश किया।

पुनः उनके द्वारा सत्कृत होकर और यथारीति भोजन आदि कर लेने के बाद वे समस्त वृत्तान्त कहने लगे। भगवान् केशिसूदन उस समस्त वृत्तान्त को अऋर से विस्तारपूर्वक श्रवण करके उनसे बोले— हे दानपते! मैं इन सभी विषयों को जानता हूँ। कल मैं और बलराम—दोनों आप के साथ मथुरा चलेंगे और हमारे साथ गोपगण भी उपहार के लिए बहुत धन लेकर चलेंगे।

इसके बाद निर्मल प्रात:काल में महामित श्रीकृष्ण, बलराम और अऋूर के साथ मथुरा जाने के लिए तैयार हुए।

उस समय मथुरा जाने के लिए तैयार श्रीकृष्ण को देखकर गोपियाँ अत्यन्त दुःख से पीड़ित हुईं और उनके हाथों के कंकण ढीले हो गये और वे अश्रुपूर्ण नि:श्वास छोड़ती हुई परस्पर में कहने लगीं—

आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने सम्पूर्ण व्रज के सर्वस्व हिर को हरण कर हम गोप नारियों पर प्रहार किया है। यह नृशंस अऋर क्या अनुरक्त जनों के हृदय का भाव तिनक भी जानता है, जो यह इस प्रकार हमारे नयनानन्दवर्धक हिर को अन्यत्र ले जाता है। अहो! निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखाकर आज उनके नेत्र निकाल लिये।

श्रीपराशरजी बोले— इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग के सिहत देखते-देखते बलराम जी के साथ श्रीकृष्ण ब्रजभूमि के पार हो गये। शीघ्रगामी अश्वों से युक्त रथ द्वारा जाते हुए राम, कृष्ण और अक्रूर मध्याह्न के समय यमुना तट पर पहुँच गये।

वहाँ पहुँचकर अऋरजी ने श्रीकृष्ण से कहा— जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्नकाल की उपासना से निवृत्त होकर आऊँ तब तक आप दोनों यहीं रहें।

अनन्तर हे विप्र— यही हो ऐसी बात श्रीकृष्ण भगवान् से कहे जाने पर महामित अऋरजी यमुना जल में प्रवेश कर स्नान और आचमन आदि से निवृत्त होकर परब्रह्म का ध्यान करने लगे।

उस समय अऋरजी ने देखा कि बलराम जी रहस्यमय फणमण्डल से सुशोभित हैं और उनका शरीर कुण्ड मालाओं के समान श्वेतवर्ण है तथा नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल है।

उस समय अऋरजी वहाँ बलराम और श्रीकृष्ण को पहचान कर बड़े विस्मित हुए तथा विचारने लगे कि ये दोनों इतनी शीघ्रता से रथ को छोड़कर वहाँ कैसे आ गये? जब उन्होंने कुछ कहने का विचार किया तब भगवान् ने उनकी वाणी रोक दी पश्चात् वे जल से निकलकर रथ के समीप आ गये और देखा कि वहाँ भी राम और कृष्ण मानव शरीर से रथ पर ही विराजमान हैं।

तब दानपति अऋूरजी वास्तविक रहस्य को जानकर सर्वविज्ञानमय अच्युत भगवान् की स्तुति करने लगे।

श्रीपराशरजी बोले— चंद्रवंशोत्पन्न अऋ्रजी ने पूर्वोक्त प्रकार से जल के भीतर श्रीविष्णु भगवान् की स्तुति कर उन सर्वेश्वर का मनः संकल्पित धूम, दीप और पुष्प आदि से पूजन किया।

चंद्रवंशी अऋूरजी ने मथुरापुरी को अवलोकन कर राम और कृष्ण से कहा— हे महावीरों! अब मैं अकेला ही रथ द्वारा जाऊँगा, आप दोनों पैदल आ जाय।

मथुरा में पहुँचकर आप दोनों वसुदेव जी के घर न जाय, क्योंकि आप के कारण ही वे वृद्ध वसुदेव कंस से सदा तिरस्कृत रहते हैं।

ऐसा कहकर अऋूरजी मथुरापुरी चले गये और उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर पहुँचे।

राजमार्ग पर इधर-उधर घूमते हुए वस्त्र रंगने वाले एक रजक को देखकर उन्होंने उससे रंग-बिरंगे सुन्दर वस्त्र मांगे। वह रजक कंस का दास था, अतएव उसने उसके प्रासाद पर चढ़कर विस्मय के साथ राम एवं कृष्ण को उच्च स्वर से आक्षेपपूर्ण अनेक दुर्वाक्य कहे।

तब श्रीकृष्ण ने ऋद्ध होकर अपने करतल के प्रहार से उस दुरात्मा रजक को पृथ्वी पर गिरा दिया।

इस प्रकार उसका वध करके राम और कृष्ण ने उसके नाना प्रकार के वस्त्र छीन लिये तथा ऋमशः नील एवं पीत वस्त्र धारण कर माली के घर गये।

माली बार-बार उन श्रेष्ठ पुरुषद्वय को प्रणाम करके सुगन्धित सुन्दर एवं निर्मल पुष्प देने लगा। उस समय भगवान् श्रीकृष्ण ने भी माली को वर देते हुए कहा कि हे भद्र— मेरे आश्रय में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी, तुम्हारा कदापि परित्याग नहीं करेगी। तुम्हारा मन सदैव धर्म परायण रहेगा और तेरे वंश में जन्म लेने वाले भी दीर्घायु होंगे।

श्री पराशरजी बोले— हे मुनिश्रेष्ठ! श्रीकृष्ण माली को इस प्रकार वर प्रदान करके उससे पूजित होकर बलरामजी के साथ उसके घर चल दिये।

इसके बाद श्रीकृष्ण ने राजमार्ग में नवयौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आते देखा।

श्रीकृष्ण बोले— हे सुमुखि, यह मनोहर सुगन्धित अनुलेपन तो राजा के योग्य हैं हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो प्रदान करो।

अनन्तर पुरुष श्रेष्ठ बलराम और कृष्ण नाना प्रकार की पत्र रचना विधान से इन्द्र धनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित होने लगे। पश्चात् सीधे करने वाली विधि को जानने वाले भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने कुब्जा की ठोड़ी में अपनी आगे की दो अंगुलियाँ लगाकर उसे उचकाकर हिलाया और उसके पाँव अपने पाँवों से दबा दिये। इस प्रकार श्रीकेशव ने उसे ऋजुकाय बना दिया और सीधी हो जाने पर वह समस्त स्त्रियों में सुन्दरी बन गयी।

उसके बाद पत्ररचना आदि विधि से अनुलिप्त नील और पीत वस्त्रधारी एवं विचित्र मालाओं से सुशोभित बलराम और श्रीकृष्ण यज्ञशाला में पहुँचे।

वहाँ पहुँचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से यज्ञ के उद्देश्य रूप धनुष के विषय में प्रश्न किया और उनके बतलाने पर श्रीकृष्ण उसे सहसा उठाकर प्रत्यञ्चा चढ़ाने लगे।

उसपर बलपूर्वक प्रत्यञ्चा को चढ़ाते समय वह धनुष के टूटने से ऐसा शब्द हुआ कि उससे सम्पूर्ण मथुरापुरी गूंज गयी। अनन्तर धनुष के भंग होने पर उसके रक्षकगण ने उन पर आक्रमण किया, किन्तु इन रक्षको का संहार करके वे दोनों बालक बाहर आ गये।

ऐसा देखकर कंस ने चाणूर और मृष्टिक नामक दो पहलवानों से कहा— गोकुल से दो गोप बालक आये हैं। तुम दोनों मेरे सामने उन दोनों बालकों को मार डालो, कारण ये दोनों बालक मेरा प्राण हरण करने वाले हैं। यदि तुम लोग मल्लयुद्ध में इन दोनों बालकों का विनाश करके मुझे सन्तुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर दूँगा। तत्पश्चात् रंगभूमि के मध्यभाग में कंस युद्ध परीक्षकों को बैठा कर स्वयं भी एक ऊँचे सिंहासन पर बैठ गया।

अनन्तर चारों ओर मनोहर तूर्य नामक बाजों के बजने, चाणूर के उछलने एवं मुष्टिक के ताल ठोकने पर दर्शकगण हाहाकार करने लगे।

उसी समय हस्तिप से प्रेरित कुबलयापीड नामक हाथी को वधकर उस हाथी के दोनों दांतों को हाथ में लेकर मद और रक्त से अनुलिप्त शरीर वाले बलराम एवं श्रीकृष्ण ने लीला के साथ देखते-देखते मृगों के बीच में सिंह के समान उस महारंग भूमि में प्रवेश किया।

पुत्रों का मुख देखने से अत्यन्त आनन्दयुक्त वसुदेवजी प्राप्त हुई वृद्धावस्था को परित्याग कर पुनः नवयुवक के समान हो गये।

राजा के अन्तः पुर की ख्रियों और नगर निवासिनी महिलाएँ उन्हें एक दृष्टि से देखती हुई भी तृप्त न हो सकी। उस समय अमित पराऋमी भगवान् श्रीकृष्ण चाणूर के साथ युद्ध करने लगे एवं युद्ध में निपुण मुष्टिक भी बलरामजी के साथ युद्ध करने लगा।

चाणूर जैसे-जैसे भगवान् से लड़ता गया, वैसे-वैसे उसकी प्राय:शक्ति ऋमश: क्षीण होती गयी।

जगन्मय भगवान् श्रीकृष्ण भी भ्रम और क्रोध के कारण अपने शिर में लगे हुए भूषण को कम्पित करते हुए लीलापूर्वक उससे युद्ध करने लगे। इस युद्ध में चाणूर का बलक्षय और श्रीकृष्ण की बलवृद्धि देखकर क्रोधवशीभूत कंस ने तूर्य आदि बाजे बन्द करवा दिये।

अनन्तर रंगभूमि से मृदंग और तूर्य आदि बन्द हो जाने पर आकाश से एक साथ ही अनेक बाजे बजने लगे तथा देवगण अत्यन्त हर्षित होकर अलक्षित रूप से कहने लगे— हे गोविन्द! आप की जय हो, हे केशव, आप शीघ्र इस दानव का विनाश कीजिए।

अनन्तर शत्रु विजेता श्रीकृष्ण ने उस दैत्य मल्ल को सैकडों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने से पृथ्वी पर पटक दिया। बलभद्र जी ने भी उसके मस्तक पर घूंसों से और वक्षःस्थल पर जानु से प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिराकर इस प्रकार पीस डाला कि उसकी मृत्यु वहीं हो गयी।

तदनन्तर कंस ने ऋोध से अपनी आँखें लाल करके वहाँ इकट्ठा हुए लोगों से कहा— अरे इस समाज से इन दोनों गोप बालकों को बलपूर्वक निकालो।

लोहे की शृंखला द्वारा इस पापी नन्द को बाँध दो, वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दण्ड देकर इस वृद्ध वसुदेव को भी मार दो। जिस समय कंस इस प्रकार की आज्ञा दे रहा था उसी समय श्रीकृष्ण हँसते हुए मंच पर चढ़ गये और शीघ्रतापूर्वक उसे पकड़ लिया। समस्त जगत् के आधार भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा ऊपर से गिरते हुए उग्रसेन पुत्र कंस ने अपना प्राण त्याग दिया।

महाबाहु श्रीकृष्ण ने बलदेव जी के साथ देवकी और वसुदेव जी के निकट जाकर चरण स्पर्श किये। उस समय जन्म के समय कही हुई बात को स्मरण करके वसुदेव और देवकी ने जनार्दन को पृथ्वी से उठा लिया और उनके सामने नम्रभाव से खडे हो गये।

श्री पराशर जी बोले— भगवान् के कर्म को देखने से वसुदेव और देवकी को ज्ञानयुक्त देखकर भगवान् ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया फैला दी।

और बोले— हे पिताजी! हे माताजी! मैं और बलरामजी कंस के भय से छिपे रहने के कारण आप के दर्शन के लिए बहुत दिनों से उत्कण्ठित थे किन्तु आज आपका दर्शन हुआ। साधु पुरुषों का जो समय माता-पिता के पूजन के बिना बीत जाता है वह आयु का भाग व्यर्थ ही होता है। अनन्तर मधुसूदन ने उग्रसेन को बन्धन से मुक्त कर उनका राज्याभिषेक किया।

श्रीपराशर जी बोले— पुन: जगत् की कार्यसिद्धि के लिए मानव शरीरधारी भगवान् केशव ने वायु को स्मरण किया और वह उसी समय वहाँ उपस्थित हो गया।

तब भगवान् ने उससे कहा हे वायु! तुम इन्द्र के समीप जाकर कहो— हे वासव तुम्हें गर्व करने की आवश्यकता नहीं है तुम अपने सुधर्मा नामक सबारूपी रत्न उग्रसेन राजा को प्रदान करो। भगवान् का ऐसा आदेश होने पर पवन ने यह बात जाकर इन्द्र से कह दी और इन्द्र ने भी उसको अपनी सभा दे दी।

श्रीपराशरजी बोले— कंस ने जरासन्ध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। अतएव महाबलवान् मगधराज जरासन्ध उन दोनों के पित की हत्या करने वाले श्रीकृष्ण का यादवों सहित विनाश करने के लिए विशाल सेना के साथ मथुरा में आया। मगध के राजा जरासन्ध ने तेईस अक्षौहिणी सेना के साथ आकर मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। अनन्तर श्रीकृष्ण और बलरामजी ने अपने प्राचीन शस्त्रों को ग्रहण करने का संकल्प किया।

हे विप्र! उसके बाद आकाश से शार्झ धनुष, अक्षय वायु युक्त दो तरकस और कौमोदकी गदा हिर के पास आकर उपस्थित हो गये।

अनन्तर वीर बलराम और श्रीकृष्ण ने सैनिकों के साथ मगधराज को युद्ध में पराजित करके मथुरापुरी में प्रवेश किया।

अत्यन्त अहंकारी मगधराज जरासन्ध ने इस प्रकार १८ बार यदुवंशियों के साथ युद्ध किया। किन्तु इन सभी युद्धों में अधिक सेना वाला जरासन्ध थोड़ी सेना वाले यदुवंशियों से पराजित होकर भाग ही जाता था।

हे मैत्रेय! यादवों के प्रति कुद्ध होकर कालयवन यात्रा के समय बीच बीच में हाथी, तथा अश्वादि के परिश्रान्त हो जाने पर उसी क्षण अन्य वाहनों पर आरोहण करके प्रतिदिन अविश्रान्त रूप से चलता हुआ कालयवन मथुरापुरी पहुँचा।

अनन्तर श्रीकृष्ण ने विचार किया, कालवयन के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगधराज से पराजित हो जायेगी।

अतएव मैं इस समय यादवों के लिए ऐसे अजेय दुर्ग का निर्माण कर सकूं जहाँ रहकर यादव स्त्रियाँ भी युद्ध कर सकें।

श्री गोविन्द ने ऐसा विचारकर महासागर से बारह योजन भूमि मांगकर द्वारका नगरी का निर्माण किया। अनन्तर कालयवन के आने पर भगवान् जनार्दन मथुरा वासियों को द्वारका में लाकर स्वयं मथुरा चले गये।

कालयवन द्वारा पीछा किये जाते हुए श्री कृष्णचन्द्र भी उस गुफा में प्रवेश कर गये जहाँ राजा मुचुकुन्द सो रहे थे। उस गुफा में यवन ने प्रवेश करके सोये हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। इससे राजा की निद्रा भंग हो गयी और जैसे ही जागे, उन्होंने यवनराज को देखा वैसे ही वह उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गया।

प्राचीन समय में राजा मुचुकुन्द देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम के समय चिरकाल तक सोने का वर मांगा। उस समय देवताओं ने कहा जो तुम्हें जगायेगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जायेगा। इस प्रकार राजा उस पापी यमन को भस्म करने के बाद भगवान् को देखकर बोले— आप कौन हैं? तब भगवान् बोले मैं चन्द्रवंश के बीच यदुकुल में उत्पन्न वसुदेव का पुत्र हूँ।

उस समय मुचुकुन्द को वृद्ध गार्ग्य मुनि का वचन स्मरण हो गया और हिर को प्रणाम करते हुए बोले— आप श्रीविष्णु का अंश और परमेश्वर हैं। पूर्व काल में गार्ग्य मुनि ने कहा था कि २८वें चतुर्युगी द्वापर के अन्त में यदुवंश में हिर का जन्म होगा।

हे भगवन्! आपके स्वरूप को न जानने वाले मनुष्य नरक में जाकर कर्मों के फलस्वरूप अनेक प्रकार के भयानक कष्ट प्राप्त करते हैं।

श्रीपराशर जी बोले— इस प्रकार से राजा मुचुकुन्द द्वारा स्तुति किये जाने पर भगवान् हिर बोले— हे नरेश! तुम अपने इच्छित दिव्य लोक में गमन करो, मेरी कृपा से तुम्हें बिना बाधा के परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा।

उसके बाद राजा कलियुग को उपस्थित हुए जानकर तपस्या करने के लिए नर नारायण के निवास स्थान पर चले गये और भगवान् पूर्वोक्त उपाय से शत्रु को विनाशकर मथुरा आ गये और सुशोभित सेना को अपने वश में करके उसे द्वारका लाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दिया।

बलराम जी ने रेवत राजा की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे निशठ और उल्मुक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए।

श्रीपराशर जी बोले— विंदर्भ देश में कुण्डिनपुर नामक नगर में भीष्मक नामक राजा थे। उनके रुक्मी नामक एक पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक सुन्दर कन्या थी।

श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी की और चारुहासिनी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की कामना की, अतएव श्रीकृष्ण द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भी उनसे शत्रुता करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मिणी को प्रदान नहीं किया। अनन्तर शिशुपाल के हितैषी जरासन्ध आदि समस्त राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक नगर में गये।

इसके बाद पौण्ड्रक, दन्तवक्र, विदूरथ, शिशुपाल और जरासन्ध आदि राजाओं ने क्रोधित होकर भगवान् हिर को मारने का महान् उद्योग किया किन्तु वे सब बलराम आदि यदुवंशियों के साथ युद्ध में पराजित हो गये।

जब श्रीकृष्ण से रुक्मिणी ने प्रार्थना की तब उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। उस समय रुक्मी ने अपनी प्रतिज्ञा सफल नहीं होने से भोजकर नामक एक नगर का निर्माण कर वहीं रहने लगा। भगवान् ने रुक्मी को पराजित कर राक्षस विवाह से प्राप्त रुक्मिणी के साथ वेदोक्त रीति से विवाह किया। उसी रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव के अंश से पराऋमी प्रद्युम्न का जन्म हुआ जिनको कि शम्बरासुर ने हरण किया और पुनः कालऋम से प्रद्युम्न ने शम्बरासुर का वध किया।

मायावती नाम की एक स्त्री उसके घर में शम्बरासुर की पत्नी रूप से उसके समस्त अन्तः पुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा समस्त रसोइयों का भी आधिपत्य करती थी। पश्चात् एक मछली का पेट के चीरने पर उसमें मायावती ने सुन्दर बालक देखा जो दग्ध हुए कामदेव रूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था।

हे महामते! जब प्रद्युम्न नवयौवन समागम से विभूषित हुए तब उस गजगामिनी मायावती भी उनके प्रति प्रेम प्रकाशित करने लगी।

हे महामुने! उस समय प्रद्युम्न के प्रति अपने नेत्र और हृदय को समर्पित कर मायावती ने प्रेम से अन्धी होकर अपनी समस्त मायाविद्या उनको सिखा दी।

अनन्तर श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कमलनयना मायावती को काम शय्या पर सुसन्नित देखकर बोले— तुम मातृभाव को परित्याग करके अन्यभाव क्यों ग्रहण करती हो।

उस समय मायावती ने उनसे कहा— आप मेरे पुत्र नहीं है किन्तु श्रीकृष्ण के पुत्र हैं। आपका काल शम्बर ने हरणकर समुद्र में फेंक दिया और आप मुझे एक मछली के पेट में मिले हैं। हे कान्त! आपकी माता आज भी रोदन करती होगी।

श्रीपराशर जी बोले— मायावती से ऐसा कहे जाने पर महाबली प्रद्युम्न जी क्रोध से विह्वल हो गये और शम्बरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। प्रद्युम्न ने उस दैत्य की समस्त सेना को विनष्ट कर उसकी सात मायाओं को जीतकर आठवीं माया का प्रयोग किया।

महाबली प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुन्दरी कन्या के साथ स्वयंवर में विवाह किया था। वह कन्या भी श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के प्रति अनुरागवती थी।

उस प्रद्युम्न जी के महाबली और पराऋमी अनिरुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अगाध शक्तिमान् और युद्ध में शत्रुओं को दमन करने वाला था।

श्रीकृष्ण ने उनके लिए रुक्मी की पौत्री की प्रार्थना की और कृष्ण से ईर्ष्या रखते हुए रुक्मी ने अपने दौहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया।

अनन्तर महात्मा प्रद्युम्न पुत्र का विवाह सम्पन्न होने पर कलिंगराज आदि राजागण रुक्मी से बोले—

हलधर चूतक्रीडा में अनिबज्ञ है और चूतक्रीडा में इनका अधिक प्रेम है अतएव हे तेजस्विन्! हम लोग चूतक्रीडा में बलभद्र क्यों नहीं जीत लेते हैं। श्रीपराशरजी बोले— अनन्तर अपने बल के मद से उन्मत्त रुक्मी राजाओं से बोला— अच्छा यही हो। सभा में बलभद्र जी के साथ द्यूतऋीडा आरम्भ कर दी। रुक्मी ने प्रथम बार में ही एक निषक द्वारा बलराम जी को पराजित किया पुनः दूसरे दाव में भी एक सहस्र निषक से उनको जीत लिया।

हे द्विज! इस अवसर पर मूर्ख कलिंगराज अपने दाँत दिखाता हुआ जोरों से हँसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी को भी बुरा भला कहने लगा।

इस प्रकार कलिंगराज को दाँत दिखाकर हंसते हुए और रुक्मी को दुर्वाक्य बोलते देखकर बलराम जी अत्यन्त ऋोधित हुए।

अनन्तर महाबली बलराम जी क्रोध से अपनी आँखों को लाल कर उठे और जुआ खेलने वाले पासो से ही मारकर रुक्मी का वध कर दिया।

श्री पराशरजी बोले— एक दिन त्रिभुवन पित इन्द्र ऐरावत (हाथी) पर चढ़कर द्वारका में श्रीकृष्ण के समीप आये। इन्द्र ने कहा—

हे जनार्दन! इस समय मैं वही देवेन्द्र आपके समीप जिस कारण से आया हूँ उसे सुनिये और उसका प्रतिकार करने के लिए सचेष्ट होइए। हे अरविन्द! पृथ्वी पर नरकासुर नामक एक असुर प्राग्ज्योतिषपुर का राजा है। वह इस समय समस्त प्राणियों पर उपद्रव कर रहा है।

हे कृष्ण! इस नरकासुर ने मेरी माता अदिति का अमृतवर्षी कुण्डल हरण कर लिया है और मेरे इस ऐरावत का भी अपहरण करने की सदा अभिलाषा रखता है।

अनन्तर सर्वव्यापी भगवान् श्रीकृष्ण ने मन से गरुड का स्मरण किया। एवं स्मरण मात्र से ही समीप में आये हुए आकाशचारी गरुड के ऊपर सत्यभामा के साथ अवरोहण करके उन्होंने प्राग्ज्योतिषपुर की यात्रा की।

हे द्विज! प्राग्ज्योतिषपुर चारों ओर से सौ योजन तक छुरे के अग्रभाग के समान गुरुदानव से बनाया हुआ तेज धार वाले पाश समूह से घिरा हुआ था।

भगवान् ने सुदर्शन चक्र के प्रहार से उस पाश समूह का छेदन कर दिया। इसके बाद गुरु दानव सामना करने के लिए उठकर खडा हुआ तब भगवान् ने उसका विनाश कर दिया।

उधर हिर ने गुरु के सात हजार पुरुषों को भी सलभ के समान सुदर्शन चक्र की अग्निधारा से दग्ध कर दिया। इसके बाद सेनापितयों से घिरे हुए नरकासुर के साथ भगवान् श्रीकृष्ण का भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ। इस युद्ध में भगवान् गोविंद ने हजारों दैत्यों का संहार किया।

श्री पराशरजी बोले— हे मुनिश्रेष्ठ! भूतभावन भगवान् से तुम्हारी इच्छा पूरी हो, इस प्रकार पृथ्वी को कहकर नरकासुर के गृह से धन समूह को ग्रहण कर लिया। भगवान् ने नरकासुर के नगर में चार दाँत वाले विशाल शरीरधारी छ: हजार हाथी और इक्कीस लाख काम्बोजदेश में उत्पन्न हुए घोड़ों को भी देखा। उसके बाद भगवान् कृष्ण ने अदिति को सुन्दर कुण्डल देने के लिए सत्यभामा के साथ गरुड की पीठ पर चढ़कर स्वर्ग को प्रस्थान किया।

भगवान् जनार्दन ने इन्द्र के साथ देव माता अदिति को प्रणाम कर उसको दोनों कुण्डल दे दिये और नरकासुर के मृत्यु का वृत्तांत कहा।

अनन्तर जगन्माता अदिति प्रसन्न होकर शांतभाव से तन्मय और स्थिरचित्त से भगवान् की स्तुति करने लगी।

हे अच्युत! सन्ध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल और बुद्धि— ये समस्त आप ही हैं एवं आप ही सम्पूर्ण भूतों के आदि भूत भी हैं।

हे ईश्वर! आप ही सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाले और कृत पति हैं आप ब्रह्मा, रिष्णु और शिवस्वरूप हैं और इन तीनों मूर्तियों को धारण करके पूर्वोक्त तीनों कार्यों को सम्पादन भी आप ही करते हैं।

ब्रह्मा आदि देवगण एवं पशुगण एवं मनुष्य आदि सभी विष्णु के महाभ्रम में गिरे हैं और मोहरूपी महा अन्धकार से आवृत्त हैं।

हे भगवान्, जीवगण जन्म और मरण के बीच वाले समय में आपकी आराधना करके सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं।

श्री पराशरजी बोले— इसके बाद सत्यभामा इन्द्राणी के साथ अदिति को प्रणामपूर्वक बारं-बार आप प्रसन्न होइए, इस प्रकार बोली।

इन्द्र की पत्नी शची ने मानुषी समझकर सत्यभामा को पारिजात पुष्प नहीं दिया किन्तु स्वयं उस पुष्प से शृंगार किया। हे साधुश्रेष्ठ! अनन्तर सत्यभामा के साथ भगवान् श्रीकृष्ण नन्दन आदि समस्त देवताओं के उद्यान को देखने लगे।

उन बागों में भगवान् केशिसूदन श्रीकृष्ण ने अमृत-मंथन के समय उत्पन्न पारिजात वृक्ष को देखा, जो पारिजात अत्यन्त सुगंध से परिपूर्ण और इंद्रपत्नी शची का आनन्ददायक था। उसमें नवीन ताम्रवर्ण के पत्ते सुशोभित हो रहे थे और उसके समस्त त्वक् सुवर्णमय थे।

हे द्विजोतम! उस वृक्ष को देखकर सत्यभामा ने कहा हे गोविंद! क्यों आप इस वृक्ष को द्वारका में नहीं ले चलेंगे।

यदि आप की यह बात सत्य है कि सत्यभामा हमारी अतिशय प्रिया है तब इस वृक्ष को द्वारका में ले चलिये।

हे श्रीकृष्ण! आपने मुझसे अनेक बार ऐसा कहा है कि हे सत्ये! जिस प्रकार तुम मुझे प्रिय हो उस प्रकार रुक्मिणी अथवा जाम्बवती कोई भी प्रिय नहीं है। हे गोविंद! आपके वे सभी वाक्य यदि सत्य हैं और केवल मेरे प्रलोभन के लिए उन वाक्यों का प्रयोग आपने नहीं किया है तो यह पारिजात वृक्ष मेरे गृह को विभूषित करे।

इस पारिजात वृक्ष की मञ्जरी से विभूषित होकर मैं अपनी सपिलयों में सुशोभित होऊँ— यही हमारी कामना है।

श्री पराशरजी बोले— सत्यभामा से ऐसा कहे जाने पर हँसते हुए भगवान् श्रीकृष्ण ने उस पारिजात वृक्ष को गरुड के ऊपर उठा लिया। उस समय उस बाग के रक्षकों ने भगवान् से कहा— हे गोविंद! यह पारिजात इन्द्राणी की सम्पत्ति है आप इसका हरण न करे।

श्री पराशर जी बोले— वनरक्षकों से ऐसा कहे जाने पर अत्यन्त क्षुब्ध होकर सत्यभामा बोली— अरे पारिजात के सम्बन्ध में शची अथवा इन्द्र कौन हैं? वह यदि अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो समस्त लोकों की ही साधारण सम्पत्ति है। हे देवगण, अकेला इन्द्र ही इसको क्यों ग्रहण किये हुए हैं। अनन्तर हे द्विज! समस्त देवसेनाओं के साथ इन्द्र ने भी पारिजात को छढ़ाने के लिए श्रीकृष्ण से युद्ध करने निमित्त प्रस्थान किया।

अनन्तर समस्त दिशाएँ और आकाश को बाणसमूह से आच्छादित देखकर देवगण भी अनेक प्रकार के अस्त्रों की वर्षा करने लगे।

उस युद्ध में गरुड ऐरावत के साथ, अकेले भगवान् श्रीकृष्ण इन्द्र और समस्त देवगण के साथ युद्ध कर रहे थे।

इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा पराजित होने पर इन्द्र ने अत्यन्त नम्र होकर उनकी स्तुति की। सत्यभामा ने भी इन्द्र की इस पराजय पर उनके आगे बहुत ही खेद प्रकट किया। उसने कहा— स्त्री स्वभाव के कारण ही अपने पित को ऐसा करने के लिए मैंने बाध्य किया था। जैसे शची अपने रूप और पित के गर्व से गर्विता होती है उसी प्रकार

मैंने भी अपने पित का गौरव प्रकट करने के लिए ही आपसे लड़ाई की ठान ली थी अन्यथा पारिजात को हरण करने से हमें क्या लाभ।

इस पर देवराज इन्द्र ने सत्यभामा से इस प्रकार खेद न करने के लिए कहा और सम्पूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता, पालक और संहारक भगवान् विष्णु से पराजित होने पर मुझे किसी भी प्रकार की लग्ना का अनुभव नहीं हो रहा है— ऐसा कहा।

इन्द्र द्वारा स्तुति किये जाने पर भगवान् प्रसन्न होकर कहने लगे— हे जगत्पते! आप देवराज इन्द्र हैं और 'मैं मर्त्यलोक का मानव हूँ' अतएव मैंने जो अपराध किया है, उसे आप क्षमा करेंगे। आप इस पारिजात वृक्ष को योग्य स्थान पर ले जाय। इस पर इन्द्र ने उत्तर दिया— भगवान्! आप सत्यलोक का मानव हूँ, ऐसा कहकर मुझे मोहित कर रहे हैं। मैं सूक्ष्म स्वरूप को भली-भाँति जानता हूँ। आप इस पारिजात वक्ष को द्वारिकापुरी में ले जाइए किंतु आपके सत्यलोक छोड़ने के बाद यह वहाँ नहीं रहेगा।

तब भगवान् ने भी यह बात स्वीकार कर पृथ्वी पर अवतार लिया और सत्यभामा के साथ जाकर उस पारिजात वृक्ष में अपना मुख मण्डल देखने लगे और अपने शरीर को देवतुल्य समझने लगे।

नरकासुर का वध हो जाने के बाद अपने अनुचरों द्वारा लाये गए हाथी, घोड़े धन एवं उसके द्वारा अपहृत स्त्रीगण को भी भगवान् ने ग्रहण किया। भगवान् ने उन सभी स्त्रियों के साथ विवाह किया। सोलह हजार एक सौ कन्याओं के साथ विवाह के समय भगवान् मधुसूदन ने उतने ही रूप धारण किए और एक ही समय में उन सबके साथ पाणिग्रहण किया। अपने विश्वरूप की महिमा से प्रत्येक गृह में जाकर उन्होंने निवास किया।

रुक्मिणी के गर्भ से भगवान् के प्रद्युम्नादि पुत्र हुए। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से वज्र नामक पुत्र हुआ। भगवान् की अन्यान्य पित्रयों से एक लाख अस्सी हजार पुत्र हुए। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ था। इसी कारण श्रीकृष्ण और शंकर का महान् युद्ध हुआ था और भगवान् श्रीकृष्ण ने बाणासुर के सहस्रबाहु का छेदन किया था। इस युद्ध का क्या कारण था? इस विषय में एक अन्तर्कथा आती है। एक बार उषा ने पार्वती और महादेव को क्रीड़ा करते देख उसने भी पित के साथ उसी प्रकार क्रीड़ा करने की इच्छा प्रकट की। तब पार्वती ने उषा को उसके भावी पित के विषय में बताया कि द्वादशी के दिन जो पुरुष तुम्हें स्वप्न में दिखाई देगा वही तुम्हारा पित होगा। ऐसा होने पर उस अदृष्ट पुरुष के प्रति उषा का आकर्षण बना रहा। उसने यह सम्पूर्ण वृत्तांत अपनी सखी चित्रलेखा को कह सुनाया। तब चित्रलेखा ने अनेक पुरुषों का

चित्र उसके सामने बनाया। जब अनिरुद्ध का चित्र उसके सामने उपस्थित हुआ, वह अत्यन्त प्रसन्न हो उठी।

चित्रलेखा अपनी योगविद्या की गित से द्वारिका पहुंचकर अनिरुद्ध को उषा के समीप ले आयी। अनिरुद्ध को उषा के साथ देखकर रक्षक गण ने बाणासुर को तत्काल सूचित किया। तब बाणासुर के आदेश से उन रक्षकगण ने अनिरुद्ध पर आऋमण कर दिया। अनिरुद्ध ने भी लोहे की गदा लेकर सबको मारना प्रारम्भ कर दिया। तब ऋोधित हुए स्वयं बाणासुर ने अनिरुद्ध को सर्पास्त्र द्वारा बांध दिया।

भगवान् कृष्ण ने सूचना मिलते ही बलराम और प्रद्युम्न के साथ गरुड पर चढ़कर बाणासुर की नगरी को प्रस्थान किया। बाणासुर की रक्षा के लिए महेश्वर से उत्पन्न ज्वर ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। श्रीकृष्ण के शरीर में बलराम जी द्वारा आलिंगन कर वैष्णवज्वर को स्थापित किया।

उसने माहेश्वर ज्वर को शरीर से बाहर निकाल दिया। तब भगवान् शंकर कार्तिकेय और बाणासुर भी श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। इस घोर युद्ध को देखकर देवों को जगत् के विनाश की आशंका हुई। इस युद्ध में भगवान् श्रीकृष्ण ने उस दैत्यसेना को तितर-बितर करके अपने सुदर्शन चक्र द्वारा बाणासुर की भुजाओं को काट दिया। केवल दो भुजाएँ शेष रह गईं। तब भगवान् शिव ने भगवान् के समीप आकर प्रार्थना की कि मैंने बाणासुर को अभयदान दिया है, आप इसे मिथ्या न करें। मेरे आश्रय से ही वह अभिमानी हो गया था, अतएव मैं ही क्षमा-याचना कर रहा हूँ। तब भगवान् ने प्रसन्न होकर अपने सुदर्शन चक्र को रोक लिया। अनन्तर वे अनिरुद्ध के समीप गए। गरुड को देखते ही सर्प भागने लगे और अनिरुद्ध बन्धनमुक्त हो गए।

कुछ अज्ञानी लोग पौण्ड्रवंशीय राजा को वासुदेव का अवतार मानकर मोहित होने लगे थे। राजा भी अपने जन्म का स्मरण नष्ट हो जाने पर अतिगर्वित होकर स्वयं को वासुदेव समझने लगा। उसने श्रीकृष्ण के पास दूत भेजा और कहलवाया कि मेरे नाम के चिह्नादि जो तुमने धारण किए हैं, उसे त्याग दो अन्यथा तुम्हारा वध कर दूँगा। भगवान् ने दूत-वाक्य सुनकर कहा— मेरी ओर से पौण्ड्र को जाकर कहना कि तुम्हारे वाक्य का भाव मैंने समझ लिया है तुम जैसा चाहते हो, वैसा ही करो। मैं स्वयं तुम्हारे समीप आऊँगा और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करूँगा अर्थात् अपना चिह्न चक्र छोडूँगा।

इसके चले जाने के बाद भगवान् ने गरुड को स्मरणमात्र से उपस्थित कर उस पर बैठकर पौण्ड्र की राजधानी की ओर प्रस्थान किया। तब काशीराज अपनी सेना लेकर कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुआ। भगवान् ने देखा कि वह सम्मूर्ण चिह्नों को धारण किये हुए था। एक ही क्षण में उन्होंने अपने तेज बाणों की वर्षा से संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। भगवान् बोले— जैसा तुमने संदेश भेजा था, उसी प्रकार मैं आपनी आज्ञा मानकर अपने चिह्न छोड़ रहा हूँ, ऐसा कहकर कृष्ण ने अपने चक्र, गदादि को छोड़ दिया। वे साथ में खड़े पौण्ड्र के रथ पर गिरे जिससे उसका रथ नष्ट हो गया। तब क्रोधित होकर वह भगवान् पर गरज पडा। श्रीकृष्ण के शार्ङ्गपाणि धनुष से छूटे एक ही बाण से उसका मस्तक भेदन कर दिया।

पुनः अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर पुत्र ने भगवान् शंकर की आराधना करके कृत्या को उत्पन्न किया जिसके भय से द्वारिकावासी अत्यन्त विचलित हुए। तब भगवान् ने सुदर्शनचक्र छोड़ा। कृत्या उसके प्रभाव से भागने लगी। सुदर्शन चक्र अपने तेज से कृत्या के साथ सम्पूर्ण सेना को नष्ट करता हुआ वाराणसी को जलाने लगा। बाद में अपना कार्य पूरा कर व श्रीहरि के समीप आ गया।

एक समय जाम्बवतीपुत्र वीरवर साम्ब ने स्वम्वर में दुर्योधन की पुत्री को बलात हरण किया था। उस समय महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रौण प्रभृति ने उसे युद्ध में पराजित कर बाँध लिया।

इस समाचार को प्राप्त कर श्रीकृष्ण आदि समस्त यादवों ने दुर्याधनादि पर ऋोधित होकर उनको वध करने के लिए एक महान् उद्योग किया।

किन्तु उन सभी को रोककर बलरामजी ने मिदरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा— मेरे वचन से कौरवगण साम्ब को छोड़ देंगे इसिलए मैं अकेला ही जाता हूँ। दुर्योधन आदि राजाओं ने बलदेवजी को आये हुए जानकर उनको गौ, अर्घ्य और पाद आदि निवेदन किए। उन सबको ग्रहण कर बलभद्रजी ने कौरवों से कहा— राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि आप लोग साम्ब को छोड़ दें।

तब कौरवों ने बलराम से कहा, कौन ऐसा यदुवंशी है जो कुरुकुल में उत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे।

हम लोगों ने आपको यह जो अर्घ्य आदि प्रदान किया यह सब प्रेमवश ही है, वस्तुत: हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ्य आदि प्रदान करना उचित नहीं है।

अनन्तर हुलायुध बलरामजी ने उन लोगों के अपमान से क्रोधित होकर घूरकर पृथ्वी को एक लात मारी। क्रोध से रक्त नेत्र वाले मुसलायुध बलरामजी ने हल की नोंक को हस्तिनापुर के खाई और दुर्ग से युक्त प्रकार की जड़ में लगाकर आकर्षण किया अर्थात् खींचा। उस समय समस्त हस्तिनापुर को सहसा डगमगाते हुए देखकर समस्त कौरवगण क्षुब्धचित्त होकर भयभीत हो गए और कहने लगे, हे राम! हे राम! हे महाबाहो हे मुसलायुध! आप अपना ऋोध शांत कीजिए, क्षमा कीजिए, प्रसन्न होइए।

हम आपको सपत्नीक साम्ब को सौंपते हैं। हम लोग आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से आपका अपराध किया, अब आप क्षमा करें।

तदनन्तर कौरवों ने बलरामजी के साथ साम्ब का पूजन किया और बहुत-सा दहेज और वधू के साथ उनकी द्वारकापुरी के लिए विदा किया।

पूर्वकाल में देवपक्ष के विरोधी नरक नामक असुरराज का मित्र महापराऋमी द्विविद नामक एक वानर था। उस समय द्विविद ने विचार किया मैं अकेला ही समस्त यज्ञों का उच्छेद और मर्त्यलोक का संहार करके सम्पूर्ण देवगण की प्रतिऋिया कर दूँगा।

इस प्रकार निश्चय करके अज्ञान मोहित उस वानर ने यज्ञों का विनाश, साधुओं की मर्यादा, हानि और शरीरधारियों को क्षय करना आरम्भ किया। अपनी इच्छा के अनुकूल रूप धारण करने वाला वह महान् वानर कभी-कभी लौटने लगता था और अपने लुण्ठन के संघर्ष से खेतों को कुचल देता था।

एक दिन रैवतोद्यान में बलभद्रजी महाभागा रेवती और अन्यान्य श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ मद्यपान कर रहे थे। अनन्तर वहाँ पर द्विविद वानर आया और बलरामजी के हल, मूसल लेकर उनके सामने नाना प्रकार की विडम्बना करने लगा। तदनन्तर श्रीबलभद्र ने हँसकर अपना मूसल उठा लिया और उस वानर ने एक भारी चट्टान ले ली और उसने चट्टान को बलरामजी के ऊपर फेंका किन्तु यादववीर बलरामजी ने अपने मूसल से उसके हजारों टुकड़े कर दिये जिससे वह भूमि पर गिर गयी।

पश्चात् बलरामजी ने भी क्रोधित होकर द्विविद के मस्तक पर एक मुक्का मारा जिससे वह रक्त वमन करता हुआ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया।

एक बार यादवकुमारों ने महातीर्थ पिंडाकार में विश्वामित्र, कण्व और नारद महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त और भावीकार्य से प्रेरित उन कुमारों ने जाम्बवती के पुत्र साम्ब को स्त्री के समान सिन्नत कर मुनियों को प्रणाम करके पूछा— हे देव मुनिगण! यह स्त्री पुत्र की इच्छा वाली है, अतएव बतलाइए यह क्या उत्पन्न करेगी?

यादव कुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर दिव्यज्ञान से युक्त उन मुनियों ने कुपित होकर कहा— 'यह समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण भूत लोकोत्तर एक मूसल उत्पन्न करेगी, जिससे सम्पूर्ण यादवों का कुल निर्मूल हो जाएगा। मुनियों ने इस प्रकार कहे जाने पर उन यदुकुमारों ने समस्त वृतांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कहा। साम्ब के पट से एक मूसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने लौहमय मूसल को प्राय: पूर्णरूपेण चूर्ण कराया परन्तु भाले की आकृति वाले एक खण्ड को वे चूर्ण करने में समर्थ न हुए और उसे समुद्र में फेंक दिया। वहाँ बहुत सरकण्डे उससे उत्पन्न हो गए। समुद्र में फेंके गए उस मूसलखण्ड को एक मछली निगल गयी। मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तो उसमें से लौहखण्ड निकला। मछुआरों ने उसको जरा नामक व्याध को दे दिया। यही लौह खण्ड आगे जाकर यदुवंश का विनाशक सिद्ध हुआ।

इन समस्त बातों को जानते हुए भी भगवान् ने विधाता की इच्छा को अन्यथा न करने की इच्छा की। भगवान् ने जिस कारण पृथ्वी पर अवतार लिया था, उसका कार्य पूरा हो चुका था और उनके स्वर्ग गमन का समय भी आ गया था।

देवताओं ने अपना दूत श्रीकृष्ण के समीप भेजा और उनसे अब भूलोक छोड़कर देवताओं से साथ स्वर्ग में निवास करने के लिए प्रार्थना की। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि जरासन्ध आदि के वध से पृथ्वी का भार तो अवश्य कम हुआ है परन्तु यदुवंशी कुमारगण भी कम नहीं हैं। तब भगवान् ने देवदूत को आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे अभिप्राय को जानता हूँ और इस पृथ्वी के भारहरण रूप कार्य को करके शीघ्र ही स्वर्ग में प्रस्थान करूँगा।

भगवान् ने देखा कि द्वारिकापुरी में दिन-रात विनाश के सूचक उत्पात दिखाई दे रहे हैं। भगवान् ने यादवों से प्रभासक्षेत्र में जाने का आग्रह किया एवं उद्धव जी को गन्धमादन पर्वत पर स्थित बदरिकाश्रम जाने की आज्ञा दी।

यादवगण भोजन के समय 'मेरा भोजन अच्छा है, तेरा भोजन खराब है' इस प्रकार एक-दूसरे की बुराई करते हुए आपस में झगड़ने लगे। इसके बाद भगवान् वासुदेव से प्रेरित यादवों ने प्रभासक्षेत्र में पहुँचकर मद्यपान किया और आपस में कलह करने लगे। प्रद्युम्न, साम्, कृतवर्मा, अनिरुद्ध, पृथु, अक्रूर आदि सभी यादवगण परस्पर एरकारूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। उस समय भगवान् कृष्ण ने भी मुट्ठीभर एरका अपने हाथ में ले ली जिसने मूसल का रूप धारण कर लिया। शापग्रस्त समस्त यादवों का विनाश हो गया। केवल श्रीकृष्ण और दारुक ही जीवित रह गये। बलराम जी ने भी अपने शेषनाग के स्वरूप में महाप्रयाण किया। उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठकर महासर्प का रूप धारण किया और समुद्र जल में प्रवेश किया। भगवान् श्रीकृष्ण ने योगस्थ होकर अपने शरीर को

त्यागने का निश्चय किया और दारुक द्वारा उग्रसेन तथा वसुदेव को बताया कि समुद्र द्वारिका नगरी को डुबो देगा अतएव आप कुन्ती पुत्र अर्जुन के साथ निवास करना।

बाद में श्रीकृष्ण ध्यानस्थ होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ जरा नामक एक व्याध आया जिसके बाण के अग्रभाग में मूसल से बचा तोमर लगा हुआ। उसने श्रीचरण को मृगाकार देखकर उसी तोमर से बींध दिया। जब व्याध ने वहाँ चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा तो वह तुरन्त उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। भगवान् ने उसे शोक न करने के लिए कहा और उसे अभयदान देकर स्वर्ग में देवताओं के साथ निवास करने का वर दिया।

अनन्तर अर्जुन ने श्रीकृष्ण, बलराम एवं अन्याय यादवों का अन्त्येष्टि संस्कार किया। रुक्मिणी आदि आठ प्रधान रानियों ने भगवान् कृष्ण के शरीर के साथ ही अग्नि में प्रवेश कर लिया। रेवती भी बलराम जी के शरीर का आलिङ्गन कर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। भगवान् वासुदेव के स्वर्ग चले जाने पर पृथ्वी पर किल का अवतरण हुआ और द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। अर्जुन द्वारिकावासियों को पञ्चनद देश की ओर ले जाने लगा। रास्ते में अनेक लुटेरों ने उनका पीछा किया। द्वारिकावासियों समस्त धन उन्होंने लूट लिया परन्तु अर्जुन उनका प्रतिकार करने में समर्थ न हुए।

अर्जुन ने अपना गान्डीव धारण किया परन्तु उनके बाणों का सामर्थ्य नष्ट हो चुका था। अर्जुन को तभी ज्ञात हुआ कि कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी मेरा पराऋम था, वह भगवान् कृष्ण के कारण ही था। इस प्रकार दस्युगण अर्जुन के सामने ही वृष्णि और अंधक वंश की ख़ियों को बलात् लेकर भाग गये। तब अत्यन्त दुःखी होकर अर्जुन इन्द्रप्रस्थ की ओर आए। वहाँ वेदव्यास जी को उन्होंने देखा। तब उनके द्वारा दुःख का कारण पूछे जाने पर अर्जुन ने दस्युओं के द्वारा अपनी पराजय का वृत्तान्त कह सुनाया। तब वेदव्यास जी ने अर्जुन को सान्त्वना देते हुए भगवान् की लीला का गुण गान किया। यह प्रभु इच्छा ही है कि तुमने भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि को पराजित किया और आज केवल लाठियों से दस्युगण से पराजित हो गए। जिन ख़ियों का अपहरण हुआ है, वह भी मुनि अष्टावऋ के शाप के कारण ही हुआ है। अतएव तुम्हें इस विषय में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। तब व्यास जी के कथनानुसार पाण्डपुत्रों ने परीक्षित का अभिषेक किया।

## षष्ठांश

प्रथम अध्याय का प्रारम्भ कलियुग में धर्म के निरूपण से हुआ है। कलियुग में मनुष्य धर्म की व्यवस्था किस प्रकार रहेगी? इस जिज्ञासा पर पराशर जी द्वारा उसका उत्तर दिया गया है। कलिकाल में मेनुष्य की प्रवृत्ति वर्ण और आश्रम के अनुकूल नहीं रहेगी अतएव वेद सम्पादित कर्मों का अनुष्ठान भी नहीं होगा। यहाँ धर्मानुसार विवाह भी नहीं होगा और गुरु-शिष्य का सम्बन्ध भी विच्छेद हो जाएगा। किसी भी कुल में उत्पन्न सबल व्यक्ति अधीश्वर होगा। किल में थोड़ा धन पाकर भी मनुष्य बहुत गर्व करेगा और स्त्रियाँ अपने केशों से ही अपने को सुन्दर मानेंगी।

किल में स्त्रियाँ धनहीन पित का परित्याग करेंगी और धनवान व्यक्ति ही स्त्रियों का पित होगा।

कलियुग में मनुष्य दान, धर्मादि नहीं करके समस्त द्रव्यसमूह घर बनाने में ही व्यय करेंगे। बुद्धि आत्मज्ञान में न लगाकर धन संचय में ही लगायेंगे और सारी सम्पत्ति अधिति सत्कारादि में न लगाकर अपने उपभोग में ही समाप्त करेंगे।

किल में स्त्रियाँ सुन्दर पुरुष की कामना वाली और स्वेच्छाचारिणी होंगी, तथा पुरुषवर्ण अन्याय से प्राप्त धन के इच्छुक होंगे।

कलियुग में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गायों का सम्मान रहेगा।

किल में मनुष्य बिना स्नान किये ही भोजन करेंगे। अग्निदेवता एवं अतिथि की पूजा भी नहीं करेंगे तथा पिण्डौदक क्रिया भी न करेंगे।

स्त्रियाँ अत्यन्त विषयलोलुप होंगी, सभी का शरीर छोटा हो जायेगा। किन्तु भोजन अधिक करेंगी और संतान उत्पन्न करने वाली एवं भाग्यहीना होंगी।

कुलिसियाँ दु:शीला हो जायेंगी, सदा दु:शील पुरुषों की अभिलाष करेंगी एवं निरन्तर निन्दित आचरण में लगी रहेंगी।

आचारहीन ब्राह्मण बालक ब्रह्मचारी के समान वेश धारण करके वेद का अध्ययन करेंगे, गृहस्थगण हवनादिका परित्याग कर उचित दान भी नहीं देंगे।

किल में जिस-जिसके पास छोटे हाथी तथा रथ होंगे वही राजा होगा और जो-जो बलहीन होगा वही दास समझा जायेगा।

वैश्यगण कृषि वाणिज्य आदि अपनी वृत्ति को परित्याग करके शूद्रवृत्ति और शिल्पकर्म आदि द्वारा जीवन निर्वाह करेंगे।

इसके बाद वेदमार्ग का लोप और लोगों में पाखण्ड की वृद्धि एवं अधर्म की प्रचुरता होने पर प्रजागण की आयु अल्प हो जायेगी।

उस समय अल्पबुद्धि मानवगण वाणी, मन और शरीर आदि के दोषों के वशीभूत होकर पुनः पुनः प्रतिदिन पापकर्म ही करेंगे। तेजोहीन, अशुचि और श्रीहीन पुरुषों को जो-जो दुःख हो सकते हैं, वे सभी दुःख कलियुग में उपस्थि होंगे।

किन्तु कलियुग में ये समस्त दोष होने पर भी एक प्रधान गुण भी है। सत्ययुग में कठोर तपस्या से जो धर्म अर्जित होता है, वही धर्म किल में अल्प परिश्रम करने से ही मनुष्य पा सकता है।

पराशर ने कहा— मेरे पुत्र व्यास ने स्नान के बीच में ही गंगाजल से ऊपर निकलकर मुनियों को सुनाकर 'कलियुग ही श्रेष्ठ है, कलियुग ही श्रेष्ठ है'— ऐसा कहा।

पुनः नदी जल में डुबकी लगाने के बाद निकलकर व्यास जी मुनियों को सुनाते हुए— हे शूद्र! तुम ही धन्य हो, तुम ही श्रेष्ठ हो— ऐसा वचन बोले।

अनन्तर पुनः स्नानकर निकलते हुए व्यास जी ने बोला— हे स्त्रीगण! तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो, तुमसे अधिक धन्य इस जगत् में कौन है ? ऐसा कहा।

तदनन्तर यथाविधि स्नानकर नित्य क्रिया समाप्ति के बाद व्यास जी के आश्रम में आने के बाद मुनिगण उनके समीप पहुँचे।

मुनियों ने कहा— हे महाभाग! हम लोगों को किसी विषय में सन्देह उपस्थित हुआ, उसी के निर्णय के लिए आपके समीप आये थे। आपने स्नान करते समय कलियुग श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ हैं, स्त्रीगण श्रेष्ठ है, धन्य है— ऐसा क्यों कहा।

तब व्यासजी ने हंसकर कहा— सत्ययुग में दश वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप आदि करने से जो फल प्राप्त होता है तब वह त्रेता में एक वर्ष, द्वापर में एक मास और कलियुग में एक दिन में ही प्राप्त होता है। अतएव मैंने कलियुग को श्रेष्ठ कहा है।

सत्ययुग में बहु क्लेश साध्य ध्यान योग करके, त्रेता में अनेक प्रकार के अनुष्ठान करके एवं द्वापर में बहुत अर्चनादि द्वारा जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलियुग में केवल केशव के कीर्तन करने से प्राप्त होता है।

हे द्विजगण! जिस किसी कर्तव्य कर्म में किसी अंश में त्रुटि होने से द्विजाति वर्ग पाप के भागी होते हैं और वे इच्छानुसार भोजन या पानादि कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। किन्तु केवल द्विजातियों की सेवा द्वारा ही शूद्र पाक यज्ञ का फल प्राप्त करने का अधिकारी होता है, अतएव मैंने शूद्रों को धन्यतर कहा।

(स्त्रियाँ कैसे श्रेष्ठ है— यह कहते हैं) पुरुषों को सदा अपने धर्मानुकूल उपार्जित धन से ही सत्पात्र को दान और विधि के साथ यज्ञ करना चाहिए। हे द्विज सत्तमगण! ये समस्त और अन्यान्य अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करके अपने धर्म की रक्षा करने के बाद ऋमशः मानव प्राजापत्यादि शुभ लोकों में जा सकते हैं। किन्तु स्त्रियाँ तो केवल कर्म, मन और वचन से पित की सेवा और उनकी हितैषिणी बनकर ही पित के समान शुभ लोकों को प्राप्त कर सकती हैं, जिसे पुरुषगण अत्यन्त कष्ट से प्राप्त करते हैं। अतएव मैंने तीसरी बार स्त्रियों को साधु कहा था।

अतएव मेरे मत से ये तीनों धन्यतर हैं, क्योंकि सत्ययुग आदि तीन युगों में द्विजातियों को धर्म सम्पादन में महान् क्लेश होता है।

तदनन्तर उन महर्षिगण ने महर्षि व्यास का बारम्बार पूजन कर प्रशंसा की और व्यास जी के कथानानुसार निश्चय कर जहाँ से आये थे वहाँ चले गये।

तीसरे अध्याय में निमेषादिकाल, मान और नैमित्तिक प्रलय का वर्णन है। कल्प के अन्त में ब्राह्म नामक जो प्रलय होता है उसी का नाम नैमित्तिक प्रलय है जो मोक्षरूप प्रलय है वह आत्यन्तिक और जो द्विपरार्द्धि के अन्त में होता है वह प्राकृत प्रलय कहा जाता है।

बारह मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में मानवीय वर्ष एक दिन रात होता है। इसी प्रकार के तीन सौ साठ (मानवीय) वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है।

ऐसे बारह हजार दिव्य (देव) वर्षों का एक चतुर्युग होता है और एक हजार चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है।

एक हजार बार चतुर्युग बीतने पर पृथ्वी जब क्षीण प्राय हो जाती है तब सौ वर्षों तक अत्यन्त कठोर अनावृष्टि होती है। उस काल में जो अल्पशक्ति वाले पार्थिव जीव होते हैं, वे सभी अनावृष्टि से सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं।

इस प्रकार भगवान् श्रीविष्णु प्राणियों तथा पृथ्वी के अन्तर्गत समस्त जल को सोखकर पृथ्वीमंडल को शुष्क कर देते हैं। इसके बाद भगवान् के प्रभाव से प्रभावित तथा जलपान से पुष्ट होकर, वे सूर्य की सातों रश्मियाँ सात सूर्य हो जाती हैं।

देदीप्यमान वे सातों सूर्य ऊपर नीचे सभी ओर तथा पाताल पर्यन्त समस्त त्रिलोक को भस्म कर देते हैं। उन प्रदीप्त सात सूर्यों से दग्ध हुए त्रिलोक, पर्वत नदी और समुद्रादि के रस विहीन हो जाते हैं।

उनके बाद वे रुद्ररूपी भगवान् जनार्दन समस्त जगत् को दग्ध कर अपने मुख नि:श्वास अग्नि से मेघमंडल को शांत कर देते हैं। इस प्रकार समस्त संसार को अंधकारयुक्त तथा सम्पूर्ण स्थावर जंगम जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वे महामेघ सौ वर्षों से अधिक काल पर्यन्त बरसते हैं।

श्री पराशरजी बोले— जब सप्तर्षितों के स्थान के अतिरिक्त सभी कुछ जलमय हो जाता है। तब समस्त त्रिलोक एक महासमुद्र के समान हो जाता है। उसके बाद विश्व के आदिपुरुष, अनादिनिधन, सर्वभूतमय, अचिन्तनीय और भूतभावन, ब्रह्मस्वरूप आदिकर्ता भगवान् श्रीकृष्ण उस समस्त वायु को पान करके एकाकार उस समुद्र में स्थित होकर शेषशय्या पर शयन करते हैं।

उस समय परमेश्वर भगवान् श्रीविष्णु समस्त जगत् के व्यापार से रहित होकर अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए दिव्य योगनिद्रा का आश्रय करते हैं।

जिस प्रकार एक हजार चतुर्युग ब्रह्माजी का एक दिन होता है, उसी प्रकार संसार का एकार्णव हो जाने पर उतनी ही बड़ी उनकी एक रात्रि भी होती है। अनन्तर उस रात्रि का अन्त होने पर ब्रह्मरूपधारी अजन्मा भगवान् श्रीविष्णु जागते हैं और ब्रह्मा का रूप धारण कर पुन: उसी प्रकार से सृष्टि करते हैं।

पूर्वोक्त रूप से अनावृष्टि और अग्नि के संयोग से समस्त लोक और पातालों के नष्ट हो जाने पर महतत्व से लेकर पृथ्वी पर्यन्त समस्त विकारों को ध्वंस करने के लिए भगवान् की इच्छा से प्रलयकाल उपस्थित होता है। उस समय में जलसमूह सर्वप्रथम पृथ्वी के गुण-गंध को अपने में लीन कर लेता है। जब पृथ्वी का गुण-गंध समाप्त हो जाता है तब पृथ्वी का प्रलय हो जाता है।

हे महामुने! न्यूनाधिक से रहित जो सत्त्व आदि तीनों गुणों की साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। और यही प्रधान ही अशेष जगत् का प्रधान कारण है। यह प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वमयी है। व्यक्त रूपा जो प्रकृति है, वह अव्यक्त में लीन हो जाती है।

सत्ता मात्र स्वरूप आत्मा से (देवादि संघात से) अलग रहने वाले ज्ञानात्मा और ज्ञातव्य सर्वेश्वर में नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है। वे ही सभी के अधीश्वर हैं। वह विष्णु ही इस समस्त विश्वरूप से विराजमान हैं। उसको प्राप्त कर लेने के बाद योगीजन पुन: संसार में लौटते नहीं।

निवृत्ति मार्ग में स्थित योगीगण भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञानस्वरूप और मोक्षफलदायक श्रीविष्णु का ही ज्ञानयोग द्वारा यजन करते हैं।

श्रीपराशर जी बोले— हे मैत्रेय! पंडित लोग आध्यात्मिक, आधिदैविक आधिभौतिक— इन तापों को जानकर ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होने से अत्यन्तिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक भेद से दो प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप अनेक प्रकार के हैं उन्हें श्रवण करो।

शिरोग, प्रतिश्याय, (पीनस) ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, अर्श, श्वास, शोथ, छर्दि, नेत्ररोग, अतिसार, कुष्ठ, जलोदर आदि के भेद से शारीरिक दु:ख अनेक प्रकार के हैं। अब मानिसक तापों को श्रवण करो। काम, ऋोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया (गुणों में दोषारोपण) अपमान, ईर्ष्या और मात्सर्य आदि से उत्पन्न मानिसक दु:ख अनेक प्रकार के होते हैं। ऐसे ही अनेक भेदों से युक्त दु:ख समूह को आध्यात्मिक ताप कहते हैं।

मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सरीसृप (बिच्छु) आदि से मनुष्यों को जो दु:ख उत्पन्न होता है, उसे आधिभौतिक ताप कहते हैं।

हे द्विजवर! शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत प्रभृति से जो दु:ख उत्पन्न होता है, उसे आधिदैविक ताप कहते हैं। हे मुनि सत्तम! इन सबके अतिरिक्त गर्भवास, जन्म, जरा (बुढ़ापा), अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न दु:ख के हजारों भेद हैं।

अज्ञानरूपी अन्धकार से युक्त मूढ़हदय वाला पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ? कौन हूँ? कहाँ जाऊँगा और स्वरूप क्या है? क्या धर्म है? क्या अधर्म है? किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए? क्या कर्त्तव्य है? क्या अकर्तव्य है? अथवा क्या गुणमय और दोषमय है? इस प्रकार अनेक भावनाओं से युक्त एवं शिश्नोदर परायण पुरुषगण पशु के समान अज्ञानजनित नाना प्रकार के दु:ख भोगते हैं।

शरीर ऋमशः जराजर्जरित (वृद्ध) हो जाता है, अंग-प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं। पुराने होने के कारण सभी दांत गिर जाते हैं। मांस लोप हो जाने से केवल स्नायु और शिराएँ बच जाती है। वृद्ध पुरुष की दृष्टि दूर के विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं, नासिका भीतर से रोयें बाहर निकल जाते हैं, देह काँपने लगती है। अपनी युवावस्था में किए हुए समस्त कार्यों को जन्मान्तर में किए हुए के समान याद कर वह अत्यन्त दु:ख और दीर्घ नि:श्वास छोड़ता रहता है।

वृद्धावस्था में इस प्रकार के अनेकों दुःख अनुभव करने के बाद मृत्यु के समय से जो दुःख होता है वे भी सुनो—

उस समय उसके कण्ठ, हाथ, पैर शिथिल हो जाते हैं, शरीर अत्यन्त कम्पित होने लगता है। बारंबार उसे ग्लानि होती है और कभी-कभी कुछ ज्ञान भी प्राप्त होता है।

उस समय उसकी आंखों के तारे घूमने लगते हैं और हाथ, पैर पटकने लगता है, उसके तालू, कण्ठ सुख जाते हैं। मनुष्य अपने-अपने पापों के कारण नरक में महान् दु:ख प्राप्त करते हैं। नरकवासियों को जो सारी यातनाएँ होती हैं उसकी गणना नहीं की जा सकती। कोई जन्म ग्रहण के समय में, कोई वाल्यकाल में, कोई युवावस्था में, कोई प्रौढ़ होने पर और कोई वृद्ध होने पर निश्चय मृत्यु के मुख में गिरता है।

इस समस्त संसार दु:खरूपी सूर्य के ताप से सन्तप्त चित्त वाले मनुष्यों के लिए मोक्षरूपी वृक्ष की छाया के अतिरिक्त और कहीं सुख नहीं है।

हे महामुने! पंडितगण को सदा भगवत्प्राप्ति के निमित्त प्रयत्न करना चाहिए। कर्म और ज्ञान— ये दोनों ही भगवत्प्राप्ति के कारण हैं। ज्ञान दो प्रकार का है— एक आगम (शास्त्र जन्य) दूसरा विचार से उत्पन्न। आगम के द्वारा शब्द ब्रह्म और विचार के द्वारा परब्रह्म का ज्ञान होता है।

शब्दब्रह्म और परब्रह्म के भेद से ब्रह्म दो प्रकार के हैं। प्रथम शब्दब्रह्म को जान लेने पर परब्रह्म को जान सकता हैं। इसी प्रकार कर्म और ज्ञान के भेद से विद्या दो प्रकार की है (अर्थात् कर्म विद्या और ज्ञान विद्या)। यह अथर्ववेद श्रुति है और पराविद्या द्वारा अक्षरब्रह्म प्राप्ति होती है यह ऋग्वेद श्रुति में कहा गया है। जो अव्यक्त, अजर, अचित्य, नित्य, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, हस्तपादादि से वर्जित, विभु और भूतों का आदिकरण व्याप्य-व्यापक आदि अनेक रूपों से विराजमान हैं उन्हीं को मुनिगण ज्ञानचक्षु द्वारा दर्शन करते हैं। वही ब्रह्म है वही परम धाम है और मोक्षाभिलाषी मुनिगण उन्हीं का ध्यान करते हैं। उन्हीं को वेद में अतिसूक्ष्म एवं श्रीविष्णु का परमपद कहा गया है। हे द्विज! वह परब्रह्म यद्यपि शब्द से अगोचर है तथापि पूजा के लिए उसका भगवत् शब्द से कीर्तन किया जाता है।

सभी के आत्मभूत उस परमात्मा में भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी सभी भूतों में वास करते हैं अतएव वह अव्यय ही वकार का अर्थ है। त्याग करने योग्य त्रिविध गुण और उनके क्लेश आदि को परित्याग कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि समस्त सदुण भगवत् शब्द द्वारा ही प्रतीत होते हैं।

छठे अध्याय में केशिध्वज और खाण्डिक्य की कथा आती है। कृतध्वज का पुत्र केशिध्वज हुआ और अमितद्वज का पुत्र खाण्डिक्य जनक था। खाण्डिक्य कर्म मार्ग में निपुण हुए और केशिध्वज अध्यात्मिवद्या में परमप्रवीण था। वे दोनों एक-दूसरे को आपस में पराजित करने के लिए सचेष्ट रहते थे। कालांतर में केशिध्वज ने अध्यात्म विद्या से निपुण होकर अनेक यज्ञों का सम्पादन किया। उस समय हिव के लिए दूध देने वाली धर्मधेनुं को किसी व्याघ्र ने मार डाला। तब राजा ने ऋत्विजों से प्रायश्चित्त का विधान । तब ब्राह्मणों ने राजा को कसेरू के पास भेजा। कसेरू ने भी उत्तर दिया कि मैं भी

ा तब ब्राह्मणा ने राजा को कसरू के पास भेजा। कसेरू ने भी उत्तर दिया कि मैं भी विषय में कुछ नहीं जानता केवल खाण्डिक्य ही उसे बताने में समर्थ है। तब वह कृष्णमृगचर्म धारण कर खाण्डिक्य के पास वन में गया। खाण्डिक्य प्रथम तो उसे अपना शत्रु समझकर मारने के लिए उद्यत हुआ परन्तु केशिध्वज ने अपने आने का कारण बताकर उसे शांत किया। खाण्डिक्य ने भी प्रायश्चित्त के लिए यज्ञभूमि में आकर समस्त कर्म समापन करवाया।

पुनः खाण्डिक्य को गुरु-दक्षिणा देने के लिए केशिध्वज ने निवेदन किया। खाण्डिक्य ने गुरु-दक्षिणा के रूप में ऐसा कर्म माँगा जो समस्त क्लेशों की शांति कर सकता हो।

केशिध्वज ने आश्चर्य से पूछा कि तुमने क्षत्रिय होकर राज्यादि को क्यों नहीं मांगा। तब उससे उत्तर दिया कि उत्तम क्षत्रियों के लिए राज्य की याचना धर्म नहीं माना गया है। अहंकारी लोग ही राज्य के लोभी रहते हैं। ऐसा कहने पर केशिध्वज ने अत्यन्त प्रसन्न होकर खाण्डिक्य को साधुवाद दिया और कहा— संसाररूपी वृक्ष के बीजस्वरूप यह अविद्या दो प्रकार की है— अनात्मा मैं आत्मबुद्धि— जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमति जीव मोहरूपी अन्धकार से आवृत्त होकर पञ्चभूतात्मक देह में आत्मबुद्धि (अर्थात् मैं और मेरा) का भाव रखता है।

आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से जब आत्मा सर्वथा अलग है तब कौन बुद्धिमान मनुष्य इस शरीर में आत्मबुद्धि करेगा।

जैसे मिट्टी के घर को मिट्टी और जल से लीपते हैं, ठीक वैसे ही यह पार्थिव शरीर भी मृन्मय अत्र और जल की ही सहायता से स्थिर रहता है।

यह ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है दु:ख और अज्ञान प्रकृति के धर्म हैं आत्मा के नहीं।

मनुष्य का मन ही बन्धन और मोक्ष का कारण है। मन जब विषय में आसक्त होता है तब बन्धन में और जब विषय का परित्याग करता है तब मुक्ति का कारण बनता है।

आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नभूत यम, नियमादि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गित है उसका ब्रह्म के साथ संयोग स्थापना का नाम योग है। केशिध्वज बोले— हे राजन्! ब्रह्म ही चित्त का शुभ आश्रय है। किन्तु वह दो प्रकार का है—मूर्त और अमूर्त जिसको पर और अपर कहा जाता है।

हे राजन्! भेदज्ञान के कारण जब कर्म समूह क्षीण अवस्था में रहते हैं, तब भेददृष्टि वाले जीवगण को विश्व और परमात्मा में भेद ज्ञान रहता है। यह समस्त चराचर जगत्, परब्रह्म स्वरूप ही विष्णु भगवान् की शक्ति से युक्त 'विश्व' नामक रूप है। पक्षियों से अधिक मृगों में, मृगों से अधिक पशुओं में और पशुओं की अपेक्षा मानव भगवान् की उस क्षेत्रशक्ति से अधिक प्रभावित है।

हे नृप! मनुष्यों की अपेक्षा नाग, गन्धर्व एवं यक्ष आदि सभी देवताओं में और देवताओं की अपेक्षा इन्द्र में, इन्द्र की अपेक्षा प्रजापित में, प्रजापित से हिरण्य गर्भ में उस क्षेत्र-शक्ति का प्रभाव विशेष है।

हे महामते! योगिजन जिस रूप का ध्यान करते हैं, वह श्रीविष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त (मूर्तिहीन) स्वरूप है, जिसको प्राज्ञजन 'सत्' कहते हैं। हे राजन्! उसी में समस्त शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं और वही भगवान् का विश्वरूप से अतिरिक्त भी श्री हिर का एक और रूप है।

हे नरेश्वर! भगवान् का वही रूप अपनी लीला से देवता, तिर्यक् और मनुष्यादि की चेष्टा से युक्त सर्वशक्तिमय रूप को धारण करता है। इन समस्त रूपों में भगवान् की जो व्यापक और अव्याहत चेष्टा होती है, वह जगत् के उपकार के लिए होती है, कर्मजन्य नहीं है।

अतएव समस्त शक्तियों के आधार भगवान् श्रीविष्णु में चित्त स्थिर करना ही 'धारणा' कही जाता है।

पश्चात् खाण्डिक्य राजा वन में यमादि साधन द्वारा परमेश्वर में चित्त लगाकर श्रीविष्णु नामक निर्मल ब्रह्म में लीन हो गए।

केशीध्वज राजा भी अपनी मुक्ति के लिए कर्मों का क्षय करते हुए समस्त विषयों का क्षय करते रहे। उन्होंने निष्काम भाव से अनेक शुभ कर्म भी किए।

हे द्विज! इस प्रकार अनेकों कल्याणदायक कर्मों को भोगने से उनका पाप और प्रारब्ध कर्म का क्षय हो गया अतएव उन्होंने तापक्षय विहीन सिद्धि प्राप्त की।

मैत्रेय जी बोले— हे भगवान् मैंने जो कुछ भी आप से पूछा था वह आप ने कह दिया और मैंने इनको भक्तिपूर्वक श्रवण किया अब मुझे कुछ और पूछना नहीं है। मेरे सभी सन्देह विनष्ट हो गये। आप की कृपा से मेरा मन निर्मल हो गया। मैं सृष्टि, स्थिति और प्रलय-काल की कथा जान चुका हूँ।

हे गुरो! चार प्रकार की राशि और तीन प्रकार की शक्ति भी मैं जान गया। तीन प्रकार की भावनाओं का भी अच्छी प्रकार बोध हो गया।

हे विप्र! आप की कृपा से यह सम्पूर्ण जगत् श्रीविब्णु भगवान् से भिन्न नहीं है यह जान लिया अतएव अब कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रहा। श्रीपराशर जी बोले— मैंने यह जो वेदधर्म सम्मत पुराण सुनाया इसे श्रवण करने से दोष समूह से उत्पन्न समस्त पाप शान्त हो जाता है।

इससे मैंने तुम्हें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित का विषय विस्तारपूर्वक कहा। इस विष्णु पुराण में देव, दैत्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरागण का भी वर्णन किया गया है।

श्रीपराशरजी बोले— हे मैत्रेय! इस प्रकार मैंने तीसरे आत्यन्तिक प्रलय का विषय तुमसे कहा। जीवगण इसी शाश्वत ब्रह्मस्वरूप में आत्यन्तिक लय को प्राप्त करते हैं। मैंने तुमसे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश मन्वन्तर और वंशों के चिरत्रों का वर्णन किया। यह विष्णुपुराण समस्त पापों का विनाश करने वाला, सम्पूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ और मोक्ष का साधक है।

हे मैत्रेय! जिस प्रकार अग्नि समस्त धातुओं के मूल को विनाश कर देता है, उसी प्रकार जिनका नाम स्मरण से पाप समूह पूर्णरूप से विनष्ट होता है। एक बार भी जिनके नाम स्मरण करने से मानवगण को अत्यन्त उग्र नरक प्रदान करने वाला कलिकल्मष तुरन्त समाप्त हो जाता है।

हे मुनिश्रेष्ठ! अश्वमेध यज्ञ के अन्त में अवभृथ स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वहीं फल इस पुराण के श्रवण से प्राप्त होता है।

हे मुनिसत्तम, ज्येष्ठमास के शुक्क पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करते हुए मथुरा में यमुना स्नान करके एकाग्रचित्त से भली प्रकार श्रीविष्णु की पूजा करने पर मनुष्य को समस्त अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।

यह पुराण संसार के भयभीत मनुष्यों का परित्राण करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। इसमें मनुष्यों का दुःस्वप्न नष्ट होता है और सम्पूर्ण दोषों की शान्ति होती है। प्राचीन काल में ब्रह्माजी ने ऋभु को यह ऋषि प्रोक्त पुराण कहा था, ऋभु ने प्रियव्रत को और प्रियव्रत ने भागुरी से कहा।

भागुरी ने शुभामित्र को, उन्होंने दधीचि से यह पुराण कहा और दधीचि ने सारस्वत से कहा तथा सारस्वत से भृगु ने इसे प्राप्त किया। भृगु ने पुरुकुत्स को, पुरुकुत्स ने नर्मदा को तथा नर्मदा ने धृतराष्ट्र और पूरण नामक नाग को प्रदान किया।

हे द्विज! उन दोनों नागों ने वासुिक को, वासुिक ने वत्स को एवं वत्स ने अश्वतर को यह पुराण कहा।

अश्वतर ने कम्बल को, कम्बल ने एलापन को, यह पुराण प्रदान किया। इसके बाद वेदिशिरा मुनि ने पाताल में आकर सम्पूर्ण विष्णु पुराण को प्राप्त किया है जो अनादि निधन विभु भगवान् पितृरूप धारण कर स्वधा नाम वाले सत्य और देवरूप धारण कर विधि के साथ अग्नि में हवन किए हुए स्वाहा नामक हव्य को ग्रहण करते हैं तथा प्रमाण में निपुण व्यक्तिगण द्वारा जिन ब्रह्मस्वरूप एवं समस्त शक्तियों के आश्रयभूत के विषय को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते वही भगवान् श्रीहरि श्रवण पथ में आते ही समस्त पापों को ध्वंस करते हैं।

जिनकी उत्पत्ति और वृद्धिरूप परिणाम नहीं है तथा जिनका विनाश भी नहीं होता, जो ब्रह्मस्वरूप एवं सभी के आदि पुरुष, जो नित्य निर्विकार पदार्थ हैं, उन्हीं परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ।

इस प्रकार जिन नित्य एवं सनातन परमात्मा के प्रकृति पुरुषमय अनेकरूप हैं, वे भगवान् श्री हरि समस्त पुरुषों को जन्म और बुढ़ापा आदि से विहीन (मुक्तिरूप) सिद्धि प्रदान करें।

## कि के कि कि कि कि विष्णुपुराण सम्पूर्ण।।

मास्त अवपंध वज्ञ का फल प्राप्त होता है।

बह पुराण संसार के भवशीत मनुष्यों का परित्राण करने के लिए सर्वोत्तम साधन है।

सर्थ मनुष्यों का दुस्त्रण नष्ट होता है और सम्पूर्ण दोषों को शान्ति होतो है। प्राचीन

हात में जहाजी ने ऋषु की यह ऋषि प्रेरुत प्राप्त कहा था, ऋषु ने प्रियद्धत को और

प्रमुत्त ने भागुरी ने कहा।

पाग्री ने सुभासित्र को, उन्होंने दसीनि से यह पुराण कहा और दशीचि ने सारह्यत से

हात तथा सारह्यत से भूगु में इसे प्राप्त किया। भूगु ने पुरक्तस को, पुरुक्तस ने नर्गदा को

था नर्गदा ने मतराष्ट और मृत्य नामक नाम को ग्रदान किया।

अवतर ने कम्बल की, कम्बल ने एलापन की, यह पुराण प्रदान किया। इसके बाद दक्षित मान ने पालाल में आकर सम्मण विष्णु पराण को प्राप्त किया है जो अनाटि तिथन

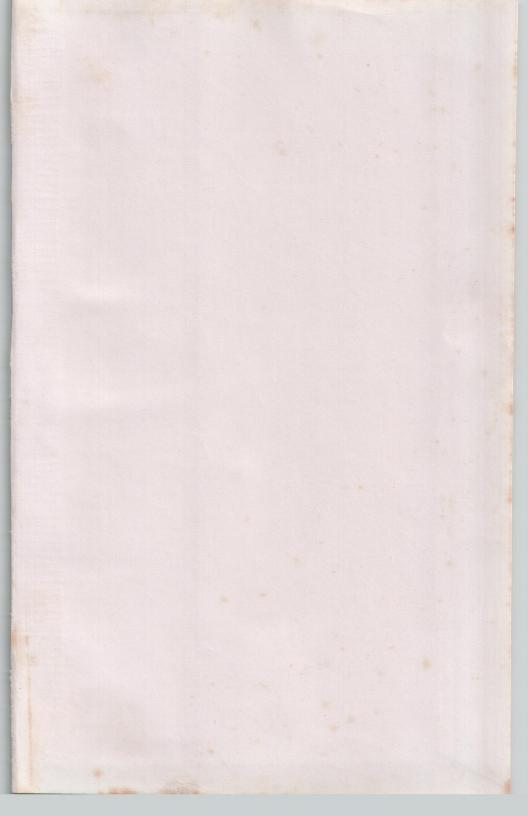